# QUEDATE SUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

### KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S | DUE DTATE | SIGNATURE |
|------------|-----------|-----------|
|            |           |           |
| }          |           | 1         |
| 1          |           |           |
| -          |           | }         |
| }          |           | 1         |
| {          |           | }         |
| i          |           | }         |
|            |           | }         |
| *.         |           | 1         |
| 1          |           | 1         |
| }          |           |           |
| {          |           | Į         |
| }          |           | }         |
| }          |           | {         |

ासभिवत-साहित्य में मधुर उपासना

परना

श्रीसुबनेरवरनाथ मिख 'माधव', एम्० ए०

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्ध

र्प्रकाशंके विहार-राष्ट्रभाषा-मरिपद् पटना ∽ ३

> प्रयम सस्करण, ज्वेष्ठ, शकब्द १८७९ : विक्साब्द २०१४, खीप्टाब्द १९५७ सर्वाधिकार प्रकासकाबीन

> > मृत्य-नव रुपये . सजिल्द-दत्त रुपये पत्रीस तये पैसे

घनस्याम राम स्याममुन्दर है। रसराज श्वार भी क्याममुन्दर है। दोनो का वर्ण ममान हैं। आदिरम के अधिष्ठाना देवता भी रमा-रमण राम है। जत. भूगार के आधार राम की भिन में मधुर उपासना की सार्थकता समीचीन है। यह समीचीनता इस इन्थ से समीयत है।

प्रियदर्शन राम, अपनी आद्वादिनी इतित सीता के साथ, मधर भाव के उपामकी के प्राणाचार हैं। 'गिरा अर्थ जल बीचि सम' अभिन्न दोनों की छवि-छटा में जो सुपमा-सुघा-माध्री हैं, वहीं भनतों की मवर उपासना के लिए सञ्जीवनी है। इस ग्रन्थ का यही श्रम सन्देश है।

मर्यादा प्रयोक्तम भगवान रामचन्द्र धील-राग्ति-सीन्दर्य-निधान है । यद्यपि उनके धील में भक्तों ने काफी लाभ उठाया है तबापि उसके कारण उनकी ओर भक्त उतनी मात्रा में आहुण्ट नहीं हुए हैं, जिन्नी मात्रा में उनके अविरल मौन्दर्य के कारण। उनकी शक्ति के प्रताप से मक्ती की निर्मयता तो प्राप्त हुई है, पर उसके कारण उनमें भक्तो की आमक्ति-अनुरक्ति नहीं हुई है। भक्तो के मन में मधर भाव की उपासना का स्रोत बहानेवाला उनका अलीकिक सौन्दर्य ही है।

केवल शील और शक्ति के लिए मधुर भाव की उपासना हो भी नहीं सकती। मधुर भाव की उपासना तो केवल अनपम सौन्दर्य के निमित्त ही सम्भव है। राम यदि रूपवान न होकर केवल शीलवान और शक्तिमान ही होते, तो अपने दर्शन मात्र से भक्तो को कदाशि मुख्य न कर सकते । घोत और शक्ति तो सौन्दर्य के ही घोमावदेंक है।

सौन्दर्य के अतिरिक्त उपास्य के अन्यान्य गण उपासक के लिए चित्ताकर्यक भले ही बन जार्य, चितवोर नहीं बन सकते ! चितवोर तो केवल अनवच सौन्दर्य ही हो सकता है। वास्तव में वितवोर सीन्दर्य ही दूसरो से अपनी उपासना करा सकता है। वह भी मधुर भाव की उपासना तो एकमात्र सर्वो द्वयन्दर की ही हो मकती है। इसीलिए, भगवदैश्वयं में भी मौन्दर्व ही सर्वोपिर है। भक्तजन प्राय- कहा भी करते हैं-किशोर राम का चितचोर रूप जनकपुर की युवतियों के नयन-मन में घर कर गया था, इनीलिए वे वजमण्डल की गोषियों होकर अवतरी और उनका मनोरप सफल करने के लिए राम स्वय ही गोपिकावल्लभ कृष्ण हुए। यह रहस्य तो तत्त्वज्ञ ही जानें: पर इसमें रञ्चमात्र सन्देह नहीं कि राम के अनिन्त-अमन्द रूप ने जड-चेतन पर जाद डासने में विस्मयविवर्धक सफलता पाई। जहाँ कही राम गये, वराचर पर मोहिनी ढाल दी।

जनकपुर में तो राम सर्वाल द्वारभृषित दल्लह बने थे । अत वहाँ राजींप जनक-जैमें विदेह योगी का भी मन मट्टी में कर दिया था, किर औरों की तो बात ही क्या । उसके बाद तो जगह के रास्ते में ग्रामीण भर-नारियों पर, तपोवनी में ऋषि-मनियों पर, चित्रवट में कोल-भिल्लो पर, रणभूमि में पत् राक्षमो पर, यहाँ तक कि जगली और समझी अनाओं पर भी राम के धीवर रूप का आदू पल गया। उनके 'निज इच्छा निमिन तन्' में कैमा अद्भूत सौन्दयं भरा या. यह सीता-सर्वा की उक्ति में ही जानव्य है—'निरा अनवन नयन बिनु बानी।" ऐसे अनिबंबनीय दिव्य रे. प्रमुं सीमा सुख जानहि नयना, कहि नहि सकहि तिनहि नहि बयना । -(बुतसी)

रूप का रह पीने के लिए निविकार दृष्टि चाहिए। वैद्यी निप्कलंक दृष्टि प्रक्तों अथवा सन्तो की ही हो सकती है। इस यन्य में उस कोटि के रान्त मक्तों की ज्यासना-अचाली का वर्णन अतिवास हृदयग्राहिचो दौनो में किया गया है। जहाँ-कही उपासना-परक प्रन्यों की चर्चा है, वहीं ऐसा अनु-भव होता है कि मपुर भाव का असली अवित-साहित्य जब अकारित हो जायगा, तब भगवान् राम का सौन्यर्य-माधुवं उन पर्यादाहर्यवादी मक्तो को भी नुमावेगा, जो 'जटिनस्तपस्वी' रण-रंगकीर महाराणी राम के उपासक हैं।

यज्ञकर्ता स्म समय विहार-राज्य के शिता-विभाग में उपनिदेशक है। जाप स्म परियद् के जीर हिन्दू विस्तिव्यालय-कार्ट के को त्रारण हैं। उससे भी पहले आप औराजाकर (मया) के सिण्यतान-विदिक्षिक कोर्ट के शिल्याक थे। उससे भी पहले आप प्रमाण के प्रीविद्ध मातिक 'जीर और प्राप्ताहिक 'शिव्य' तथा काशी के साप्ताहिक 'सानानवर्ध' के प्रवीन सम्मादक रह चुते थे। आप दस वर्षों (सत् १६३२-४२ ई०) तक गोता प्रेश (गोरखपुर) के हिन्दी मासिक 'करामा' और औररो-मोसिक 'श्रव्याण-स्वाद के संयुक्त मम्मादक रह चुते हैं। आप शाहाबाद तेज के निवासीहै। हिन्द विस्तिवयालय 'काशी, भी आपने सन् १६३० ई के में हिन्दी और औरतेनों में पून ९ए गाय किया। हिन्दी के साम्मादिक ग्राहित्य को आपकी देन उन्लेखतीन हैं। मस्ति-माहित्य की रचना में ही आपकी विशेष अनिविध एवं प्रवृत्ति हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तिकों से आपकी परिष्कृत के बि का परिचय मिलता है—भीरा की प्रैय-सावना', 'पूर्वाप', क्त-साहित्य', मेरे जीवन-मरण के साथीं। प्रथम और सनित्य पुस्तक में सहदय शेखक के भी मनोमात स्वयन हुए हैं, उनका विकशित रूप हुष प्रत्य में दृष्टिगोवर होगा।

बिहार-राष्ट्रभागा-मरिपद् से निग्रेणनः साहित्यिक शोध के योग्य प्रन्य प्रकाशित होते हैं। आशा है कि इस प्रन्य के ब्राध्ययन से घोषकर्ता सन्द्रनों को इस दिशा में ब्रह्मर होने की प्रपीक्त प्रेरणा मिनेती।

3 (41 140-11 I

चैत्र पूर्णिमा, राकान्द १८७९ विक्रमाब्द २०१४, श्रीष्टान्द १९५७ शिवपूजन सहाय (सञ्चालक)

महामहोपाध्याय गोपीनाय कविराज

। हरिः 🌣 तत्सत् ।।

महामहोपाध्याय पंडित श्री गोपीनाय जी कविराज

परम गुरुदेव

पुण्यश्लोक

की पुनीत सेवा में सादर समन्ति सप्रीति समपित

'माघव'

'रामभक्ति-साहित्य मे मधुर उपासना'



ग्रंथकार

# निवेदन

सगबान् की क्षमा और सन्त-महास्माओं के आधीर्वाद से यह प्रस्त पूछ हुआ कीर इसे आज पाठकों के हाय से देने हुए मुझे अपूर्व प्रमाद की बनुभूति हो रही हैं। अवस्य हो इस प्रस्य में गाउनमहासाओं का अनुभव हैं और मैंने य्यासम्भव उसे एक दम से मजाकर अस्तुत कर दिया है। गाउन तुकाराम के शब्दों में से कह सकना हूँ—"सहतों की उन्हिट्ट उक्ति है मेरी बाणी। जा। उनका भेद महा में क्या अजानी।"

प्रमानिक-वाहित्य में मचुर लगासना-सम्बन्धी जो कुछ भी काव्य है, बह अब तक प्रायउनेशित रहा है। इसके हंदे कारण हो सकते हैं। परनु, मेरी दृष्टि में हसका मुख्य भारण यह है

कि प्रमानित-साहित्य की धारा म्याँगवांबीस्त्री रही है और हसकिए प्राय-एंसा मान तिहा लगा रहा है कि जनमें न्यूंगरोशासना के विकास के लिए कम अवकाय है या है ही नहीं।विद्वानी ने दूप रसिकोशाना के साहित्य की बड़ी ही जनेशा की दृष्टि में देखा। इस साहित्य की सम्बन्ध में आवार्य पुनन्त्री ने जपने इतिहास में जो कुछ लिन दिया, उसके भी बहुत अम भैला है। आवार्य पुनन्त्री ने जपने इतिहास में जो कुछ लिन दिया, उसके भी बहुत अम भैला है। आवार्य पुनन्त्री स्वय विद्वा माहित्य को देखने का अवसार न पा सके। यहां तक कि प्रमानित के रिकेशियना-मन्य-पी माहित्य को देखने का अवसार न पा सके। यहां तक कि प्रमानित के रिकेशियना-मन्य-पी माहित्य को देखने का अवसार न पा सके। यहां तक कि प्रमानित के रिकेशियना की मीताक्ष्री के उत्तरकाल में अपने स्वय प्रमानित करों में पूर्व को ने मूरसास्त्री की प्रमानित करों में पूर्व को में स्वय कि स्वय मानित में स्वय प्रमानित करों में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में अपने स्वयन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में साहित्य के सम्यन्त्री में अपने स्वयन्त्री में प्रमानित कि साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में साहित्य के सम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित के साम्यन्त्री में प्रमानित साम्यन्त्री में प्रमानित साम्यन्त्री में साम्यन्त्री में साम्यन्त्री मानित साम्यन्त्री में साम्यन्त्री में साम्यन्ति साम्यन्त्री में साम्यन्ति साम्यन्त्री में साम्यन्ति साम्यन्ति साम्यन्त्री में साम्यन्ति साम्यन्ति में साम्यन्ति में साम्यन्ति साम्यन्ति में साम्यन्ति साम्यन्ति में साम्यन्ति साम्यन्ति साम्यन्ति में साम्यन्ति स

स्वामी प्रयुगवार्य से लंकर श्री रुपकाण जी तक अनेक मन्त-महात्माओ और अनुभक्षे सायकों ने रिक्तेमास्त्रमा में अपने अनुभव को बडी ही अप्य सुन्दर सैनी में ब्यन्त किया है और हमारो ऐसे मृत्य हैं, जिनमें यह लगाना-माहित्य विद्यमान हैं और निवास जात्वा कमी पाटे में नहीं रहेगा। माहित्य के अध्यक्ष के लिए अपनी मान्यताओं और निजी राग-देप से मुत्त हो जाना अनिवादल आवश्यक हैं। साहित्य ना इतिहास जिन्नने के लिए सी तदस्यता और राग- द्वेपसूचता एक अत्यन्त आवस्यक गुण माना जाना चाहिए। अपनी निजी मान्यताओ की दृष्टि से देखने पर साहित्य का स्वस्य और स्वच्छ रूप हमारे सामने नद्दी आ सकता। अस्त;

लगभग वीस-वार्रंस वर्ष पूर्व मुझे एक ह्रत्तिलिखत पोषी अपने प्रिय सुद्ध डा॰ राजवली पाण्डेय (प्रित्सपत, कार्लंज ऑव क्यालांजीं, कार्यो-हिन्दुदिस्वित्साल्या) से गिरती, जिसस्त मान हैं मिलते हों से हों जो दें जो हों में हैं और जो १७ वो माने हैं जीता जो १० वो माने हैं जीता जो १० वो माने हैं जीता जो १० वो माने हैं जिससे मान में लिखी गई है। उससे राममित और इस्लामित की अस्त्याम-ज्यानना पर अस्य-अलग परों का मकलन बिसी भाग ने किया है, जिगने अपना नाम देना उचित नहीं ममता। इस पोषी की लिए को केटियाई में पढ़े जाने में लगभग छ महीने लगे। परन्तु, यह परिश्म व्यव्यं नहीं गाने हमाने, एक बात बहुत स्वय्यं में लगभग छ महीन लगे। परन्तु, यह परिश्म व्यवं मही गाने। वर्षोति, एक बात बहुत स्वय्यं में स्वयं आई के इस्लामित की दाइ राममित की भी अप्त्याम-ज्यावना का एक मुख्यविस्त वर रास जा सहना है। परन्तु, अलग्भवाई में बहु विचार जैसे सी-या गया और इस सम्बन्ध में कुछ आं करने की यिन न रही। परन्तु, भिन्तरनाम्वालंग की है पीछ परी रही। मैंने उनका साब छोड़ दिया, रस्तु वह मेरे साब लगी रही। और लहीं मी बाता मा, मेरी पेरी में मेरे साव बाव पहीं हैं।

लगभग चार वर्ष पूर्व काजी में स्वनामण्य महामहीपाज्याय पर गोगीनाम जो विषयन में दोनों ने किए गमा। पूर्व्य को कविराज जो महोरम से बुक्त लितने का अब्देव मीर्ग, परन्तु में दानि ने किए गमा। पूर्व्य को कविराज जो महोरम से पुर्वे के प्रति ने पर ने स्वाचित्र हो। पह होनी, स्विद दिने मिर ने स्वाच्य कुता हित्त हो। प्रति हो के दाने न हुए हों है। आवार्य हिद्देश के दाने न हुए हों है। आवार्य हिदेशों के स्वाच्य ने प्रति हो। स्वाच्य के स्वाच्य के स्वाच्य के स्वच्य के स्वच

आरम में तो इस कार्य को बहुत सुराम और मरूर सामा था, पर जैमे-जैसे में गहुए हैं में उत्तरता परा, मेरी किंदिमावर्गी मार्गी गई। इसने सम्देह नहीं कि भी विद्यास भी का बरवा हरते मेरे सहस्त पर सा, और माई हमारीमार्या जी का हुआ मेरी कि उस था। उही नहीं भी मरूर पा मरस गया, वही उन दोनों की नहाबता मदा मेरे साम रही। यह दिस्मकोच स्वीकार वरता चाहिए कि तो कुछ विचार इस बच्च में किने गये हैं, उन पर महारे में वहीं उक भी कविदाय जी की एगा हैं। उन्हों में मुनी बानों का बारार स्केटर स्थापन और स्वाम्हीर मेंने अपने विचार अपने हिंदी दिस्मी हैं। इस इस्म के अध्यास में आदि में अन्त तन भी कविदास की और भी दिखेदीओं का हाय रहा है। परना, मेरा काम बहुत किंदन हो गया होता और सायद में इसे योख में हो छोड़कर (अयोग्या) के ब्लामी परमान्य जी का सहारा मिला होता। इस देगों हमार बट्टमाओं ने उन्हम्बन रूप से इस कार्य में मेरी सहायता की। और, इनके यहाँ प्राचीन हस्तलिखित अत्यन्त दुर्लभ प्रन्थों का जो संग्रह है, उसे देखने और नोट लेने की स्वतन्त्रना प्रदान कर मेरा अनन्त उपकार इन दोनो ने किया है। अयोध्या में मणिपनंत पर थी रामकुमार दाम जी के पाम ऐसे ग्रन्थों का एक खासा अच्छा मग्रह है। उनके पुस्तकालय से भी मुझे लाभ हुआ। परन्तु, स्वामी परमानन्द जी और महात्मा रामिक्सोरशरण जी की सहायता के विना मेरा काम कभी पूरा नही हो पाता। आरम्भ में थी एपकलाकृत्रज के थी जनकद्वारीशरण जी ने भी इस कार्य में मेरी वडी सहायता की थी। मझे दू स है कि इस ग्रन्थ के पूरा होने के पहले ही उनका साकेतवास हो गया। इस ग्रन्थ के सम्बन्द में गालवाधम (जयपुर), चित्रकृट, काशी, अयोध्या, जनकपुर (मिथिला) शादि कई स्थानी में भ्रमण करने का अवसर मिला। अनेक महात्माओं ने अनेक प्रकार से मेरी इसमे सहायता की। काशी के संकटमोचन के महात्मा इस रम के उपासक है। और, उनसे इस उपासना की परम्परा को प्राप्त करने में बड़ी महायता मिली। निश्चय ही सबके मूल में भगवान् की कृपा रही है जिसके कारण ही अत्यन्त गृप्त और दुर्लभ हस्तिलिनित साहित्य के अवलोकन-अनुगीलन का अवसर मिला। श्रावणकुञ्ज (अयोध्या) में भुशुच्छी रामायण की मूल हस्तिलिखित प्रति, जिसमें ६०००० अनुष्टप् क्लोक के छन्द है, प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हुई । उस समय यदि 'कल्पाण'-सन्पादक स्वनामधन्य पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमानप्रसाद जी पीद्वार ने मेरी सहायता नहीं की होती. तो इस प्रन्य के देखने से मैं विश्वत रह जाता। अन्त में गीता प्रेम ने इस परी पोधी का फांटो-स्थिप्ट तैयार कर लिया और अब सम्भवत. वह अनमोल ग्रन्थ सबके लिए उपलम्य हो सकेगा। संकड़ो ऐमी पुस्तकें, जो सेकड़ो वर्षों से बैठन में बैधी चर्ला आ रही है और जिनका एक मात्र उपयोग धृप, दीप और आरती दिखलाकर पूजन के सिवा और कुछ नहीं है मैंने देखी, पढ़ी और नोट लिये। पूजा की पुस्तकों में नोट लेना मापु-महात्माओं की दृष्टि में एक बडी अटपटी-मी बात थी। परन्तु, भगवान् की कृपा-पक्ति से यह कार्य निर्विधन सम्मन्न हुआ। अवस्य ही, वित्रकृट और अयोध्या में, गलतागद्दी (जयपुर) और जनवपुर में अभी ऐसे अनेक प्रस्य होगे जो रामिकोपामना माहित्य के हृदयंगम के लिए अनिवायेत: आवश्यक होगे। जिज्ञामुओं को इनका पता लगाना चाहिए। राममन्ति के रसिकोपासना के नदी का एक विशेष अभिज्ञान यह है कि वे तिलक में श्री

चममित के रिस्कोगसना के भवो को एक विशोध अभिज्ञान यह है कि वे तितक में और के नींचे विन्दी समावें है। प्राय रामराज में रीं वहन बारण करतें हैं, वले में नाना प्रकार के तुनसी के आभूगण पहनतें हैं। इस्ती का तिनक स्वायां है और मस्तक को ध्री युननताम से अंकित करते हैं। मोला-पिदार में मिबिना भाव, अवय भाव और विकक्ष मान मृक्य है और इसीके आधार र स्वायां, 'ताल्वां' और 'विल्वां' उपाराजा का क्रम चनता है। जैसे भक्तों ने भणवाने धी- इस्ता के स्वया माना है। जैसे भक्तों ने भणवाने धी- इस्ता के स्वया माना है। योग प्रकार सहीं भी भगवान स्वया को मयुग में पूर्ण, द्वारिका में पूर्णतर और विजक्ष माना है वर्णा प्रकार सहीं भी भगवान स्वया माना है। योग प्रकार सहीं भी भगवान सम को अवव में पूर्ण, प्रारिका में पूर्णतर और विजक्ष में पूर्णतम माना स्वया है।

रिषक्तेनानना के अधिकाश उपामक जित्रकूट साव से अध्याम मजन करते हैं, जहाँ परकीया रित की पानकाटन हैं अवस्य ही यह स्वीकार करना होगा कि इस उपासना के साहित्य में कुछ अनिकारियो द्वारा विकृति वाई है, पर उससे विजय कर यदि हम आगे खड़े हुए और इसके स्वस्य साहित्य के अध्ययन-अनुसीनन से विपेट समये हमें कारण इसारा युर्मीया होगा। प्राप्त इसी कारण इस साहित्य के अध्ययन-अनुसीनन से विपेट एत्या देशों यह हमारा युर्मीया होगा। प्राप्त इसी कारण इस साहित्य के प्रति प्राप्त कर वाच हुआ है। परन्तु देखता हूँ, अब इसर इस ओर विदानों का प्यान जाने लगा है और इस साहित्य का अनुसीन का अध्यान जाने लगा है और इस साहित्य का अनुसीन के साथ हों।

लगभग डेड वर्ष सामग्री-सकलन करने में लग गये। जिसमें हजारी मील की यात्रा और हजारी रायों का व्यय हुआ। परन्तु, में हरि-कृता से मकल्य बांधे हुए या कि इस कार्य की पूरा करके ही दम लगा। भगवान भक्त-बाञ्छा-कल्पतर है और मेरी बाह को उन्होंने अपनी प्रीति से अभिमित्ति कर दिया। लगभग डेंड वर्ष तक कासी में रहकर, गगानल का सेदन कर, इम प्रत्य को मैंने पूरा किया। जैसे-जैसे अध्याय लिखकर टाइप होते गये, वैसे-वैसे श्री कविराज जी और श्री दिवेदी जी को इसे दिखाता गया। दोनो महानुभावो ने बड़े स्वेह और सहानुभृति से इसमें मेरा पथ-प्रदर्शन किया। प्रेम-कोंग्री तैयार होने के पूर्व में इसे कुछ और अनुभवी मन्त्री तथा रसिकोपानको को दिखला लेना चाहता था। मेरे सामने स्वामी श्री सरणानन्द जी मह।राज, थीं अखन्द्रानन्द जो महाराज और स्वामी श्री चक्रवर जो थे। पाण्डलिपि की एक प्रति श्री कवियान जी के पाम देवने को भेजी। स्वामी चत्रधर जी महाराज ने बडे प्रेम से आरम्भ के दो अध्यान देवे और उनके आदेश के अनुसार उसमें आवश्यक समीधन के माथ आवश्यक परिवर्तन और परिवर्डन भी किये। भी कविराज जी तो आदि से अन्त तक सुत्रधार ही रहे। अत्यन्त समयाभाव होने पर भी भाई थी दिनेदीजी समय-समय पर अपने अमून्य सुझाबों में मेरा पथ प्रकाशित करते रहे। इम तीन वर्ष की अवधि को जब मैं पीछे मुझ कर देखता हूँ, तब पय-गर पर भगवान की हपा और सन्तों के आशीर्वाद के चमत्कारिक प्रभाव के दर्शन होते हैं। ऐसा रूपना है कि प्रभू ने मुझ जैसे अपात्र और अज्ञ को निमित्त बनाकर अपना कार्य स्वय अपने ही सम्पन्न किया। इस क्रुब को लेकर कई बातें अन की मन में ही रह गई। मैं चाहता या कि इस सम्पर्ण

स्त इस्य को लेकर कर्ड कार्य अन ती मन में ही एक गई। में चाहुआ या कि इस सम्पूर्ण साहित्य का रत्त, छन्त, अनकार आदि की दृष्टिन से एक विधिवत् साहित्यक मृत्यावन्त विद्या गाना मैंने यह भी मोदा चा कि इच्ण्यानिक की मधुर उपासना के मायन्याय मुखी मधुरोपाना और ईसाई मधुरोपानना की एक तुक्नात्मक संसीक्षा राममन्ति की मधुर उपासना के माथ की जाय। मेरे मन में एन यह मी नामना ची कि इस मधुर्ण माहित्य का मनोनंतानिक विन्नेयण किया जाय। परन्तु, समय के महीच से और औवन की धीर नाय-व्यत्तात के नाराय से स्तमान मेरे मन में ही रह सर्य। ममावान् की इच्छा हुई, नो दूसरे सस्करण में इन प्रमांत का मायिवंग हो महेगा। उपासम तीन वर्ष तक पीमावक्या और प्रवावनात्म हुए। वी एप्ट्र आवाय (बाड्यो) हे 'व्यानंय-तिवाम' में बिल्बवृक्ष के नीचे उस एकान्त कमरे में रहकर इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। टा॰ आवेग में त्रित होते हे के साथ मुझे अपने सलग का लाग दिया, वह आजीवन चिरहमरणीय रहेगा। बन्बुवर टा॰ राडबकी पाण्डेय और डा॰ रामश्रवष हिबेदों में दोनों ही मेरे मतीर्थ हैं और इन दोनों का स्तेत और सहयोग क्या मुझे प्राप्त रहा।

इस बन्य के प्रकाशन में बिहार-राष्ट्रमाधा-मरियद ने जिन स्नेह और मीहार्द का परिचय दिया है, उसे में कभी भूल नही मकूमा। यह श्रम्य इतना शोध और इतनी मुन्दरता से प्रकाशित हो सका, इसका सारा श्रेय परिपद को है। गीता प्रेस (गोरावपुर) ने चित्र छापकर बहुत ही पोड़े समय में दे दिया, यह उसकी कृषा और भेरे प्रति अपनापन है।

इस प्रत्य को पूरा कर चुरने पर मुझे गगा-स्नान का आनन्द मिना है। मुझे इस बात की बड़ी प्रकारता है कि कल्याण-सम्पादक प्राय भाई जो थी हनुमानप्रभाद पोहार की दृष्टि से यह प्रत्य पूर हो चुका है और परमानुष्टेंब ऋषिकल्य महासहोगाञ्याय प० श्री गोर्थालाय कविराज जी ने इसका समर्थन स्वीकार किया है। पेरा हनजा समय प्रत्यन की लीजों के रामान्यन पर स्ता के सल्या में भीर उनके अनुमानुक स्वीकार, इसे में अपना परम-मीमाण मान्यता है। सन्त महात्याओं से स्वा के अनुमीलन में बीता, इसे में अपना परम-मीमाण मान्यता हैं। सन्त महात्याओं से में यह मील चौराता हैं कि भयवान के चरणों में सदा मेरी प्रीति बढ़नों रहें।

पितक सम्प्रदाय की उपासना तथा उसके साहित्य पर हिन्दों में यह प्रथम प्रयास है। निरुप्त हो, अनजान में इससे अनेक भूनें रह गई होगों। मन्त महारमाओं, विद्यान समानोत्त्रकों रचा साहित्यक बंपुओं से मेरा नम निवंदन है कि मेरी भूतों को बतवाने की कृषा करें, ताकि मैं अपने मेंकरण में उनका परिमार्जन कर सहै।

हरि: ओं तत्मत श्रीकृष्णापंणमस्न

सचिवालय पटना, जानकी-नवसी सवत् २०१४ वि०

भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'

# विपय-विवरण

# पहला अध्याय

# रागमयी भक्ति और उसकी वैष्णव-परम्परा

सचिवदानन्द स्वरूप, उपास्य के दो गुण . परन्व, मीलम्य, विधिभक्ति, रागमये.भिनन, रागमयी भक्ति गोपनीय क्यो ? रागानुगाभिक्त सायन नहीं, अपितु माध्य, रागानुगा के प्रकार-भेद; रागानुगा के अवान्तर भेद-प्रमा, परा, प्रौड़ा, श्रुगार का रसराजल्व, आत्मरित, आत्मीमयुन; सवी-भाव : जीव का स्वरूप, रागमयी भिन्त का कम विकास ' 'आलवार'; प्रणय का सबूर आरमसमपैग; रसिक भक्तों की परम्परा; रागमयी भक्ति की विवृति; भक्ति के लक्षण गौडीय मत में, रागात्मिका और रागानुगा; रागानुगा का मूलकारण; रागानुगा पुष्टिमार्ग में, रागानुगा श्री निम्बार्क मत में, रागानुगा में स्मरण की मुख्यता; साधना का कम, नाधक देह, तिद देह; मंत्ररी देह, मानसी सेवा, अजात राति, जात राति; अध्याम सेवा; सिद्ध देह एक उदाहरण; माद देह, उपर्युक्त पुष्टि अक्ति की कुछ जातव्य बाते; यहाँ अनायना ही सायन है; मिन्त भी भगवान् की एक लीला ही है; सीला ही प्रयोजन; बह्य संबंध तया ताप; श्री हरिदासजी का 'पुष्टिमार्ग लक्षणानि', शुद्ध भवित का लक्षण; 'नारद पाञ्चरात्र' का मत; थीमद्भागवत का मत, रागानुगा का मृतस्वरूप उत्तमा भक्ति; उत्तमा भक्ति—क्लेशक्ती, मुभ-राधिनी, माक्ष लघुताकृत, मुदुर्तमा, सान्द्रानन्द विशेषात्मा, भववदाकविषी; रायानगा के भेद-कामरुपा, संबंध रूपा, सबधरूपा भिक्त का स्वरूप, कामानुपा के भेद; भाव अथवा र्रात; जातरित मनत के सक्षण-सानित, अव्यर्थ कानत्व, विरक्ति, मानसून्यता; आशायन्ध, ममुक्तका, नाम-नान में सदारुचि, भगवान् के गुग-कयन में आसक्ति भगवान्; के निवासस्थान में प्रीति; प्रेम, प्रेम का प्रकार-भेद, प्रणय अनुराग महाभाव; रित के प्रकार; अनुसाव; गान्तिकाभास: व्यक्षिचारी या सचारी भाव. स्थायीभाव: प्रीति. मध्यर: भिक्त और राजित ।

(पूर्व मंग १--२१)

#### दूसरा अध्याय

### मधुर रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता

### तीसरा अध्याय

# भारतीय अंतरंग (एसाटरिक) धर्मसाधनाओं में मधुर भाव

#### (क) बीदसहनिया

बीडवर्स की लॅक्जियता, बीडवंशाचार में अवलोक्तिक्वर मैत्रेय और मनुष्यी; दो सामाएँ हीनयान तथा नवस्थान 'क्योरिं, 'सवावान बुद का 'मानुवीतनुं, गृह्य सापना का प्रदेश क्यो और केंद्र ? महायान, सवयान, सव्यान, मनुवेदानिंक कारक, आदि वृद्ध के पंतर्वता मानेक्वरा, रिर्ताणनाय, सहस्वाय, अस्य और नामानुंन, तब की प्राचीनता, तीन मान और मात आचार,—यनुवाब, वीरमाव और दिव्य भाव—वेदानार, वेद्यानाया, रादाचार, दीशाचार, रादाचार, प्रदेशाचार, रादाचार, रादाचचार, रादाचार, रादाचार, रादाचचार, रादाचार,

शुन्यता और करुमा, प्रज्ञा और उपाय, अवन्तिका; युगनद्वतत्त्व; शून्यता और करुमा; 'समरम' का वास्तविक वर्थ, 'सुलावती'; महत्र विसास की रियति।

#### (ख) सिद्ध-सम्प्रदाय और रसेश्वर-दर्शन में मघर भाव

रसायन; सूर्य-चन्द्र सिद्धान्त, गीता का मत, बृहज्जाबालोपनिषद् में सूर्येकद्र तस्व; गित-शक्ति सामरस्य; अमृतरमपान, खेचरी मृद्रा, सूर्येकट्र-स्त्री-मुख्य भाव; नाय सिद्ध और बीद्ध मिद्धावार्य: सिद्ध देह-दिच्च देह, बेदव देह-साकत देह।

### (ग) कापालिक, नाय तया संत-साधना में मधुर भाव

'सहत' की परप्पा; 'सहत' का सर्वमान्य अपं; पिण्ड ही बह्याण्ड है, कौतमत में सहस सापाना; बौढ निख और कौताचार, कुल और अनुनः शिवसन्ति अविच्छेप, सेता और मीत , लीव के पांच बच्चाणः कुण्डातिनी योग को सापाना, चक-प्रेवन की प्रक्रिया, पशुमान वीरसान, रित्यभाव, सात प्रकार के आचार, काणांतिक मत में सहल सामाना; अव्यान में और काणांनिक सत में नहजानंद या महासुन, वैदियत में चहन सापना का प्रवेश; कामोपमोग का सावना-श्रेत में प्रवेश; ललना-रतना-अवगृती; उप्लीय-कमन; सहनान्य; सहन सामाज्यों का मृत अपं; श्री सुन्दरी सापना; कवीर का 'सहल'; भक्न और पतिवता सती; बाहू की मचूर सापना: नीलाइन्टमायवान मांवा

# (घ) वैष्यव सहजिया

प्रेम की परकाया रित, 'आनन्द भेरत' में सहब-साधना का उल्लेख; परकीयारित में सहब उपासना; रम और रीत मदन और मादन, बहुत, परनारमा, भगवान, सत् चित् आनन्द, सिंधनी, सीवित, ह्यारिनी; भीनता भोग्या, सीवा के तीन प्रकार; वन बुन्दावन, मन-बुन्दावन, नित्य बुन्दावन, स्वरूप सीवा और रूपनीमा 'सहब', आरोप-ताधना; आरोप-ताचन, स्वरूप सीवा और समर्थी, समञ्ज्ञा, साधारणी; प्रेम-सिद्ध; साधक की तीन कीट्या—अवर्त, साधक, साध मान्यता है।

(प० सं० ३५-७७)

### चीया अध्याव

# सिद्धदेह और लीला-प्रवेश

रायानुगामनिन में प्रवेशाधिकार, लीलाविलास का आस्वादन; मावभक्ति; प्रेमामक्ति; प्रेम ही परम पुरुषार्थ; सली भाव में प्रवेग; संबंव-भाव; व्यस; नाम; रूप; वास; सेवा; सिद्ध देह नया है? जप्ट ससी जप्टमंनरी के नाम, वर्ष, वस्त, वस, दिया, मेवा; सायक-देह और सिद्ध-देह अथवा भाव-देह और मिद्ध-देह; प्राकृत देह और उसके भेद । स्पृतदेह; सूक्ष देह; कारण देह महाकारण देह; 'दबाव'; भाव-देह, स्वभाव-देह; स्वरूप-देह; स्वभाव-भाव और प्रेम, रस और ज्योजि; भाव-देह; प्रेमचेह, सिद्ध-देह; निरायतीना, विनयम राज्य। (यन संठ ७६--वर)

#### पाँचवाँ अध्याय

#### अवतारतस्य तथा रामोपासना

सनी पर्यं साथनाओं में अवकार-तर्यः भगवत्तरक्य के तीन प्रकार; अवतार के भेदः प्रस्थावता, गुनावतारं, लीवावतार, अवक्तरावतारं, युवावतारं, व्यवस्थः तैर्देकारम करं अवेद अवेद के सामान्य और विश्वयं हेतु; अवतारों के मेद-अवेद; अवम पुरुर, दितीय पुरुद, तृतीय पुरुद, गुनावतारं, सोनावतारं, भगवतार के स्वतार-तर्य का मृत निकाल गायनीय रत, अवतारकार में वैज्ञानिक विकालवाद; भगववतः भर्म का कम-विकाल, पामवित को ऐतिहासिकता; रामोपानना का कम विकाल हा स्व परत- हैत, उपालन-तर्यक का आवितेष्ठ, प्राप्तेव का विद्याद पुरुद, मुगावतार का नागवनीय उपा- कात्र का

- (१) धिषसंहिताः एक चिहुंगम वृद्धि---ऐरवर्षे और मायुषे; मायुषे अधिकार; भाव-जनायन, मनवान् का मोन्दर्ये, मायुषे, मावष्ण, रख के मृतिमान् विवहः स्वरूप-कतायाः; 'रमो वै म', प्रशार-साधना का स्वरूप-काराः; मगवान् को प्रेमरियासाः; 'राम' सब्द का अर्थ; मारामर्थिक त्वरूपः अयोग्याः नित्य रामस्यवि।
- (२) लोमका-संहिता की बृद्धि में—प्रांगार-राज्य मे प्रवेत; चार मुख्य सतियाँ; चन्द्रकला रासरस की आचार्या।
- (३) श्री हुनुसर्वाहिता : एक विहंतम बृष्टि—प्रेमामृत रतावेस, रास-रचना, अर्थ-पंचक, उज्जन्त मन्तिन-रस, उज्जनसम्बित-रस ना आयथ, आवाचन, उद्दीपत, अनुभान, स्रात्विकास, रसायीमाद, लीताविकास, प्रशासी राममित या आपार प्रथ चृहत् कौसात सण्ड; गोस्वामी जी में मामृत्ये आव की झनक, गौतावनी में कैनिल्ड् का वर्णन, गौतावनी में कैनिल्ड्स का दर्सन, 'चता, प्रिया, आंत, मनी'— मर्याटा में प्रशास, प्रशास में मर्दित।

(पु॰ म॰ ८६-११८)

#### छठा अध्याय

#### रामोपासना की रसिक-परम्परा

भोजेमतता वो की जोवती में रिशन-गरम्पाः रिशन-गम्पत का नामः निवन्त की परम्पाः, स्वितंन की नृषीः, तथनीची की छावनी में हस्तिवितित प्रय में प्रस्त परम्पाः, 'रिह्प-मा में में प्राप्त रितन-गरम्पाः, 'विषव धर्म रताकर' में प्राप्त परम्पाः, 'महा प्रस्ता परम्पाः, मोताना रतीद की तबकी रातुनकृत्यः, श्रीमत्रवाम की दो छावार्षः, 'महा रामायर' में प्राप्त परम्पाः, भो तिवत्वपरेपनित्यद् की टोका में प्राप्त परम्पाः, भी रामावर्य में प्राप्त परम्पाः, भवता व्हार्याव्यवितक' में प्राप्त परम्पाः, प्रयुत्त वहुत्वा में प्राप्त परम्पाः, प्रवृत्त वहुत्वा प्रमुत्त वहुत्वा भी के 'भी मा वृत्ताव्यवितक' में प्राप्त परम्पाः, ब्रव्युः, गान्त परम्पाः, व्यव्युः गानवाश्य की परम्पाः, मवृत्तव्यान स्वारीः, रिक्त-मन्त्रवाय के प्राप्त परमावर्यः की स्वरमः, धीक्षव्यान स्वारीः, रिक्त-मन्त्रवाय के पूत तत्वः। (१० संव ११६-१४०)

# सातवाँ अध्याय

# रसिक-परम्परा का साहित्य

# उपनिषद्-प्रन्य संस्कृत में

र्रोतकोपामना का साहित्य उनेशित क्यों? श्रीरामतापनीयोपनिपद्; श्री विश्वस्थ-रोनिनद्; श्रीमीतोपनिपद्; सीठा का स्वरूप एवं प्रशाव; सीठा को इच्छा-याक्ति, मान-याकि, विगा-याक्ति; श्रीमीयतीमहोपनिषद्; श्री रामरहस्योपनिपद्।

स्तवरात्र और मीनि-शीरामस्तवरात्र; श्री जानकीस्तवरात्र; श्री जानकी गीत; श्रीमहस्रगीत ।

रामायण-पीनाल्योकीय रामायण; आनन्दरामायण; महारामायण; आदि रामायण; रामायण-मणिरल; मैन्द रामायण; मंजूनरामायण; मुगुडी रामायण। नाटक, उपस्थान, लोला-धरितकाच्य-महानाटक अववा हन्तप्राटक, प्रमद्र रापवन्, मैथिती-कत्याच, उदार राघव, बानकी हरण, मत्योगास्थान; वृहन् कौशल-खण्ड, माथुये कैलिकादिम्बनी, राम विधानत।

ममाण अवका सिद्धान्त-अन्य-चीनुदर्गाण ग्रदमं; भोरामवरूत प्रकारा, भी राम-नदरन्तार संबह, ओमीश्रायमनाम प्रताप-अकाब, औरामनरप्तास्कर, उपाननावन सिद्धान्त; श्रीरामदर्दन, प्रशासिक खण्ड काल्य, मेपदुन-काल्य के अनुकरण पर तिवित छह दूतकाच्य-हृद-मदेश अवहा हृददूत, अनरदूत, अमर मदेश, कपितृत, कोव्य्निदेश और चम्द्रदूत, गीत-गोथिन्य के अनुकरण पर सिद्धित रामसीता सर्वची-काम्य—रामकीग्रमीवन्त, गीरारामव, जानकी गीता, रामनिवताल, मंगोद रखुनन्दन १६ वो शताब्दी, रामश्रविकाल, रामश्रदक, सामार्थ-स्वतक, आवारामाण्य

#### गाठवाँ मध्याय

### रसिक-परम्परा का साहित्य

# (हिम्दी में)

सप्तामः चीलदकरवामीकृत 'मायान पाम कं मला बीर मली'—प्यान, सिपंदी की सं का वर्णन, मोनह प्रधार; धान मत्री—(शी अपस्वामी या अपदानती)—शीरामना धान, श्रीलीवाजी का ध्यान, पार्यदों का ध्यान, पार्यद्वाचे का ध्यान, पार्यदों का ध्यान, पार्यद्वाचे का ध्यान, महत्व की सोमा, मत्र कुर का वर्णन, अस्त्र की नामान की से स्थान, महत्व की सोमान के देवन सोतान के प्रति, पार्यद्वाचे की सोमा, वर्णन मिंग, क्षान के वर्णन सोमान के प्रति, पार्यद्वाचे का प्रति, मारा की धारि, प्रमान वर्णन; प्यान मत्रदी (बाल अलीवी); शन्त पर्वाची (धीक्षणित्रमात्री); अस्य वर्णन, मारा वर्णन, पार्यद्वाचे (स्वाप्ताव्यानी); अस्य विद्यान मत्रदी (बाल अलीवी); शन्त पर्वाची (धीक्षणित्रमात्री); अस्य वर्णन, मारा वर्णन, सामान की मीना की सामान की सामान की मारा पार्यची (क्षणित्रमात्री) स्थान की मारा और प्रति का प्रयान की (धीक्षणित्रमात्री) सामान की मीना और प्रति की मीना और प्रवान की (धीक्षणित्रमात्री) सामान की सामान

(थीरामचरणदाम जी)-मिद्धान्त, वन-विहार, वसना-विहार, सलियों का नृत्य, शृंगार, मृत्यविहार, जल-कोडा, हिंडोला, अप्टयाम पूजाविधि (श्रीरामचरण जी),—संवियों और सीता का शुगार, घोरामको का शुगार, सिवयों द्वारा सीता और राम का शुगार; युगल प्रिया पदावतो, भ्रुगार रहस्यदोषिका, अप्टयाम (श्री जीवाराम 'जुगलप्रिया' जी ) , उज्ज्वल उत्कण्डा-विसाम (थीयुगलानन्यशरण 'हेमलना' जी), अर्थपञ्चक (श्रीयुगलानन्यशरण जी); शी-जानकी सनेहहसास शतक (श्रीयुगलानत्यदारण जी), सतसुख प्रकाशिका पदावली (स्वामी मृत्लानन्य द्वारण जी) ; श्रोसीतारामनाम परत्व पदावली (स्थामी मृत्लामन्यगरण जी); भीप्रेमपरत्वप्रमा दोहावली (श्रीयुगलानन्यशरणजी); श्रीलवकुशगरण लीलाबिहारी जी-विरह-ज्वर, अप्ट्याम-भावना, रप-मुपमा; श्रीयुगलविनोद विलास--युगलविहार, उभय प्रवोधक रामायण (श्री बनादास), श्रीमीताराम झर्नाविनास (श्रीरसरगमणि जी); श्रीराम-नामयराविलास, श्रीरामरुवयरा विलास, श्रीसरय रसरग-लहरी तथा अववपञ्चक (श्रीरस-रंगमिंग); श्रीसीताराम द्योगावली प्रेमपदावसी (श्रीसीताराम सरण रामरसरण मणि)-अग-प्रत्यंग-वर्णन, वसन-आभूषण वर्णन, ऋन्वर्णन आदि; श्रीरामशतवंदना (श्री सीताराम शरण रामरसरंगर्माण); श्रीरामरसरंगविलाम (श्रीरामरसरगर्माण),-श्रीराम का ध्यान वर्णन, श्रीसीताजी का व्यान-वर्णन, श्रीसीताजी का प्रभाव-वर्णन, कनक भवन में प्रिया-प्रियतम की साँकी, रामसाँकी विलास (श्रीरामरसर्गमणि); नियवरकेलि-पदावली (श्री ज्ञानाअली सहचरि जी);--आरम-परिचय, राम-जन्म की बधाई, जानकी जन्म की बधाई, लगन; जानकी नौरल माणिक्य (रामससंविरचित), रामससेकृत पदावली; नृत्यराधव मिलन (श्रीराम सखेंगी);--रसिक लक्षण, नर्म सला, श्रीमीतायन (श्रीरामप्रियाशरण प्रेमकली), बाल-विहार, अयोध्यावर्णन, श्रीकाण्ठिबह्वास्वामी के कुछ लीयों में छपे प्रन्य-श्रीजानकी मंगल, थीराममगल, भूपण रहस्य, अश्विनीकूमार बिन्द्, हतुमत बिन्द्, श्यामलगन, श्यामम्घा, जानकी-बिद्, कृष्णसहस्र परिचर्या, गयाविन्द, शिक्षा-व्याख्या (संस्कृत) साख्यतरम् और वैशान्य प्रदीपः बृहद् उपानना रहस्य (श्रीव्रेमनता जी),--नाम प्रसंग, रूप प्रसंग, धाम प्रसंग, उपासक प्रमंग-युगलोपासक, वपासना, पञ्चसंस्कार प्रसग, अष्टयाम-भावना प्रमय, सर्वव का पहत्व, रासकृञ्ज, गुरा: रपुराजवितास (श्रीरपुराज निहजी)--महाराज, भजनरत्नावनी (श्रीरामनारायण-दास)-भगन रानावलो, मोता का रूप, राम का रूप, शूमारप्रदीप (श्रीहरिहर प्रसाद): सियारामचरण चन्द्रिका (कविराज लिखमन), श्रीरामचन्द्र विलास (श्रोनवलसिंह 'श्री शर्ण' युगल अलि), भावनामृत कादम्बिनी (श्रीयुगलमञ्जरीजी), समय रस बहिनी (श्रीसिया अली), नित्य रासनीना (श्रीसियाजनी), श्यामसस्ते की पदावनी; श्रीसीताराम मृंगाररस (श्रीमहाराजदास जो)-दिध्य अयोध्या; श्रीरामश्रेमामजरी-श्रेममजरी विलास; युगलो-लठ-प्रकाशिका (जयपुर चन्देली के श्रीसीतारामशरण 'शुमलीला' जी) बैष्णविनोद (शी- वैष्णवत्तम); बृहत् पर विनोद (रमदेव कवि); विनय चानीमी (श्री रूपसरमनी); मूनन चिहार सदहावनी (श्रीकृषानिवास जी); सियाराम पचीमी; भवनरस मानः; रामप्रियादिनाम, भक्तिप्रमोदिनी, मीताराम नवशिस वर्णन (प्रमसनी); पून बंगना (श्री मीदतता जी);

मीताराम सबीण पदावली (परममन्त शी वैननाम कुरमी); शीरामविनास-पीरामनी ना नलगिल-पर्गन, जनकरूर में गवी के साथ हाव दिलान, रामका उत्तर; रम्पवादनी; प्रमन्त मनरजनी (प्रमक्षती), महास्थोत्तव अर्थात् सीताराम-रहस्य,—मींखर्यों के नाम; भानना अस्टयाम अरबर स्थोतीलाराम माननो पूजा (शीसीनारामचरण रामस्सरंगमीज जी)—प्यान। (प्रमुक्त के १९५-४११)

परिशिष्ट (क)

महावाणी । (पू॰ सं॰ ४२२-४३२)

रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना

# ामभक्तिमें मधुर उपासना



#### पहला अध्याय

# रागमयी भक्ति श्रीर उसकी वैष्णवपरंपरा

एक अनिर्वचनीय सिन्वदानन्द स्वरूप वास्वत सत्ता विभू रूप में ब्यान्त है। उनके दो रूप है—एक निगुंग निराकार चिविकार स्वरूप और दूसरा निविक ऐस्वर्य, मासूर्य, आनन्द, मीन्द्र्य, अपिन्द्र्य अनन्न मह्गुषो का परम वाम स्वरूप। एक के ही ये समुग स्वरूप अनेक है। उनके नित्य पिन्मय दिव्य वाम अनेक है, उनकी निद्य विभाव अगवमानिहीं दिव्य लोगा अनन्त है। उन दिव्य वामों में वही ब्यापक निगुंग बहुम सुगुण हो कर नाना रूपो निराय कीवा किया करता है। जैसे निगुंग स्वरूप विभू है वैमे ही सगुग स्वरूप भी मर्वेगत है। सभी मागुण स्वरूप, उनकी मनी कीलाएँ मदा मर्वेग व्यापक है। स्थेमाल की करपना वहां नहीं जाती।

बहु पूर्ण वस्तु अनन्त ऐरवर्य-मायुर्यमय है। कारण कि उपास्य में यो मुख्य गुण होते है-{---परत, र---क्रीलम्य । परवह है ऐरवर्ष और मायुर्व है वीकामां । क्ली-नही ऐरवर्ष के तिज मायुर्व है वीकामां । क्ली-नही ऐरवर्ष के तेज मायुर्व के सी-वर्ष को कमवीन कालि का । ऐरवर्ष में वे अपनी महानिहान में विराजनात है और और आर अपना के विराज हुआ । वे विष्णु है, जीव अपू । परजु दोनों में नंबंध है—-रवामी सेवक का । जीव का नित्य कैकर्य, नित्य प्रपत्ति और अवध्य पराप्ता वि ही है इस मस्वय का मुकामार। इसमें वैधी भवित ही चकती है और वेदसात्माह के निर्देश के आमार पर थवन कीतनादि ने लेकर आत्मतिवंदन वक उमका कम-विकास होना हैं। भाव के उपय होने तक यह जितम अनितं

परन्तु भगवान् का मापूर्व जहां प्रधान है नहां 'श्वि अभित' अपवर रागमपी भनिन का आविभीव होता है। राममृत्य प्रवृत्ति के सामकों के लिए रागमधी भनिन है और विधिम्ला प्रवृत्ति के सामकों के लिए निष्य का विशेष प्यान और पोडशोरचार कि सामकों के लिए नैपी महिन का आचरण शास्त्र-निर्देश के अनुसार होता है। इसमें विषक विभावकार, वर्षाध्यमध्ये के नियमादि का पालन करते हुए प्रयू के प्रति हुछ मय, थढ़ा रोषा मध्य (Ame) का साव-विशेष रहता है। यह ऐस्वयं प्रधान भनित है। इसमें कमें, धर्म पर

१ की मयुराचार्य का मुन्दरमणि संदर्भ पृ० ८।

२ श्रवणं कीर्तनं विष्णो समरणं पादसेवनम् । अर्जनं वन्दनं दास्यं सस्यमात्मनिवेदनम् ॥

विशेष आहह रमते हुए सबन की ओर भी मन रहता है। सामायी भिना में विधि या विशव का सर्वया परित्याय ही बाता है। प्यान रहें रामाश्रील में विधि निरोध का परित्याप किया नहीं बाता, अपितु स्वत सहब ही हो बाता है। यहां भवन अपने बालरिक आज में प्रेमित होत्र भ भगतान के साम अपने बातना के बनुमार अपने प्राणसना परम प्रियत्न की त्याह लड़ाता है— कभी उसका नला होकर, कभी प्राणिया प्रियतमा होकर। बस्तुन यह स्थापयो भिन्न हस्य की सामान है। यहा हस्य में हो हस्य के हारा हस्येवस्य की रामायी उपायना होती है। सम्प्य बातों में यो कह मक्ते है कि भन्त के हृदय में भगवान के लिए और भगवान के हुत्य में

ममत्त वैराग साहित्य में इस रागमर्था भवित का सविद्यंप महत्ववित्त है, कही प्रच्छा गुद्ध रूप में, कही प्रकट व्यक्त रूप में। इस रागमयी भवित को 'दरम गोपनीय' रहस्य कहा गया है'। यह गोपनीय क्यो है इसे यहा योड में समक्ष लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

बहु शास्त्रत तत्व शनित एव शनिनमान् परस्पर अभिन्न होकर भिन्न और भिन्न होकर भी अभिन्न है। बस्तुत वे अभिन्न हो है। जीडा के छिए उनका भेद है। इसी भेद से व्यापक निर्मृण तत्व में सद् चित्त आनन्द का भाव हें और समुण के सायबही शक्ति सिमी,मांबन् और ह्वादिनी सिन के त्रिकिय कम में उपस्थित होती है। समुण रूप की आर्ति ही ये शस्त्रित मीतित्व, परस्पर अभिन्न तथा सिक्तमान् में अभिन्य है। नित्य अभेद और नित्य भेद खबा अभेद में भेद और अदे अ अभेद का यह साकशेय शान हैंक्वीम बरदान है। अपीरंपये रूप में ही यह मनुष्य की प्रस्त हुआ है।

मैकको नग्यों के जब दान, पूननादि पूत्र कर्मों का जब पुष्य उदय होना है तब विशुद्धान -करणकोर नत्य के हृदय में हुगारद्वा प्रभू अपनी अमीय करणा में मिला ना बात देते हैं। स्थान देहें कि भीतक में अपने पूर्वपार्थ की अभीवा अपनी करणा है। स्वत्य नदार है। इसमें भिला तो बात का वायन है परन्तु रागानुगा भिला का उदय बात कथा विकान के सनस्तर होता है। परानुगा भिला वायेन तहीं अगितु राष्य है। इक मूरा अनुनस्प्रवासिनी स्वरूप भिला का स्वास्त्रकार है स्वत्य आरागादक्य भागवा।

भारतितक रतेह ही रातातृता का स्वरूप है। त्रिकंट चित्त में पूर्ण बैराय का उदय होने पर जम पुढ़ विकान के अन्तर रातातृता भतित का आदिवाँक होता है। पार रहिन गुढ़ अन्त करण में भागवत पर्य के अनुष्ठान से अगवस्क्रमा द्वारा आगारिक मश्री बस्तुओं के प्रति दक्षित्र वैरायस्य सन् अवत् प्रधानी का एव निक स्वरूप पर स्वरूपादिक व्यर्थ पत्रक का बनायं जान अन्य होता है, दुलस्वान् अगवस्थानार्यक्यों से अनन्य अधिनक अनुरामपूर्वक परम स्तेह स्वरूपा प्रतिस्त

र गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं च सर्वदा

<sup>—</sup>थो हनुमत्सहिता ७. ४

का स्वतः अन्त करण में वो उदय होता है वही अक्ति रागानुगा या प्रेमाभक्ति के नाम में पुकारी जाती है। यह सर्वेथेट अरव परम दुर्जभ है।

सानत, सस्य, नस्य, नारमञ्ज और शृगार भंद में रामानुमा के पांच प्रकार है। भाव का जैन-मैंन विकार एवं प्रमादत होगी जाती है वैमे-वैस बान्द बारम में, सरस करण में, सरक का जिस मानुम में भीर वारमस्य में मानुम में परिणत होगा जाना है। परन्तु यह ध्यान रहे कि जैने पृथ्वी कुछ अपि बादि पर तरकों के नविकार में हम कैंगे वैसे आगे बढ़ते हैं पिछले वाला तर भी जममें मिन्निहर रहता है उसी प्रकार आशे के विकास में जैने जैने हम आगे बढ़ते हैं पिछले वाला तर भी जममें मिन्निहर रहता है उसी प्रकार आशे कि विकास में जैने जैने हम आगे बढ़ते हैं पिछले वाले भाव या गांवों का अब भी मार रूप में वार एक्ता है—वैसे दास्य में दास्य है वारन्त भी, बारमस्य में बातम्य की मुख्यता है परन्तु है उसमें दास्य भी इसी प्रकार शृगार में वारम, अब, भाव है है, प्रधानतत है मानुम की। रस के विवेदकों ने रस की मनी बीजीत्व क्यांचा करते हुए बद-कार्या है हो। बात और वारम की परस्य की परस्य में बीजीत्व कार्य के उनसे करने की स्वीत है। उरस्वत को वारम और वारमस्य में बातुनत है। महब और उउनक्ष की परस्य में बी है। उरस्वत का वारम और वारमस्य में बातुनत है। बात और वारमस्य में बातुनत है। बात कीर वारमस्य में बातुनत है। वारम्बत है। वारम्बत है। वारम्बत है। वारम्बत है। वारम्बय का उउनक्ष त्या दास्य रस से बातुनत है।

रागानुगा भनित के और भी तीन अवान्तर भेद है- प्रेमा, परा, प्रौडा।

मा—अवल कीर्तनादि नवधा अभिन का यन्यक् प्रकारेण, विधिपूर्वक, सन्त मक्त तथा समृत्युक के पुत्र साधिक्य में रह कर मेवन करते से प्रमु के प्रति स्नेहन्ति का उदर होता है जिसे 'प्रमाभिन्त कहते हैं। इसका इतना प्रताद है कि भक्त के सामक वोप-विकार और पाप-ताप बन्त होता है। वर्ष ऋतु में उनकी हुई नवीं की तरह जो समृद्ध की और प्रवप्त वेग में मागी जा रही है। इस कि सीर मान के प्रवाद की कीर प्रवप्त वेग में मागी जा रही है वर्ष करते होता मान का प्रवाद उनके तो उने 'प्रेमा' कहते हैं।

परा--मनभान के भाग किसी सबय विशोप में वृदतापूर्वक बंध जाने पर जब भाव में पूर्व परिपक्त आ जाती है, भावना में स्थिरता आ जाती है और सामक उसी भावना में मर्ववेवतरुनि हो आजा है और अल्य ममस्त माने एवं व्यापारों का विस्मारण हो जाता है सो कम्म मुम्मारीक माने में में पूर्व के स्वापारों का विस्मारण हो जाता है सो क्रिस हो जाती है। साम स्वापारी का विस्मारण हो जाता है से क्षा मुम्मारीक माने मिल में परा कहते है। समसे रित निषय हो जाती है।

दिया मानेत पाप में गुमल प्रमु के थी अपो में कोटि-कोटि विश्वयों का आर्विपांस होना है। इस मांग्यों में द्वार्याहर्प में ही मीतिष्या प्रसिद्ध का उदय होता है क्या सराज में उपायत में येश्वरात पास होता है। शायता अपना मुख्य हो उसी पुत्र मुद्दि को आर्कायत करते में किए होता है। यमार्च गाम जनकी हुआ हो ही होता है। यास्तिक गाम का अर्च है रसापम में प्रमेश का अधिकार, विया जियतम का विद्वित्ताम तथा हुआ बिहार का पास्तिक सर्चा। इसे ही पासर बीच इन्हरूप हो जाता है, पूर्वकाम हो जाता है। यही यह स्थिति है जिसे उपनियदी आरम्पति, आरमकीड, आर्थाभूवन, आरमप्तम, आरमपत्ता की विश्वित कहती है। अस्तु

परन्यु यहा अस्न उठता है कि जब उस परम प्रियसम के रूपर या शीलार या में बार का आस्वादन नारी-आब सा ससी-आब से ही हो सकता है सो विवार पुर क्या कर रे हम अस्त पर पिचार हुए विस्तात है हम असके अध्याद में करेंचे । यहा इतना सकेंद र में कह देना अभीए है कि जीव न सी रची है, न पुरय, न नयुषका। जो-जो सरीर चारण करता है वह सारीर समिद्धार उसका अभिमानी होता हैं। और दनी अकार उसका सी रमाने है के पुरय, न कुमार, न कुमारी। विद्यस्त के प्रकृत कर कि स्वाद स्वाद

रामानी मिश्रत के चम-विकान के अध्यानन में हम दिश्य भारत के हात्रमें प्राचीन आक्रमार वैद्यान मानी के साहिला में स्वप्ट देखते हैं कि रामध्यमी भवित्व का लगह ही मुख्य है। 'आक्रमार' द्वारत का नमें है आध्यातानी भवन जो भाजना के प्रेस में द्वार मुद्दा हिंग स्वाप्त में द्वार का नमें है आध्यातानी भवन जो भाजना के प्रस्ता मुद्दा हिंग हुई। है सभी सन् भी सारतों में १२ मुख्य है जनमें गोरा अन्दाल ठीक मीरा की तरह त्रेम पुत्रमंत्रन हुई। हैसबी सन् भी माततों से सनी राती में में आक्रमार धनत हुए। 'आराविनिक्य' भित्रम के में साकार वित्र है थे। संभागन के देखा स्वयन को मातती में कि त्रीस्वयन होता प्रित की सामक होता है।

दवेतारवतरोपनियद ४।१०

१ नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवार्य नपुंसकः।

२ स्व स्त्री स्व पुमानसि स्व कुमार उत शा कुमारी स्व जीवों रण्डेन बनवसि स्व जातो भवसि विस्वतो मुखः।

३ भोरता भोग्यं प्रेरितार च भत्वा सर्वे प्रोक्तं विविधं बह्य एतत् ॥

विडान्नता हैं। आलवारों की सनित प्रमु में उननी ही दूढ़ है जितनी विषयी पूरायों को विषयों में होंगी है और यह उनतों प्रमाप है कि उनकी समता का कोई उदाहरण नहीं। सी जै०एस० एस० हूपर ने आलवारों के पदो का तमिल से असेबी में अनुवाद किया है नो अपने तम का सहिती पहें।' अग्रियाय यह कि आलवारों की सिंधन संवेश रामस्यों, श्रीतिमधी महिल है और उनमें प्रेम की ही प्रमानता है। प्रीतिप्रवंक आलवान, प्रणय का आत्मममंत्रण ही उनके कहा है कि में अब पूर्ण प्रीप्त के साथ है। योदा अन्ताल आलवारों में प्रमिद्ध सिल्मा हुई। उनके कहा है कि में अब पूर्ण प्रीप्त के मित्र प्रमु हो गोदा अन्ताल आलवारों में प्रमिद्ध सिल्मा हुई। उनके कहा है कि में अब पूर्ण प्रीप्त को मान प्रमु हो में दू और अपना मुण बीवन में श्री हिर्दि के काला में नक्षित कर दूगी, उनके निवा प्रमु हो अपने करणे का अधिकार्ग और है भी कीम के क्यों अस्त्र कर मुल्य है। यारित से, बाणों से, तम से, इतिकों में, वृद्धि से, आत्मा से या स्वभाव का जनुमरण करते हुए को हुछ भी कार्य हांत है तक कुछ कारायक को समित्र है। तो मुक्य वर्ष के पित्त है, पुरु हुए से क्या है। ही गार में हांत है सक कुछ कारायक को समित्र है। है। है नाय, मैं नव प्रकार अधिकार है, पुरु हुगरे कार्यों की गरण में हुंग। सहल-सहस्थ अपराध से सार हुआ में युन्हारे करारों में प्रमु हूं। नाय है

—विमडोपनिषद् संगतिः

Q Day and night she knows not sleep In floods of tears her eyes do swim Lotus like eyes, She weeps and reels. No kinship with the world have I Which takes for true the life that is not true, For Thee alone my passion burns, I ery Rangam, my Lord I!

Hooper-Hymns of the Alwars

<del>---स्तोश्र रत्न २२</del>

<sup>।</sup> प्रीयतेऽमलया भस्तया हरिरन्यद् विष्ठम्बनम्।

या प्रीतिरस्ति विषयेग्वविवेकभाजां सेवाऽच्युते भवति अस्तिपदाभिषेषा ।
 भित्तत्तु काम इह सत्कमनीय वर्षे, तस्मान् मुनेरजनिकामुकवाक्यभंगी ।

४ कार्येन बाचा भनतेन्द्रियैर्चा बुद्धात्मना वानुसृतः स्थभावात् । करोमि यत् यत् ग्रक्तं परस्मं नारायणायेति समर्पये तत् ।

१ न वर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमानस्वस्वरणारविन्दे । ऑरुवनः नान्धगतिः शरुष्य ! स्वत्यादमुनं शरुणं प्रपत्ते ॥

मुफ्ते स्वीकार करो। रामानुत्र के श्री सप्रदाय में आत्मनिबंदन की पूर्व विवृति है और शरमाणि या 'प्रपत्ति' ही उससे एकमतत विकसित हुई है। राममयी मनित का विचेष विकास अभक्ष मध्य, निस्त्राक्तं, यक्त्रभ, चैनन्य, राधावक्त्यभीय और हितहरिवंश में ही हुआ, जिसका अनुगी-कन हम बहत सर्थेष में प्रस्तुन कर रहे हैं।

यहा लक्ष्य करने गोग्य एक बात है वह यह कि स्वामी रामानुजानार्य के पूर्ववर्ती आलगार भक्तो में रागमधी अस्ति विशेष निणय हुई है तथा इन्ही स्वामी रामानून की परपरा में आग पलकर स्वामी रामावन्व तथा परवर्ती रात भक्तो में भी इसी रायमयी अस्ति का विशेष विकास एव शुगार हुआ है। अवशेष्या के रानिक भक्तो की परपत्त परम प्राचीन होती हुई भी रवामी रामानन्द से स्पष्ट रूप में पकड में आती है। आलवार भक्तो से लेकर स्वामी रामानन्द तक की रमिक परपरा, लगता है कि थोग, सहज और अन्य गुढ़ा भाषनाओं के अंतराल में गुप्त रूप में प्रवाहित होने लगी थी, गुप्त गोदावरी की तरह और पुत स्वामी रामानद के परवर्ती भन्तों में रसिकता की वह बाद आई, जिसमे सतरहवी शती के बाद हमारा अधिकाश रामसाहित्य ओनप्रोत है। मर्यादा के कठोर आवेष्ठन में शृशार का ऐसा मधुर विन्यान विश्व-साहित्य में दुर्कम है। अवश्य ही गौस्वामी जी ने अपने चारो और फैले हुए इस साहित्य को देखा या और वे स्वय मर्यादावादी तथा लोकम गल और व्यक्तिगत साधना में सामजन्य के प्रवल पोषक होने के कारण भिन्त के भागार पक्ष पर बल न दे सके, परन्तु यदा-कदा इतस्तत. उनके अदर की भाववारा फूट पड़ी है जैसा हम गीतावली के कुछ पदो का उद्धरण देकर आये बनायेंगे। स्वाभी रामानन्द से लेकर श्री 'रूपकला' तक रामोपासना में श्रृंगार-भावना का जो अलग्ड प्रवाह विद्यमान है और अब भी वह अदध की मुख्य एव परम गृह्य साधना के रूप में चल रहा है, उसी का विवरण अपना अभीष्ट है। परन्तु यह भूल न जाना होगा कि भक्ति के अन्यान्य सप्रदायों में भी इस भाव की उपामना विशेष स्यक्त एव उत्सक्त रूप में हुई है उनका भी दिग्दर्शन प्रमगत आवश्यक है। अस्तु, यहां हम सक्षेत्र में पहले उन भनिन सप्रदायों का एक मामान्य परिचय प्रस्तुत करना चाहेंगें जहां रागमबी साधना का ही स्वर मुख्य है और तभी यह संभव होगा कि हम मुलनात्मक दृष्टि से यह देख नकींगे कि उनमें और रामोपासना की शुगारी माधना में क्या और कितना भेद है और यदि है तो नयो है। रामावत सप्रदाय की मधुर उपामना के अनुशीलन-परिशोलन में एक बान ना ध्यान नदा रखना होगा कि इसमें यहा से वहा तक मर्यादा का भाव अक्षुणा रूप में बना हुआ है । भीतर-भीतर शृगार-उपामना और बाहर-बाहर मर्यादा-भावता। यही कारण है कि रामावन सप्रदाय की मधुर उपासना का विषय अवतक मर्वमा उपेक्षित रहा है और उमें वह महत्त्व न मिल पाया जो कृष्णावत मधुर उपामना को बाप्त है। किर भी इस परम

१ अपराध सहस्र भाजनं पतितं भीम भवागंधीदरे । अगति जरणागनं हरे ! कृपवा कॅजल आत्मसरक्त ।

गुझतम मापता का साहित्य अपने आगमें इतना सुगुट, आकर्षक एवं प्रभावभाकी है कि इसका अव्यंता किसी प्रकार पाटे मे नहीं रहेगा और हमारे साहित्य के इस उपेक्षित थग पर प्रकाश डारुने के हिए अधिक-से-अधिक विद्वानो को इस और प्रवृत्त होना चाहिए। अस्तु

अब हम रागमयो भनित की जो बिवृत्ति बिविध मितन भग्रदायों में हुई हैं, उत्तका एक सामान्य परिचय प्रस्तुत करेंगे।

इप्टे स्वारसिकोराणः परमाविष्टता भवेत्। तन्मयी याभवेद्मनित साज्य रागारिमकोदिता॥ विराजन्तीमभिष्यक्त वजनासिजनादिपु। रागारियकामनुसृता यासारागानुषीन्यते॥

—हिरमिननरसामृतिमिन्यु पूर्व, हि लहरि ६०,६२ ' इन्ट वस्तु में गाइ तृष्णा—बनवती लानसा । यही है राम का स्वरूप लक्षण और

इट्ट में परभ आषिप्तता—यह है तटस्य लक्षण। शीजीव भवित के लक्षण— गोह्यामी अपने 'पवित्य-वर्स' में इनकी यो ज्याल्या करते गौड़ीय बता है—'तत्र विपविषण स्वाभाविकी विषयनवर्षण्यास्य प्रेमा हाम. यथा प्रवापिता शील्योदी तादस प्रयाप भक्तस्य

श्रीभगवरयपि राग इत्युच्यते।

अर्थात् जैसे बियबी पुल्तो का स्वभावतः ही विषयों के प्रति विषय-समर्ग की इच्छा से मून्त आकर्षन होना हैं—जीके आलो का मीन्दर्य के प्रति एव बालों का मनुर स्वर के प्रति , उसी कन्तर अस्त का जब शीजगढ़ान् के प्रति आकर्षन या तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तब उसे 'दार' स्तरों हैं।

धीकृष्णदास कविराज ने 'जी चैतन्याचरितामृत' में उसी विषय की व्याक्या की है, जो औरूपगोस्वामी कत 'हरिशक्तिरसामतसिन्य' की प्यास्था में वहत मिरुती-जरुती है---

श्रारुपान्यामा कृत हारजानतरसामतासम्यु का ध्यारुपा स बहुत हम हस्टे गाड तय्या राग एड स्वरूप-लक्षण।

इय्ट आविष्टता एइ तटस्य रुक्षण॥—मध्य २२।८६

प्रान का को स्करण ऊपर बनाया गया है,उससे युवत अस्ति को 'राँगालिका अस्ति' कहते हैं और उसी का अनुभरण करती हुई भनित की वो घारा असस्ति होती है, उसे 'रागानुगा' कहते हैं।

रागमयी भनितर हय रागात्मिका नाम।। मध्य॰ २२।८६

प्रज के भक्तों की प्रेम-बेबा की बर्षा सुनंकर किमी भाग्यबान के चित्त में जो तरनुरूप मेबा पाने का लोग उत्पन्न होता है और जिससे प्रेरित होकर मून कारण प्रज—शांकियों के भावों का आनुमत्य स्वोकार कर के मजन की प्रकृति होती हैं, यह लोग ही इस उपासन्य का बरल कारण

है। थी जीव गोस्वामी कहते हैं--

'यस्य पूर्वोक्तरागविशेषे रुचिरेव जातास्ति न तु रागविशेष एव स्वयं तस्य तादश राग-मधाकरकराभाससम्बद्धसितहदयस्फटिकमणे. आस्त्रादिष ताम ताट्या रागात्मिकाया भन्ते परिपारीदवपि रुचिर्जायते ।

श्री गोनिन्द माध्य में श्री बलदेन विद्यामुपण इसी को 'रुचि भक्ति'' कहते हैं—

'रिविभिन्तिमां पूर्वतानप्रवृत्ता, विधिभनितरैश्वयंज्ञानप्रवृत्ता। रिवरत्र रागः। तहनुगता भनितः ध्विभक्ति । अयवा रुपिपुणां भक्ति एविभक्ति इयमेव 'रागानगा' इति गदिता।' रागानुगा पुष्टि-मागे में

इसी रामानगा मनित को पुष्टि मार्ग में पुष्टि-मनित या 'अविहिता भनित' कहते हैं-'माहारम्यज्ञानयते बरत्वेन प्रभोभेन्तिर्विहता, अन्यतः प्राप्तत्वात कामाद्यपाधिना

स्वविद्विता ।' —अणुभाष्य

थी निम्बार्क-सन्प्रदायमें श्री हरिष्यास जी ने अपनी 'सिद्धान्त-रत्नाजित' टीका में अविद्विता भिक्त का उल्लेख किया है। 'महावाणी' में उन्होंने सन्धी-भाव से नित्य बन्धावन में श्री राधा-गोविन्द की यगल सेवा-श्राप्ति की माधना बताई है।

उनत साधना में दास्य, सस्य अथवा वात्मत्य के लिए स्थान नही भीनिम्बार्क-मत मे है। इस प्रकार गीडीय वैष्णवो की रागानुगा भक्ति के गाथ श्री हरिज्यासजी की साधना का भेद संस्पट है। क्योंकि महाप्रभ के सम्प्रदाय में सभी भावी का समावेत

हो जाता है - 'कृतापि सद्रहिता न कत्पनीया।' श्री हरिय्यासनी में श्रीकृष्ण की दैवलीला-परायणता है, परन्तु गौडीय वैष्णव केवल भगवान को नग्लोला में माध्याँपामना का पथ अप-

नाते है।

रागानका भवित में स्मरण की प्रधानका' है। थी संभातन वोस्वामी ने बृहद-भागवतामृत में इसका विस्तार से वर्णन किया है। इस माधन में भानसिक मेवा और तदनुकल सकल्प ही मुख्य है। रघुनायदास गोस्वामी हमरणकी मुख्यता

के 'विलाप-समाजलि' और भी जीव गोस्वामी के 'सकल्प-कल्पदुमं में रागानुगा भविन अनुकृत सकरण और मानेमी मेदा के त्रम का बहुत सुन्दर वर्णन मिलता • है। '

सेवा साधक रूपेण मिद्धरूगेण भाग हि। तदभाविष्याना कार्या प्रजणीनानमास्त्र ॥

१ भौडीय आसार्थ स्त्री जीव गोस्वामी 'अविहिता' का निर्णय यो करते है--'अविहिता रविमात्रप्रवृत्या विधित्रयुक्तस्वेनाप्रवृत्तस्वात् रिनिमात्र से अवृति होने के कारण ही इस प्रकार की भवित को 'अविद्रिता' कहते हैं।

२ रागानवामी स्मरतस्य महयना

#### रंगमयी मनित और उसकी वैद्याव परम्परा

वर्षांत् व्रजनाधी नजों के भान से फुब्ब हुए व्यक्ति को इस राजानुगामार्ग में सायक रूप से क्यांत् प्रयानिस्त देह के द्वारा तथा सिद्ध सायना कर क्या से—कलाविनित सिद्ध देह से व्यवसायियों के आनुग्रस्य स्वीकार करते हाए सेवा करनी चाहिए।

माता-पिता से उत्पन्न हुवा मात्र भौतिक उत्तरे ही साथक-देह है और अन्तर में अभीप्ट भी राषा/गौरित्द की सासात् सेवा के उत्पुचन अपने जिम देह की भावना की जाती है, यह हिट्ट देह हैं। पिट देह से ही वब या व प्राप्त होगा है। आयुर्गेपामचा के अन्तर्गत सिट देह की भावना के सम्मन्य में 'मनकमाप-तत्र' में कहा गया है—

> आत्मान चिन्तवेताय तामा मध्ये मनोहराम्। रूपवीवनमम्पन्ना किनोरी प्रमदाकृतिम्।।

अर्थात् गोपी भाव में अपने को रूप योवन-सम्पन्न परम मनोहर किशोरी के रूप में सिंह देत्र से भावना करती चाहिए।

मझी की आज्ञा के अनुमार सदा सेवा के लिए उल्कृत रहते हुए श्री राधाओं के निर्माल्य स्वरूप अलेशारी है विभूतिया, गाधाओं को किंद्रि रूप प्रमाणवरी-देह को शावना निरन्तर की जाती है। मंजरी स्वरूप में तिनिक भी संभोग के लिए अवकाश नहीं। इसमें केवल सेवा-वासना है। परम पूराण, प्रवाल खंड में इसी प्रमंग पर कहा गया है—

आत्मान चिन्तायेत् सन तासा मध्ये मगोरमाम्।
कपायोजनसम्प्राः कियोरी प्रमावाकृतिम्।
कपायोजनसम्प्राः कर्ण्यमोपानुकर्णिम्।
माणिवतम्प्रियः कर्ण्यमोपानुकर्णिम्।
माणिवतम्प्रियः कर्ण्यमेपानुकर्णिम्।
माणिवतम्प्रियः कर्ण्यन ताम स्रोपरारक्षः मुक्कीन्।।
प्राण्याद्यधिक श्रेम राधिकायां मकुकैतीम्।।
श्रीत्यावृत्तिकतं मलवेत् तामे तंपमकारिणीम्।।
तन्नेवनमुत्ताह्माद्यस्थेनातिस्भिन्ंताम्।।
दस्थात्मात् विजिन्तयेव तत्र तेवां समावरेत्।
श्राह्म मुक्तेनारम्य यावत् समाव त्र महानिवा।।५२०-११

गोपीमान की जपसनम करनेवाले को चाहिए कि वह अपने आपकी भी प्रिया-प्रियतम की सेवा में लगी हुई जन मस्त्रिमों में ही एक अत्यान मनोरम, स्पयौतन-सपत्र किस्त्रीर अवस्था की स्प्राण के रूप में भावना करें, जो विविध शिल्मो एवं कलाओं में प्रशोण तथा श्रीहरण के द्वारा स्प्राण के योग्य हो, किन्तु श्रीहरण के द्वारा आर्थना क्लिय जाने पर भी जो उनके साथ दिख्य गर्माण के योग्य हो, किन्तु श्रीहरण के द्वारा आर्थना क्लिय जाने पर भी जो उनके साथ दिख्य गर्माण के यनिनर्वधा पराह भूम हो, जो श्री शाधिकारी की सेवा के सदा परायण रहने वास्त्री की स्विक प्रेम करती हो और प्रति उनकी सन्वर्षी हो, जो श्रीहरण की अपेका रावाधिकारी से ही अधिक प्रेम करती हो और प्रति दिन नडे ही प्रेम एव तत्परता से उन दोनों का मिलन कराना हो बचना एकमान कराँचा सनमाँ हो और उन्हों के संबा-मुझ को परम आह्वार का कारण मान कर बत्यन्त मुखी रहती हो। अपने विषय में इस इकार की सावना कर के बाहा मुहुतें से छे कर रात्रि के दोप मान तक होनों से मानवों-सेवा में रन रहता चाहिए।

रातानुसा-माधन में जो 'बजात पति' साघक है- अर्थान् बिन्हें र्रान की प्राप्त नही हुई है, उनको अपने छिए गुरदेव के उपदेसानुसार किमी सबी की संगिती के भाव से मनो-

हर वेराभूपा में युक्त विश्वीरी रमणी के रूप में भावना करती जात रति चाहिए। जो जात-रति हैं, अर्थान् जिनको रति प्राप्त हो गई हैं, उनमें इस विद्व स्वरूप को स्कृति अपने-आध हो जाती है। प्राप्ति

जनम रस १४६ ८ चरण के रुक्ति के प्रति हो जाता है। जानते मालवार भन्न शकारि मृति के साथक के हैं से मिल के हैं के भाग के उदार आपा या। उन्होंने अनुसन निया कि भी भगवान ही पुरयोत्तम है और अनिक बयत् स्त्री-स्त्रभाव है। इन विषय में उनका तिर्धिवरमां नामक अन्य देखना चाहिए। कहते हैं सजारि से सम्मृत् नामिनी माल का आविमोत हो अया या।

पुस्त्वं नियम्य पुरुषोत्तमताविधिच्छे

र नीप्रायमायकथनाञ्चयतोजीलसस्य ।

पुसा च रञजभवपुर्गुणवन्तयापि भौरे महारियमिनोऽनि कामिनीत्वमः॥

——वैष्णव घर्म

गीडीय बैप्पव साधवनन भीविन्द लीलामृत' और 'इप्पाधावनामृत' आदि प्राची के कमानुसार मुग्गीरागर्दव के अनुसार भाव से भी राधायोविन्द की अव्यक्ताकीन लीला ना स्मरण करते हैं। यह लेला के ध्यान में ही मानगीपनार से इन्धित केवा होनी एतती हैं। की बल्लभावार्य के प्राचित्र में भी अव्यक्ता की, लीलाओं का रामण्य मुख्य साध्या है।

'कृष्णमेवा मदा कार्या मानमी सा परा मना।'

—आचार्य कृत मिद्रान्त-मुक्तावली

सी हिरियानी जी 'महत्वराजीती सेवा-भावना' इस विषय का देवते योग्य प्राप्त है। इस मेपायनाओं को विधा-भावनाओं का विस्तार में वर्णन है। इसके अनिरिक्त प्राप्त कार की सम्पन्त-आवाती में तेवर राज के साम तक किअमीना मध्यों को किस मित्र के निक्त में निक्त कियानी के निक्र भित्र मित्र मित्र के निक्त के निक्त मित्र मित्र

सापक-रहे में ही शिद्ध-रेह वी श्कृति किस प्रकार होती है—ट्रमका उवस्तन उदाहरण हमें बनाल के वैष्णव-द्रतिहास में इस प्रकार मिलना है। बंगाल के साथक स्पेतियास भावार्य किसी

स्पूल, त्वस और कारण घरोर की तरह एक मानगरीर या मिख नेह भी होता है वास्क भाव-वेह भाव-वेह भाव-वेह और विख्य नेह की चर्चा हम दिस्तार ने स्पारापात करेंगे । भगवान के अनुवह को ही 'पुरिट' कहते हैं —'पीचण तबनुवह'। उस अनुवहहें जो भावित या भगवरोंन होता है, उसे 'पुरिट' पहित' कहते हैं। उपर्मुक्त पुष्टि भवित की यह मिसन वक्तर से रागगदी है। शाधिकत्व ने इसकी परिभाषा

कुछ तातम्य बातं 'वा परामुर्शनत रीश्वर' इत प्रकार की है। तारद इसी को
'सा त्वस्मिन्परसंग्रमध्या' कहते हैं तथा 'याञ्चराम' में उसकी

गाहारम्यज्ञानपूर्वरतु सुबृदः सर्वेतोः धिकः । स्त्रेहो मस्तिरिति प्रोक्तस्तमा मुस्तिनै नाष्यपा ॥

न्तहां भारतारात प्राप्तत्वया भूष्यण वायपा ॥ सर्वात माहात्यकात्रपूर्वक को प्रश्वमत् के प्रति चाड एवं शवरेंगरि स्नेह होता है, उनी को भक्ति कहा गया है और उसी से मुस्ति होती है, अन्य किनी प्रकार नहीं।

मह स्नेंहसयी रागारिमका भिक्त भेगतान के अनुषह से प्राप्त होती है। भगवान का अनुषह सामनासाप्प नहीं, वह सामन से आप्त होतावानी बस्ही महों हैं, वह किसी सामन के परानंत सही है। भगवान भवा-सामन है
परानंत हैं, अक्त-परागीन है। अन-पहा असापना हो सामन है।

र्जमें मर्ग-विमर्ग आदि श्री पुरपोत्तम को लोलाए है, यह अक्ति, अनुषह या पुष्टि भी भगवान की लोला ही है। यह 'लोला' क्या है, 'सुबोधिती' भा० भनित भी भगवान को े ने, स्कन्य में वर्णित हैं—"लीला' नाम विलामेच्छा। कार्यव्यात-

भावत भा भगवानका १, स्कृष्य य याणात हुँ— काला नाम विकामच्छा । कावय्यात-एक सीका हो है रेकंण कृतिमात्रम् । न तवा कृत्या विह्न कार्य वन्यते । जनितमपि कार्य नामित्रतम् । सापि कर्नेटि प्रयान जनवदि । किन्दन्त-करणे

पूर्णे आनन्दे तदुल्लामेन कार्यं जननमद्धी त्रिया नवाचिदुत्पञ्चते।"

अर्थात लीला नाम है बिलाग की इच्छा का । किसी प्रयोजन से रहित किया की हो लीना कहते हैं। उस किया से बाहर कियी कार्य की मूर्टिय नहीं होती। बौर उत्तरा हुआ कार्य मी अपीय्ट नहीं होता और स वह किया कर्तों में रचमान भी प्रयास की सुद्धि करती है। अरितु अस्त करण में पूर्व वानन्द सर जार्न से उस आनन्द के उत्तराम में कप्योत्पादन के ममान एष्ट किया उत्तरप्र होती है, उसी का नाम 'कीका' है।

भगवान् स्थतः परिपूर्ण हैं, तृष्य हैं, अतर्थ निना प्रयोजन के ही, एकमान छाँला-रम मा आर-भदन करने और कराने के निर्दाही साम महि किञ्चित् प्रयोजनमस्ति 'लीना---एर प्रयोजनत्वात्' (अणुमाध्य) सीना करते रहते हैं। भगवान्

सीला हो प्रयोजन स्वत तुप्त होते हुए भी चिर अतुप्त है, निष्काम होते हुए भी विकासेण्यु है। अहितीय होने हुए भी भवत के प्रेम-पराधीन है। रतस्यरूप होते हुए भी रच के पिपासु है।

गुरु शिय्य के हृदय में भगवान की प्रीति का दान देकर उनका भगवान से सम्बन्ध करा देता है, जिसे पुरिट यार्ग में 'बहा सम्बन्ध' कहने है। और इसी इस्सम्बन्ध क्षया ताथ अहा-सम्बन्ध के बाद शिय्य के हृदय में मिलन की जालसा होगी

है, जिसे 'ताप' कहते है। यह 'ताप' ही पुष्टि मार्गकी साथना का प्राण है। 'प≫कतापा सदा थर्क'।'

१ इस सम्बन्ध में थी हरिजासजी इत 'पुष्टिमार्गलक्षणानि' उल्लेनीय है-सर्वसावनराहित्यं फलाप्तौ यत्र साधगम्। क्लंबा साथन यत्र पुष्टिमार्गः स रूप्यते ॥१॥ अनुप्रहेर्णंव सिद्धिलेंगिककी यत्र वैदिकी। न यत्नादन्यया विद्धिः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥२॥ स्वरूपमात्रपरता सात्पर्यज्ञानपूर्वकम् । यमैनिटा यत्र नैश पुष्टिमार्गः स कप्पते ॥३॥ यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादिविचारणम्। अवलम्बः प्रभुकृतः पुष्टिमार्गः स कम्पते ॥४॥ यत्र प्रमुष्टतं नैव गुद्रदोपविचारणम्। तत्कृतावृत्तमज्ञानं पुष्टिमार्गः स क्रम्यते ॥५॥ न सोकवेदसापेदयं सर्वचा यत्र वर्तते। सापेक्षता स्वामिमुखे पुच्टिमार्गः स कम्पते ॥६॥ बरणे दुश्यते यत्र हेतुर्नाणुरपि स्वतः। बरर्ष च निनैच्छात: पुष्टिमार्ग:सकव्यते ॥७॥

रानानुगा के मूळस्वरूप उत्तमा या शुद्ध मनित का टक्षण श्री रूपमीस्वामी ने अपने हरिभक्तिरसामृतमित्यु नामक प्रत्य में इस प्रकार किया है—

अन्याभिलापितासून्य शानकर्माचनावृतम् । आनुकृन्येन कृष्णानुशीलम् अन्तिस्त्तमा ॥पूर्व प्रथमः ११

अर्थात् अन्य अभिकाषा से जून्य, एकसान भरित की अभिकाषा से मुनन, ज्ञान-कर्में आदि में सदेशा रहित, अगवान् की श्रीनि-मन्यादन के उद्देश्य से की जाने बान्ती भगवद्गिवयक सम्पूर्ण बेट्टा का नाम ही उत्तमा अबित हैं।

> धत्र स्वतन्त्रता अक्तेराविभावानपेक्षणातु । सानुभावस्थरूपत्वं पुष्टिमार्गः स कथ्यते शवा। लोक्वेडभवाभाको यत्र भावासिरेकतः। सर्ववापक्तास्कृतिः पृष्टिमार्गः स कप्यते ॥१॥ संबंधः साधनं यत्र फलं संबंध एव ति । सोऽपि कृष्णेच्छया जातः पृष्टिमार्गः स क्याते १११०११ सत्तंबंधिय तदभावस्तदभिग्नेय विरोधितः। उदासीनेव् समता गुष्टिमार्गः स कम्पते ।।११।। विद्यमानस्य देहारेनं स्वीयत्वेन भावनम् । परोक्षेऽपि तर्वीयत्वं पुष्टिमार्गः स कथ्यते ।।१२।। भजने यत्र सेव्यस्य नोपकारकतिः क्वचित । पोवणं भावमात्रस्य पुष्टिमार्गः स कभ्यते ॥१३॥ भजनस्याचवारो न कियते फलरानतः। प्रभुणा यत्र तद्भावात्प्रच्टिमार्गः स कच्यते ॥१४॥ यत्र या सलसम्बंधो विद्योगे संगमादपि। सर्वलीलानुभावेन पुष्टिमार्गः स कम्पते ।।१५।। फले च सापने चंत्र सर्वत्र विपरीनता । पत्तमावः साधनस्य पूष्टिमार्गः स कप्पते ॥१६॥ पश्चातापः सवा यत्र तत्संबंधिकृतावपि। दैन्योदभावाय सततं पव्टिमानं: स ऋग्यते १११७११ आविर्भावाय सापेक्षं देन्यं यत्र हि साधनम । फलं वियोगनं देन्यं परिद्रमार्थः स कम्यते ॥१८॥ विषयत्वेन सत्त्यागः स्वस्मिन विषयतास्मृतेः । यत्र वै सर्वेभावेन पुष्टिमागः स कन्यते ॥१६॥ एवं वियेविशोपेण प्रकारेस्त् सर्वाधिनः। हृदि चत्वा निजाचार्यान पृष्टिमार्गी: हि,बध्यताम ११२०।।

'नारद पाञ्चरात्र' में भी यह बात इस रूप में कही गई है— सर्वोपाधिवितिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम् । इपीकेण इपीकेशपेवन मंत्रितरूचते ।।

इन्द्रियों के द्वारा सब प्रकार की उपाधियों में शून्य, एकमाच मेंबा के उद्देश्य में किया जाने बाला को निर्माल भगनसंबन है. उसे भनिन कहते हैं।

श्रीमद्भागवत से उत्तमा सक्तिका वर्णन इस प्रकार है—

यर्गुणस्तिमारेण स्वि मर्गुनुहासारे।
सनोतिस्तिष्टिकारा प्रवा गरु माम्मनोऽन्युषी
स्वाम प्राण्यमेगस्य निर्गुणस्य सुद्भावस्य प्रमुत्तास्य स्वाम्यनोऽन्युषी
स्वाम प्राण्यमेगस्य निर्गुणस्य सुद्भावस्य ।
सीयमान व मृक्तानि दिना मत्येवन स्वाम।
से एवं भनिनयोगस्य सार्यासिकः उत्राह्व ।
से मानार्यास्य निर्मुण युवानार्योषस्य ।।

मिन प्रकार नमा का प्रवाह अवगढ रण में मसुद को बोर बहुला रहना है. उमी प्रकार मावान के मुलों के श्रवमामान से सन को साँत का दीकाराउदन विविध्य कर से सम्मान के प्रीत हो जाना तथा उस पुरशोस्त्र में निकारन और अनन्य श्रेय हो बाता नह निर्मुण मस्तियोग का खदण कहा गवा है। ऐसे निकास मनत दिये जाने पर भी मनवान की तीवा को सोड़ कर साजीय, मुर्गिट, सामीन्य, माक्या और सायुग्य मोता तक नहीं लेने ६ भगवरानी को दिए मुन्ति का तिरस्कार करनेवाला यह भनिन योग ही परम पुरमाचे अपना नाम्य कहा गया है। इसके झार हम पुष्प तीनी मुली को लीप कर भगवर भाव मो—भगवर्ग के प्रेम क्ष्य अग्राहन स्वस्य को प्रापन हो जाता है।

इस मन्ति में दो उपाधियों है—१ अन्याभिलायिना २ ज्ञान, कर्म, योगादि का निषय । अन्याभिलापिता में भोग कामना और मोक्ष-नामना दोनो ही सम्मिलित है। सब्बा भरन भृत्तिन

शीर मुक्ति दोनों को हैय समक्ष कर छोड़ देना है। ज्ञान, कस एव रामानुषा का मुत्तस्वक्ष्य- योग जादिभी उपाधिमाँ है, गृहा ज्ञान का अर्थ है—अभेद जात, जतमा भवित सम्बन्ध ही भवनीय है—यन अनुमधान में तान्ययं नहीं है। वर्ष का वर्ष है—समित्रिमाणित नियमनीमित्तर आदि कर्मे.

चन के अब हु—स्वाग-आगात नाय-नाधातर आहर कर अ भगवान् की परिवर्धा रूप कर्म अधिभेत रही है। तिश्व आत के द्वारा अवस्त के तर अस्म भनत ना रहस्य याना जाना है, बिम कर्म के द्वारा मगवान् नी येवा बननो है तथा बिना ध्यानार्दि योग में स्वित मगवान् के मृग, लीला आदि में नगना है, वै ज्ञान, वर्म, योग वायक म वन कर स्विति के मायक हो लेने हैं।

उत्तमा भिन्न अथना शाद्धभन्ति के तीन मेर है--साधन मिन्त, भाव भन्ति, प्रेमा मन्ति । उत्तमा भन्ति में निम्नलिखित गण होने हैं '→ रज्ञा भतित १ क्लेक्समें, २ वामकविनी, ३ मोक्स्ट्रमताहत, ४ सदर्जना,

५ सान्द्रानन्द विशेषात्मा और ६ भगवदाकविणी।

ननेशभ्या- नतेश तीन प्रकार के हैं- पापं, वामना, अविद्या। पाप का बीज है बामना, बामना का कारण है अविद्या। इन मब क्लेशों का मूल कारण है भगवद्विमृतता। भक्तों की संगति में भगवान की मम्मतता प्राप्त होती हैं। फिर उपर्युक्त क्लेशों के सारे कारण अपने आप नष्ट हो जाने हैं। इसी में उत्तमा महिल में 'सर्वर'खनाराकत्व' गण

ध्य जाना है। गुभवायिनी-- 'दाभ' गब्द का अयं है गाधक के द्वारा समस्त अयत् के अति श्रीतिविधान

और मारे जगत का साथक के प्रति अनराग, समस्त सङ्ग्यों का विकास तथा जिनिय स्त । सूल के तीन भेड़ हैं --विषय-सल. ऐश्वर्य-सल. (विविध सिद्धियाँ) एव ब्राह्म मल (मौक्र)। ये सभी धाम उत्तमा भरित से प्राप्त होते हैं।

'मोक्ष रुपताइन'-यह प्रस्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (गालोक्य, सामीप्य, सारप्य, मार्प्टि और मायुज्य इन पाणों प्रकार की मुक्ति) इन सब में तुष्छ-बुद्धि पैदा कर के सबसे जिल को हटा वेती है।

गृहर्नमा-अनाराक्त प्रत्यों के द्वारा अनेकानेक माधनों का विरकाल तक अनध्यान होने पर भी यह भक्ति प्राप्त नहीं होती; स्वयं मगवान भी माम्राञ्च, निद्धि, स्वर्गे, ज्ञान मादि तो महत्र ही दे देने हैं, पर अपनी उत्तमा भक्ति नहीं देते ह

मान्द्रानन्द विद्येपारमा—ब्रह्मानन्द को परार्ट की सहया से यदित करने पर भी बह्र इस भिक्ति मुलनागर के एक परमाण की भी तलना में भी नहीं आ सकता।

भगवदार्कियो - यह उत्तरा अनिन भगवान को भक्त के बूध में कर देती है।

माधन भक्ति के भेद-श्वस उत्तमा भक्ति के जो तीन भेद ऊपर बताये गये हैं. उनमें प्रयम माधन-प्रक्रित के दो भेद हैं-विधी और रागान्या। जहां राय हो ही, नहीं, नेवल मास्त्राता से भवन में प्रवृत्ति हो, उसे वैधी प्रान्ति कहते हैं। रावानया की परिभाषा कपर की वा चुकी है।

रागतिस्ता की करह ही रागानुमा के भी दो भेद बन आते है--कामानगा और सम्बन्धानुता । रागात्मिका के दो भेद हैं--कामस्था और सम्बन्ध स्था ।

१ देखिये मक्तिरसामृतसिष्यु पूर्व० १—लहरी १३

र पाप भी दो प्रकार के होते हैं--अप्रारस्थसंचित और पारस्थ

३ देखिये श्रीमद्भागवन ११।२।३७

४ देखिये श्रीमद्भाववत १०।५१।५४

में भगवान् का पिछा हूँ, माना हूँ, सखा हूँ, दाल हूँ, आदि-आदि भावनाओं से भावित होकर जो समोवित रूप से रागमधी सेवा करते हैं, उनकी उस रागमणी भक्ति को सन्वय रूपा रागात्मिका मीक्त कहते हैं। तथा रागात्मिका कामस्मा

सम्बन्ध रूपा भवित का स्वरूप रक्त प्रवासका नास कहत है। येवा स्थानका कार्का क केवल मात्र मणवान् की सेवा कर के उन्हें मुखी बनान की वामना ही समस्त चेप्टालों को प्रेरित करती है और उन वासना से

हा समस्त परिशाल करता है और उन साहता है । स्वासित होंकर राजमधी सेवा नित्यल अजुध्यित होंती रहती है। यह प्यान रचने को बात है कि कामरूपा एवं सम्बन्ध क्या दोनों में हो राम तो अवश्य है, किन्तु सम्बन्ध रूपा भिक्त में मन्त्रप-विवोध का अमिमात हो अध्वस्येवा का प्रयोजक है और कामक्ष्य से ऐसा कोई अमिमात हेनु नहीं है, केवल काम-प्रेमसधी मेंवा के द्वारा अस्वत्य को खुली करने की वागता हो प्रवर्तक है। व उनतींता सं मन्त्रप क्या ग्यापिका के पात्र हो—धी लन्द-संशोदित हिण्नु-कार्यल, मुदल-प्रमुप्तकारि सजावर्त पंत्र स्वत्क एवं पत्रक आदि दासवर्ग; तथा कामरूपा प्रवासिका के पात्र है—मधु-भारतमांतित भी क्षत्र मुत्तिया। उपर्युक्त कर मुत्तियों में ऐसा कोई मन्त्रप्त नहीं है। जो उन्हें स्वास्त्र में कि लिए होरित्त करे—जिसके कारण के गेवा के निव्य कालाधित हो। भनवान को अपनी सेवा सर्पाल्त कर उन्हें बुखी बनाने की ऐकान्तिक शासता-पेत हो उनकी भन्ति का प्रवर्तक है। एग बानना को हो मिन्नदासक में 'काम' कहा गया है—प्रविक्त शोरदामाया काम स्वयम्त प्रमाम् (गीरतारित तन्त्र)। 5 कि इसी के अनुमानी सत्तात्वा के भी दो ऐसे ही उपर्युक्त भेर कर जाते हैं—अपनान्ता एवं सम्बन्धान्ता।

कामानुगां के दो भेद है—सभोयेच्छामयी और तत्त्रायेच्छामयी। केंत्रि-सम्बन्धी अभिज्ञाया से युक्त भक्ति का नाम सभोयंच्छामयी और यूपेस्वरी कन देवियों के भाव और माधुर्य प्राप्ति विययक वामनामयी भक्ति का नाम तत्त्वभावावेच्छामयी है।

'भाजभनित'-भाव बाुद्ध, सत्य, विशेष स्वरूप ही-यह भाव का स्वरूप-रुक्षण है।

भगवान् की सर्व प्रकाशिका स्वरूपमित के वृत्तिविशेष को सूद्र सत्त कहते हैं। भाष-हप्राप्ति की अभिकाश, भगवद्तुकूलता की अभिन्यमा और उनके प्रति मौहार्र आदि की अभि-छाषा—इसके द्वारा नित्त की जो नितम्पता सम्पादित होती हैं, ब्रह्म

कामा—इन्तर द्वारा नित्त को वा सिनम्बता सामादिक होती है, बहु भाव अथवा रति हैं 'जान' का तटस्य न्याया। यात का होर हुपरा नाग रति या प्रेमा-कुर या प्रीत्यकुर हैं। प्रेम नी यहन्ये अवस्या को ही भाव नृत्ये

है। प्रेम ने परिणत हो जाने ने अन्तरन्त रृद्धिन्य में गढ़ी स्तंह, मान, प्रण्य, राप, अनुराग, मास और महाप्राव के रूप में व्यक्त होता है। साथ ही यही प्रेम की गहनी अवस्था 'रनि' अक्तो की आवता के भेद से पाँच प्रवाद की बन जानी है—सागरनि, वास्त्रार्थि, अव्यक्ति, वास्त्रार्थित और स्पूर 'रनि। रनि-भेद ने अव्यवद्शीत-रण भी पाच प्रवाद कर बन वासा है—साल्तरन, दारकरन, सुख्य-रम, वास्त्राय-एम और बगर-रम।

- क्षान्ति—मन, पुत्र, मान आदि का नाश, असफलता निन्दा, व्याधि आदि क्षोभ जातरित भनत के सक्षण के कारण उपस्थित होने पर भी चित्त का जरा भी चत्रक न होता ।
- अव्यर्भनालल--क्षणमात्र का भी गमय सासारिक कार्यों में वृथा न बिना कर मन, आणी, मरीर में निरन्तर अभवल्येज्ञ-सम्बन्धी कार्यों में जीवन भर लगे ग्हना !
  - ३ विर्रोका—उम कोक और परलोक के समस्त भोगों से स्वाभाविक अर्राच ।
- भानगुर्वता—स्वय उत्तम आपरण, विवार और स्थिति से सम्पन्न होने पर भी मान-सम्मान से सर्वपा हर रह कर अवस का भी सम्मान करना ।
  - भागाबन्ध---भगवान् के और भगवल्प्रेम के प्राप्त होने की चित्त में दृढ आशा ।
     ममुक्तंठा---अपने अभीष्ट भगवान् की प्राप्ति के लिए अत्यन्त प्रवल और अनन्य
- आनन्द का बोध होता है।

  ८. भगवान् के गुण-कथन में आमिश्त--दिन-रात भगवान् के गुणगान--भगवान्
  की प्रेममयी लीलानों का कथन करते रहना और कदाचित् किमी अनिवास कारण से ऐसा न होने
- पर क्षेत्र हो जाना ≥ ९. प्रण्यान् के निकास स्थान में प्रीति—अगवान् ने जहाँ-नहाँ मनीहर कीलाएँ की हैं, जो भूमि मनवान् के चरण-स्वर्त से पवित्र हो चुकी है—मिपिश, श्रवश, कृत्यवनादि—उन्ही स्थानों में रुतने की उत्तर इच्छा।
- मान की गाउता का नाम 'त्रेम' हैं। यह प्रेम-नाग का हेर्सु प्रेम जर्रास्पन हो जाने पर भी सर्वेदा और सर्वेदा अनुग्ण बना रहता है---किया प्र्यंतरिहतं तस्यपि खसकारणें (उल्लंबननीलमणि., स्वापि० ५७)। यह प्रेम दी प्रकार का होता है।

स्थापन ५५) । यह प्रम दो प्रकार का होता है। महिमा-बान युक्त और डेवल विधिमानों से चलनेवाले अक्त का प्रेम महिमा ज्ञानपुक्त हैं और रागमानें में स्थलनेवाले अक्त का प्रेम प्रायः केवल अर्थात् एंक्सपं ज्ञानपुन्त होता है। ग्राप्ती

अस कमा: अपने माधूर्य का प्रकाश करते हुए, मूर्य को भीति जित-में प्रमान को अपने प्रभान से इतित करते हुए स्वेह के रूप में परिणत होता है। असे की परिणति का नाम ही है रनेहूं। यह रनेह प्रमेषिपयक अनुभूति को उसी प्रकार जुरीय कर देता है, जैसे तेक दीक को उस्पा एवं प्रकास की बात देता है। इस स्वाद्य को करिय, सम्प्रस्थ और शेय्ड—स्वर तरह तीन प्रकार का समता जाता है। हसेह को भी स्वरूपन मुस्तसेह एवं ममुस्तेह—सो प्रकार का रस्वाधिक्या ने नामत है। सम् जाता है। इस मान को भी रसमर्मजोने उदाल एव ललित—दो रूपो में वर्णन किया है। इसी मार में जब विधामा की-अपने प्राण, मन, देह आदि से प्रेमारपट के साथ अभेट की भावना जाएन हो जाती है, तब उसे प्रवय कहते हैं। यह विश्वम्भ भी मैत्र और संस्थ—दो प्रकार का माना गर्या हैं। किमी-किसी स्थल-विश्वेष में स्नेह से प्रणय का उदमन होकर उस प्रणय की परिणति मान में होती है और कही कही सोह से मान का आविर्भाव होकर वह बान प्रणय के रूप में परिणत होता है। प्रमुख की उत्कृष्टता के कारण जहाँ बड़े द ल का हेत भी भगवत्म्राप्ति की सम्भापना से सम के कारण-जैमा प्रतीत होने लगता है, वहाँ प्रणय का नाम राम हो जाता है। इस राग के भी दो विभाग माने गर्ये है—१ नीलिया और २ रक्तिया । इनके भी अवान्तर भेड है । बिस्तार-भय से जनका उल्लेख नहीं किया गया है। उन्हें रस-बन्यों में देखना चाहिए। अपने इस्ट में अनुभव किये हुए सीन्दर्य, गण, माध्यं को जो नित्य नवीन रूप में आस्वादनीय बनाने छन जाय, और स्वयं भी नित्य न**बीन** बनता चला जाय. वह राग अनराय के नाम से कहा जाना है। इनके आगे भाव की अवस्था आती है। अनुराग प्रतिक्षण बढता चला जाता है। जब इसकी सम्पूर्ण पराकाष्ठा की दशा आ जाती है और इस प्रकार यह स्वयवेश रूप में परिणत हो जाता है. तब इसे 'मान' कहते हैं ! जिस प्रकार समुद्र का जल जमश तरगो में बढ़ता हुआ ज्वार के समय तट को प्लावित कर देता है, साथ हो तट पर जिननी वस्तुएँ होनी है, वे सभी निमन हो जाती है, अब आपे बचने के लिए मानो उसे स्थान नहीं रह जाना, उसी प्रकार अनुराग भी क्षमञ्च. हृदय में बडता हुआ सम्पूर्ण हृदय को परिपूर्ण कर देता है तथा उनके विकास के समय मिद्र भक्त या साथक भक्त, को कोई भी पास में हो, उन्हें प्रभावित कर देता है और अन्त में अपने-आपमें ही उसकी बाद केन्द्रित हो जाती हैं। कई रमजास्त्रकार भाव एवं महाभाव को एक ही वस्तु समभते हैं और कई इनमें कुछ भेद की कल्पना करते हैं ! जो भेद करनेवाले हैं, उनकी दृष्टि में भाव एवं महाभाव में उतना ही अन्तर है, जितना अन्तर मिश्री और बुद्ध (उज्ज्वल) मिश्री में होता है। महाभाव की अवस्था ध्यक्त होने पर जिसमें यह भाव व्यक्त होता है और उसके मन में कोई अन्तर नहीं रह जाता।

भगवर्दात विभाव, अनुभाव, सालिक भाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिल कर चमक्तिजनक आस्वादन के योग्य यननी हैं और उस समय उसका नाम भक्ति रस होता है। यो

तो यह रम बारह प्रकार का है, उनमें सात गोण और पांच मुख्य रित के प्रकार है। बीर, करण, अदभन, हास्य, प्रयानक, रोट और बीभल्य---गें

सात मोण है, तथा सान्त, सास्त, सच्य, बानम्या और मगुर—पे पांच मुख्य है। जिनमें, जिसके द्वारा र्रान आदि का आन्वादक विचा जाता है, उसके "विभाव" कहते हैं। विचार राज्यर के होने हैं—दनमें में जिसमें र्रान विभावत होनी है, उसका नाम है 'आलम्बन-विभाव', जिसके द्वारा राज उद्दीगित होनी है, उसका नाम है 'द्वरीगन-विभाव'। आलम्बन-विभाव', बी यो प्रकार का होना है,—विषयालम्बन, आध्यालम्बन हम भगवड्रिन

के विषयात्मवन हैं भगवान बोर बाधयान्यवन हैं उनके भवनगण। बिनके हारा रित का उद्दोर्गन होता है, वे किया, मुटा, रूप, बस्वालकारादि गृत देश-बालादि वस्तुएँ हैं 'ब्रद्दोपन-विभाव।' नावना, भूमि वर लोहना, याना, जार ये पुकारता, त्रम मोहना, हुंकार करना, जैसाई तेना, तंबे स्वाम छोड्ना, बोकानपेक्षता, छात्यासव, बहुहाम, पूर्णों, हिक्का जादि। जिन त्याणीं के द्वारा चित्त के भाव बाहर प्रकाशित होने हैं, उन्हें जनुभाव कहते

अनुमार हैं। अनुमाय भी दो प्रकार के होने हैं — शित और क्षेपण । गाना, जनाई लेना आदि को भीन वीर नृत्यदि को 'क्षेपण' कहते हैं।

भगवान् में माप्तान् अपना व्यवहित मन्द्रन्य रचनंत्राठे मात्रो में जो आवान्त हो जाता है, उस बिन् को 'सर्व' बहुने हैं तथा उन' भन्त' में उत्पन्न हुए को 'गान्विक' कहुने हैं । सात्विक आब आठ है—सन्द्रम, स्वेद, रोमान्द, रवरमन, करन, वेदण्ये, ससू

सारिकक भाव के प्रकार-भेद और प्रश्य ( यूण्डार्ग ) । ये मारिकक भाव 'रिनाय', दिग्य' और 'रक्ष'—भेद ने गीन प्रकार के होते हैं। इनमें रिनाय मारिकक के हो भेद होते हैं। इनमें रिनाय मारिकक के हो भेद होते हैं हैं—सूक्य और जीज। मात्रान् श्रीहरण के मान्यय में उत्पन्न होने वाला रिनाय प्रारिकक भाव मूल्य हैं और कियन व्यवपानपूर्वक यीहरण के मान्यय में उत्पन्न होने वाला रिनाय सारिकक भाव गीम हैं।

जान-रिन सक्तों के मारिक भाव को 'दिर्घ' माद कहाँ है और रित दिख, रक्त पूज्य किन्तु सक्ता ने प्रतीश होनेवालं मनुष्य में वहीं-कहीं मग-सक्त्यरित के अवधारिकाय आनन्द-विस्थयारि के द्वारा उत्पन्न होने पाने माव को 'क्स' मात कहते हैं

ये नव साल्विक भाव बुन: बार प्रकार के होने है---पूथायिन,क्वलित, पीप्त और उद्दीप्त । वही-नहीं इनके अगिरिका सुद्दीप्त जाम वा एक पीचवां भेद भी सत्वा आजा है। जो माल्विक

रात्र हो राज जागरका सूहाचा नाम ना एक पायवा वर वा वावा आहा हो जा नातरक भाव अहेले या जन्म नाविक नावों के साथ किंवित् सक्त हो सांस्विक भावों के कुनः स्वा जितवा गोएन नम्मय हो, वे 'पूमायित' कहणाते हैं। एक यार भेव ही नाम महीमांति व्यवत हर और कठिनता से गोजनन्योंच्य दो

तीन भावों का नाम 'च्यतिन' है। वहे हुए और एक ही माघ व्यक्त होनेवाले फीन, चार या पीच सातिक भावों को चीवन 'दिन्दी है। वह 'दीवन' मावों को स्वाव कर नहीं रुपा जा गकता। पर्याचनिक्य को प्राप्त एवं एक ही नाम उपर होनेवाले पीच, प्रह या गभी सातिक मावों का नाम 'उहीन' है। ये उहीन्य याव ही महाभाव में मुहीन्य हो जाते हैं।

उस समन इन सबकी पराकारका हो। जानी है। इसके अविदिक्त मातिकाभाश भी होंने हैं। उनके बार अकार है—स्त्यानासन, ग्रत्था-

सानज, निभन्य और प्रनीच । मृष्णु आदि में उत्पन्न नातिवहासान का वाम 'रत्यासानज' है । स्वमाव में ही विजिल हृदय में आजन्य, विराम्य आदि का आमान साविवहासास वृद्ध वह बाता है, वस उने मत्ताभाग कहते हैं। और उनने उत्पन्न साविवहासान का नाम 'सत्ताभागज' है। जो स्वभावतः उत्पन्न मान्य केंद्र में विवह में तथा स्ववहस्त्रक में यसाय अलक्टरम में सत्वानास के विना भी कहीं-कही जो अयु-पुनकादि होने हैं, उन्हें 'ति सत्व' कहने हैं। भरण्यू से विदेश पसर्वेवाले जीवों में शोज, सथ, आदि में उत्पन्न साहितकाव्य को 'दौर्य' कहने हैं। यहाँ स्मरण रक्ते की बात हैं कि ये साहितकानाम एंगे लोगों में ही प्रवट होने हैं, जिनसा पर स्थानित में सिपल अथवा उपर में शिविल, किला भीतर में ककित होता है।

जो भाव विशेष रूप से अभिमुख हो कर स्थायी भाव के ब्रिट सर्वारत होते हैं, उन्हें 'व्यभिश्वारी' कहने हैं। इनका ज्ञान शाणी, भूनेन आदि अभी स्था मत्व में उत्पन्न अनुभाशी के क्षारा ज्ञाना है। ये स्थित्वारी भाव तैतीस है—निवेंद्र, विभाव, हैन्य,

भ्यभिचारी या संचारी

म्लानि, श्रम, मत्र, यर्ब, शका, बात, आवेग, उत्पाद, आस्तार, ज्यापि, मोह, मरण, आलस्य, लाडप, श्रीडा, अबहित्सा (आव-भोषन), स्मृति, विनर्षं, पिन्ता, मृति, पृति, हुपं, उत्पुकता, उप्रता,

अमर्प, अमूपा, चपलता, निष्का, घुल्नि और बोध। इन वैतीन व्यक्षितारी भावों को 'त्रचारी' भी कहते हैं, व्यक्ति इन्हीं के द्वारा भाव की गति का नवालन होता है।

हासादि अधिरुद्ध एव फोबादि विरुद्ध भावों को दवा कर वो महाराजा को भाँगि प्रतिध्वित होता हैं, उमें 'स्पायो आव' कहमे हैं। इन अधिकासस्य में अध्यवद्वियमिकी रति ही 'स्वायी आव' कहकानो हैं। इस रति के 'मुख्या' और 'बीकी' दो भेव माने यसे

स्थायी आव है। 'गुरुया' को भी स्वार्थ और परार्थी—यो प्रकार की माना गया है। पुन यह 'स्वार्था' और 'परार्थी'—रूप मुख्या रित प्रव्यविध

मानी गई है— घुड़ा, 'प्रीति, 'सख्य, 'बालस्य' और जियलां। 'युड़ा' के तीन भेद माने गये हैं— "मामाया, 'सब्ब्धां, और 'प्रातिन'। साधारण दुरवों की की ऐति उन-उन प्रीति आदि विदेश जबस्याओं को नहीं प्रात्त होती, उने 'दामाया' कहते हैं। सामकों की जो रति नातिय जमनों के मन में उन-उन माथतों के कारण विविध रथ धारण कर देती हैं, वह 'स्वब्धां कहता है, प्राति हैं। अब जिन प्रकार के भनत का सम होता है, स्वर्धिक मीच की भीति उन समय देना हो र प्रार्थ कर देते हैं कह 'स्वब्धां कहते हैं। प्राय जिनमें 'पान' (मन मी निविक्तरना) का वाहुस्ट हो, भीन व्यक्तियों की भगवान में ममता-संप्रश्चाय तथा प्राप्ताय मुद्दि से उत्पार मो रिविक्तरना) की वाहुस्ट हो, भीन व्यक्तियों की भगवान में ममता-संप्रश्चाय तथा प्राप्ताय मुद्दि से उत्पार मो रिविक्तरना) की वाहुस्ट हो, भीन व्यक्तियों की भगवान में ममता-संप्रश्चाय तथा प्राप्ताय मुद्दि से उत्पार मो रिविक्तरना) की वाहुस्ट हो, भीन व्यक्तियों की ममतान में पति होती हैं, वह 'पालिन' रित कहानी है।

अपने में ओ ब्यूनजन हैं, वे भगवान् के लिए अनुग्रह के वाश है—हम भावना से भगवान् के प्रति आराध्य-बुद्धि केन्द्र किन्द्री विने प्रमत्ति होंगी हैं, उनकी उन नित नो प्रोति नहते हैं। भगवान् के प्रति यह आसीला यगवान् के अनिरितन अन्य गमस्त वस्तुओं में उसी हुई भीति की मध्य कर देने वाली होंगी हैं।

मगवान के प्रति तुन्यत्व (ममकसता) का प्रतिमान पोषण करनेवाले जो ध्यक्ति है, मगवान के मणा बढ़े लाई । इस तुन्यता के कारण इन लोगो की विध्याम-कप जो पति होनी है, उमें भस्य कहने हैं। यह विध्यम परिहाम, प्रहाम आदि वा वाग्य होना है, किर भी इस पति में बेर के लिए अवमार नहीं होता।

भगवान के जो गुरुवन है, वे पूज्य कहे जाते हैं । उनकी जो भववान के प्रति अनुप्रहमयी रति होती है, उसे 'बात्मत्य' कहते हैं । यह बारसत्य लालन, शुभकामना, चिब्कस्पर्श आदि का प्रयोजक होता है।

भगवान एवं उनकी प्रियतमाओं का परस्पर मिलन आदि करानेवाली जो रति है. उसे 'प्रियता' बहुते हैं। इसी का दूसरा नाम 'मधुरा' है। इसमें कटाक्ष, अूक्षेप, त्रियवाणी, रिमत आहि को स्थान मिलता है।

इनके अतिरिक्त बौची रित के भी सात प्रकार माने गये है-हारय, बिरमय, उत्साह,

सीक, क्रोब, भय तथा जुगुच्या। इनका विस्तृत विकरण विभिन्न रगग्रच्यो में देलना चाहिए।

नाधना के आरम्भ में भी भवित है और अंत में भी भवित है। भक्ति ही साधना का प्राण है। जीव को आत्मा शिव-स्थरप है। मोह और अज्ञान से आन्छन्न होने के कारण यह मण्डित पदी रहती है। यह शिवरूपी आत्मा व्योम-तरच में अर्थात विशस चक्र में

अवरूप मे अवस्थित रहती है। यह बड़ी ही गम्भीर प्रसृष्ति है। इस भवित और ऋवित सप्त आत्मा को अर्थात शवरूप शिव को जमाने विका आत्मज्ञान के पर पर अग्रसर होना कठिन क्या, असम्भव है। परम्तु इस सोयी हुई आत्मा को जगानेवाली है एकमात्र शक्ति। शक्ति के विका शिव को कोई जगा ही नहीं सकता। अवच, स्थय शक्ति भी निदा से अभिभत होकर आधार-चक्र में जड़ पिण्ड की साँति पड़ी रहती है। इसलिए साधक का सर्वप्रधान एवं मर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि इस सप्त शक्ति को जाग्रत कर उसकी सहायता से शबहपी शिव को प्रबद्ध करे। मुलाधार से विश्वद-चक तक पाँच चक पाँच भौतिक तत्त्वों के केन्द्र हैं। शक्ति व्यापक-माब से सर्वत्र ही सप्त रहती है। शक्ति है एक और अभिन्न, नथापि चक्र-भेद से उसकी रियति पथक-मधक है। मलाधार में शक्ति जायत होते से उसके प्रमाध से स्वाधि-प्टान में स्थित गरिन भी जावत हो जाती है और इसी प्रकार कमश. पांची चक्रो में दास्ति जावत हो जातो है। जैसे-जैस दानिन जाग्रत हो कर ऊपर की ओर उठती है, वैसे-वैसे उमका जागरण कमशः अधिक उज्ज्वल और स्पष्ट होता जाता है और चरमावस्था में जब शक्ति पूर्णत. जापत हो जाती, तब पाँचो चक खुल जाते हैं और तब लेगमात्र को भी जडत्व का आभास वड़ी रह नहीं जाता। इस अवस्था में, अर्थात् आकाश-तस्य में शक्ति के पूर्ण जायरण का फल यह होता है कि शबरूपी शिष भाष र हो जाते हैं, आत्मा की अनादि निद्रा भग हो जाती है और तभी मिट होना है शिव-शस्ति-मामरस्य ।

#### दसरा अध्याय

## मधुर रस का स्वरूप श्रीर उसकी व्यापकता

मधर रुप के सम्बन्ध में उपनिपदों में यत्र-पत्र मकेत रूप में उरलेख मिलता है। पुराणी में श्रीमदभागवत तथा बद्धावैवर्त में इसका बड़ा ही भव्य एव दिव्य वर्णन है। यह निमकोच स्वीकार करना होगा कि श्रीमदभागवत और ब्रह्मवैदर्स ही मधर रम के आकर-ग्रन्थों में मध्य एव । शरोमणि है। वृहदु गौतमीय तथ, बह्य सहिता, समोहनं तब आदि प्रन्थों में भी इस तत्व की विदाद ब्यास्था है। कतिपय अन्य महिनाओं में भी मथुर रस की विवृति है, परन्तु भिन्त का जैमा मागायाग मामिक, वैज्ञानिक, सुरुमातिसुरुम विवेचन गौडीय बैट्णव-नप्रदाय में हुआ है, यह अत्यत्र इलंभ है। गौडीय बैच्लवो ने इसका पुखानुपत्त विचार किया है। अस्त, यहाँ श्री रूप गोस्वामी के 'अन्ति-रमामृत-सिंध' सथा 'उज्ज्वलनीलमृति' के आधार पर मभूर रम के सारियक स्वरंप एव रहस्य का आकर्षन प्रस्तृत किया जा रहा है। तदनन्तर हम दिखायेंगे कि रामाबन-मन्प्रदाय की मधर जगासना पर इसका क्या प्रभाव है।

यह जब जनत चिज्जात का प्रतिफलन है। इसमें गुढ़ तरब यह है कि प्रतिफलित प्रतीति स्वभावन विपर्यम धर्म को प्राप्त कर छेती है, अर्थान् आदर्श जहाँ सर्वोत्तम होना है, प्रतिफलन

मर्वावम, आदशे जहाँ अध्यन्त निम्न कोटि का होता है प्रतिफलन प्रद्र जगत विज्ञानस का अत्यन्त उच्च कोटिका। दर्गण में का गरम दिव्य अपूर्व रस प्रष्ट जैंगे प्रतिविम्ब उलटा पहता है बही दशा यहाँ भी है। चिन्नग्र

प्रतिकतन

जगत में विपर्वरत होकर जड जगत में रमुख रूप धारण कर लेता है। यस्तुत परम यस्तु रम-रूप-तत्व है। उसकी अद्भूत विविनता है। इस अयूत में उनकी जो परछाई पटती है उसी का अवलम्बन करके आगे बढ़ा जाय सो उस अमेरिद्रय रस का अनभव हो सकता है। <sup>†</sup>

चित्रजगत् के अध्यक्त निम्न भाग में है भारत क्या, उसके उत्तर दास्य रस, उसके उत्तर गम्य रम, उसके उत्तर बारगत्य रम और भवने उत्तर संयुर रम। इस जंड जगान में

विषयंस्ता प्रतिफलन के द्वारा मधर रग नव से नीचे हैं। उसके चिरजात के रस और वह अपर है वान्मन्य रम, उसके अपर सन्य रम, उसके अपर दास्य रम जगत के व्यापार और मबसे क्यार शाना रम । दिव्या मधर रम की जो स्थिति और विया है, वह इस जह जगन में निनान तच्छ और लउजास्यद है।

१ इट्टब्य--जेव धर्मे, अध्याय ३१।

चित्रमण् में पुराप और प्रकृति का सम्मितन मस्तन्त पवित्र एवं तस्तम्हरूक है। निज्ञात् में एक मान प्रपान् ही भोता है। श्रेप समस्त निस्तस्त्रमण मृहितस्य में उनको भोगा है। इन वड जगत् में कोई जीत भोतता है और कोई भोग्या—स्त्र प्रकार मुकतत्व के विदोय में यह मारा ध्यापार कञ्जावनक एवं पुणात्य हो जाता है। तस्त्व जीव जीन का गोस्त्रा हो नहीं सकता। सकल जीव भोष्या है, एकमान श्रीकृष्ण ही भोतता है। कहाँ जीव जीव का उपभोग और कहाँ कृष्ण और बीव का उपभोग रे यस्तु इस हेव के भीत्व से भी एक अस्त्रस्त जयादे तस्त्र उनकृष्ण हो जाता है। बेंचे, उसका विवेषना आग करिने।

कृष्ण ही मपुर रम के विषय है और जनकी बल्तभाएँ इन रग का आश्रय है। बोनो मिल कर रस के आलम्बन है। सपुर रस के विषय श्रीकृष्ण है परम सुन्दर, परम मपुर, नवजलधर बर्ण, सर्व सल्लक्षणयक्त, बल्जिल, नवपीबनशाली, प्रियमायी,

मधुर रत्त के आश्रव और विदय

विदर्शन, इत्तज, प्रेमवस्य, रक्षणीअनमनोहारी, नित्य नृत्तन, अतुर्थ-केलि, सोन्दर्यताली, प्रियतम, यतीवारणतील। उनके चरणी की नक्षसूति कोटि-कोटि कदर्यों का दर्य चूर्ण कर देती हैं और उनके

कटात्र से मक्का चित्त विमोहिए ही जाता है।

गायकबुवालीय शीक्रण्य का गोधियों के साथ वो शीका-दिकास है यही है मयुर रस

थी वातमा ह माना स्थानी मान है दोनों की मियता या मयुरा रिटी जो दोनों को दोनों से
संगा की प्रेरणा देठी रहती है। युक्त विभागो-अनुभागो के हारा वच वह रिटी भक्नों के ह्यय में
रमालारत की स्थिति तक पहुँचती है, तब हसे अधित-रम-राव 'मयुर रहा 'कहते है।' कृष्ण का
मानाव्येत स्कृत्य सुख्या हम रम का आबार है पर कारत को दोनों हो माने मिया। जा
मकता है। शिहरण में, उत्पत्ति हम में भागर रम का तो उपपित एवं में ही परमोरक्ष माना
बाता है। उद्यार का विद् व्यावार एक रहस्वमिण की माला की राव्ह है तो उत्तर्भ राजीय
मार्पुर रात्र ने उक्त मियाना जो ने रोत्हाय
स्वाद से सच्य में, सच्य के पासस्य में और सारावर से प्रमुर में हमका अधिकारिक उत्तर्भ
होता बच्च में, सच्य के पासस्य में और स्थारतर्भ संसुर में हमका अधिकारिक उत्तर्भ
होता बच्च में, सच्य के पासस्य में और स्थारतर्भ संसुर में हमका अधिकारिक उत्तर्भ
होता बच्च में सारा है, उची प्रकार स्थानीय की अपेक्षा परकीय में रम अपने चरनोत्वार्थ देश

१ मियो हरेमंगाध्यक्त संभोगस्यादिकारणम्।

षम्तपरांचर्या जिमतास्वोदिता रतिः॥—उञ्चल श्रीलमधि श्रीहरण को द्वितिय सीलाओं में ऐक्वर्य की अपेक्षा मायूर्य को सीला श्रेष्ठ है। —दै० जीवगोरवामी का श्रीति-संबर्गः १० ७०४-७१४।

२ खाद्यतां हृदि भवतानां अनीता।—उ० नी० भ०

३ अत्रेय परमोत्कर्षः शृंगारस्य प्रतिष्ठितः।—ज्ञ नी० म०

श्रीकृष्ण का अवतार ही रसास्वादन के लिए हुआ।" परकीया या तो कल्पका हो सस्तै। है या प्रौदा। लोकदृष्ट्या, यह भाव गहित हो सकता है, पर यह परकीया-भाव ही बैप्पनो का परमादर्श हुआ और इसी का आधार लेकर आत्माएँ अपने-आपरो परकीया-भाव की रसात्मक सर्वभावन श्रीकृष्ण को समापत करती रही है। श्रीकृष्ण के इमी

**विकृष्टता** 

भाव को छेकर बैरणव जास्त्रों ने द्वारका में उन्हें पण, मचरा में पूर्णतर तया कल में पर्णतम माना है। नायक नाविका परस्पर असम

'पर' होकर जब राग की सीअता द्वारा मिलने हैं, तब एक अदभत आनन्द रम का सचार होगा है। यही है परकोध रस। गोपियो और श्रीकृष्ण का ग्रेम अपनी मधनता, प्रच्छन्न कामना तथा विवाह के अन्यवनल के कारण ही परकीया-भाव की उत्कृप्ट अवस्था की प्राप्त हुआ। बह लक्ष करने की बात है कि श्रीकृष्ण की चिन्मकी लीला नित्य है । उस नित्य गोमोक

की नित्य चित्मयी श्रीला में कृष्ण-कृषा में दिव्य देश से प्रदेश का विषय आगे ययास्थान आयेगा। यहाँ इतना निवेदन करना अपेक्षित है कि श्रीकृष्ण त्रिपाद विभूति निस्य गीलोक और निस्य चिज्जगत में हैं और अंड जगत में एक पाद विमति है। एक पाद

चिग्नयी तीला बिभति चौदहो छोकात्मक माधिक विश्व है । माधिक विश्व एव विज्ञानत के बीच 'विरजा' नदी हैं और विरजा के पार है

परकीया-भाव के सम्बन्ध में विद्यानाम चकवर्ती कहते हैं कि 'यन्तः गोकुले स्वीयाऽपि पित्राविशंकमा प्रकीमा हव।' जीव गोस्वामी शे अपने 'ब्रोति-संदर्भ (प० ६७६-६०६) में विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला है। वे कहते है कि श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ विहार 'प्राकृत काम' नहीं है, प्रत्युतु 'शुद्ध प्रेमम्' है और प्रकट लीला में ही स्वकीय-परकीय का प्रदन उठता है। 'बस्तुत परमस्वीयार्थि प्रकटलीलाया परकीयामानाः स्त्री वजवेय्यः।'

• रसनिर्धासन्तर्थे अवताराणि ।---उ० नी० म० (प० ४४७) श्रीकृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी ने वजलीता की रहस्वपरक दार्शनिक ध्याद्या प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि ममुरा और द्वारका की गीपियाँ बीकृष्ण की 'स्वरथा शक्ति' हैं। गोपियों का परकीया-भाव यस्तुता है नहीं, वह प्रकट बन्दावन लीला में आभास मात्र है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि वजसुन्दरियों का कभी अपने पतियों के साथ सगम हुआ ही नहीं--'न जात क्रजदेवीनां पतिभिः सह सगमः।'

? Even if orthodox poetics deprecates love to a married woman the is according to Vaisnay's idea, the highest type of heroing and forms the central theme of the later parakiya doctrine of the school in which the love of the mistress for her lover becomes the universally accepted symbol of the soul's passionate devotion to God

<sup>-</sup>S. K. De. Vaisnava Faiths & Movement, P. 54

निज्यात्। इम चिज्यात् को बेटन-आकार को तरह चेरे हुए हैं ज्योतिर्मय बहानाम । उते भेद करने पर परणोम रूप बेकुष्ट दिखता है। बेकुष्ट प्रबल है। वहाँ के राजराजेदवर है जनन चिहिम्मृतिपरिनेदित नारायण । बेकुष्ट है भगवान् का स्वकीय स्म । थी, भू आदि जीवनण्य स्वकीय स्पी रूप में उनकी तेवा उत्त जीक में करती रहती है। बैकुष्ट के उत्तर है गीलोक। केकुष्ट में स्वकीया पुरवनितायण ययारवान गेवा में तरसर रहती है और गोलोक में बज-बनि काला निज रूप में कृष्ण-सेवा करती रहती है।

इन यजविन्ताओं के कई भेव है और इनका प्रकार-मंद काव्यवाहम ने अनुतार किया गया है—स्वकीया, और परकोवा। इनके तीन भेद—मुख्या, मध्या, प्रपत्ना। इनमें 'मार' के आयार पर मध्या और प्रयत्मा के भेद है—थीरा, अधीरा,

के आधार पर मध्या और प्रयत्मा के भड़ ह—धारा, अवारा, इस गुन्नियों के प्रकार-भेद धीराधीरा। नायक के साथ इनके सन्तन्य के आधार पर पुतः इनके आठ भेद है—१—अभिमारिका, २—वासकसञ्जा

२-जरलंदिता, ४-विप्रकरना, ५-विडता, ६-कल्रहान्तरिता, ७-प्रीपितमर्तुनः, और ८-स्वाधीनमर्तृनः। नायक के प्रेम के आधार पर पुत्र उत्तमा, मध्यमा और कनिष्ठा में तीन भेद हैं।

यह तो हुआ नामान्य शास्त्र ने आभार पर किया हुआ विभाजन, परन्तु पर्मशास्त्र के आभार पर किया हुआ विभाजन सर्वर्षेय नृतन है और अस्ति सत्ताज मधुर रम में यही गृहीत हैं—



दममें राधा वृन्दावनेश्वरी, कृष्ण को नित्य सहचरी, परम प्रियतमा ह्वादिनी महायस्ति है। गया की सविद्या पाँच प्रकार की है—सक्षी, नित्य सबी, प्राण सबी, प्रिया सखी और परम प्रेप्टा सबी। यह एक बात च्यान में रहे कि कोटि-कोटि मुक्त पुरुषों में एक अगबर्भक्त हुकें है। जो लोग अप्टांच योग या ब्रह्मजान के द्वारा मुक्ति पा जाते हैं, वे ब्रह्मपाम में ही ब्राह्म विस्मृति का आगन्द केती रहते हैं। जो अधवान के ऐस्वमंपरापुर्ग

बजरस भक्त है वे छोग भी योलोक में नही जाते। वे वेकुण्ड में अपने भाषानसार मगवान की ऐस्वर्य-मति की क्षेत्र करते

रहते हैं। जो लोग बनरस से भगवान् का प्रकन करते हैं वे हो गोठीक देल पाते हैं। गोठीक में गुढ़ जिल्प्रतीति हैं। गोठीक स्वधकाश बस्तु हैं। धक्तों के हृदय में गोठीक प्रकाशित होना है।



नायक भेट

नायक के चार भेद—(१)अनुकूल, (२)दिशाग, (३) गठ और (४) बुप्ट : इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद—धीरोदात, धीर लिल, धीरोद्धत और धीरनात।

नायक के महाबकों के पौच भेद हैं—भेट, बिट, बिहुपक, पीठवर्षक और प्रिवनमैसाया। दूरी के दो प्रकार—स्वय और आप्ताः। विभिन्न जेप्टाकों और मनेता में, जैसे भूविजान, अपस्टान आदि हारा वो नायक को नायिक के भेरे अहाट करें सहायक भेर हैं बड़ी स्वय दूरी हैं। आप्त दूरी नहु हैं वो नायक का पत्र

आदि है जाती है। उनके तीन भेद है—अमिनार्षा, विमृत्यार्य स्रोत पत्रहारिका । इनमें शित्यकारी, देवज, लिमिनी, परिचारिका, धार्मची, मनी, वनदेवी आदि कई भेद है। मकेन बाज्य भी हो सबना है, अन्य भी । माधान् भी हो सबना है अपना स्वप्रदेशन भी। जरर कहा जा चुकाहै कि श्रीकृष्ण दारकाषुरी में प्रविश्वास से और क्यानुरी में उपरित्ति । सकल प्रवाशीक्षणी ललना वेजन्यतन्त्रत श्रीकृष्ण की परकीया है। काल प्रवाशीक्षणी ललना केन्द्रतन्त्रतन्त्र श्रीकृष्ण की परकीया है। काल्य कि परकीया में अदिवित्ता सपूर रख का अरान्त उत्तरूप्ट परकीया में रख को जिल्लाम हो नहीं गक्ता। थोदा हमें विस्तार से समभाग आवश्यक प्रतिवाहीया है। हिन्यों में जो वामाया, हुनेजात, जिल्लाम-तिकारणादि अर्थन प्रतिवाहीया है। हिन्यों में जो वामाया, हुनेजात, जिल्लाम-तिकारणादि अर्थन

और रूजना पुरुष्भ है, बही नागर का हृदय अधिक्य आत्रका होता है। नन्दनन्दन श्रीकृष्ण गोप है। वे गोपी के सिदा किसी वे न्यम करते नहीं। गोपियाँ निस भाष वे श्रीकृष्ण की भजन-तेवा करती थे, ग्रागर साधिकारी सावक गी उसी आप से कृष्ण का मजन करते हैं। भावनामाँ में अपने को बनवाभी भान कर किसी मौमाध्यवती वजवामिनी के परिचारिका-भाव से उसके निदा पर राधा-कृष्ण को सेवा करें। अपने को श्रीवा जाने बिना स्त्रीवय होगा नहीं। यह ग्रीक्रामान ही वजगोपीन्य धर्म है।



१ भी हपगोस्वामी लिखते हैं--

भागकस्पितताङ्क्-स्थी-शीलनेनानसूपिभिः। म जातु बनदेवीनां पतिभि सह संगमः॥ परन्तु यह प्रश्न बढता है कि पुरस साथक अपने को 'प्रीडा' किस प्रकार माने ? पुरस इस 'प्रीटामियान' को केंमे सिंद कर सकेगा ? उत्तर यह है कि पृश्य सायक स्वभाववय ही सतार में अपने को पुरस सम्प्रना है। युद्ध चित्तवभाव में कृष्य

सतार मं अपन का पुष्प समझ्या है। बिद्गाल के असिरिका यावत् बीवमान क्षी है। बिद्गाल में बाला के असिरिका यावत् बीवमान क्षी है। बिद्गाल में बाला को पुष्प बिह्न है नहीं, इसलिए जो कोई भी बदवासिनी होने का

क्षा पुरत कि है । किन्हें मधुर रस की स्पृहा है उन्हें तो बजबासिवी होना ही पड़ेगा । रपृहा के अनुकप माधना करते-करते सिद्धि का उदब होता है।

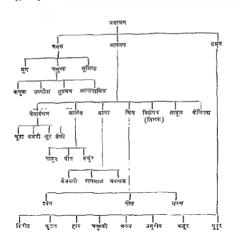



कृष्ण-रति के अनुभाव है—नृत्य, विजुटिल, गीत, कोसन, तनु-कति के अनुभाव मोटन, हुंकार, ज्ंभन, बनामनूचन, जोकानपेशिता, लालास्रप, अङ्हास, पूर्मा, हिस्सन।

अंप्ट मारिवक भाव स्तम, स्वेद, रोमाच, स्वरमंग, वेषमु, वैवर्ण्य, अधु, प्रलय।

काव्य-शास्त्र के अनुवार रित, हान, वोक, क्रोत्र, उत्साह, भर, स्थापी भाव जुणुत्वा, विस्मय और निर्वेद, परन्तु भन्ति-दाहन के अनुवार कृतार, हास्य, कस्या, रीड, शेर, मनाक्क, वीभक्त, अत्रन्त

सीर शान्त।

निवेर, विचाव, बैन्य, ग्छानि, अस, तर, गर्य, शंता, बाख, आवेग, छन्दार, अपस्मार, आहि, मृति, आटस्प, बाह्य, प्रीवा, अर्थाह्या, स्मृति, व्ययिवारी भाव वेवे वितर्श जिता, गिति, पृति, हर्यं, अर्थाल्या, अमर्यं, अमृत्रा, वाह्या, निव्रा, मृत्यि, मृत्यि, बोध ।

| व्यक्षिवारी भाव         |                   | वेतर्क, चिन्ता, मति, धृ<br>सगरम, निद्रा, मुस्ति, |              | , उप्रता, अमर्प, अमूमा,               |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| मुख्य भक्ति-रत के       | रंग आदि           |                                                  |              |                                       |
|                         |                   | मुख्य भवितः                                      | स            |                                       |
| रत— ग्रान्त             | <b>মী</b> ৱ       | प्रेयम्                                          | बात्गत्य     | मधुर                                  |
| भाव शान्त<br>रङ्ग स्वेत | विस्वस्त<br>चित्र | स्थिता<br>अरण                                    | स्नेह<br>धोण | भिया <b>भीतम्</b><br>द्यास<br>उज्ञ्चन |
| देवता—कपिन              | माघव              | उरेन्द्र                                         | नृसिह        | हुत्य                                 |



करर हम उद्देश्य-विभाव का विवरण प्रस्तुन कर चुके हैं। उद्दोगन में तटस्व मस्तुजी में वसन्तागमन, कोफिल-क्जन, मेयमाला का चिर आना, चन्द्रदर्शन आदि मुख्य है। कार्यिक मीन्दर्भ में चुक, सावच्य, मार्वद्भ आदि मुख्य है। योहन की तीन खटीयम-विभाव को अवस्थार्थ है—नव्य अवस्था में प्रमुख्य है। योहन की तोन

जद्दोपन-विभाव को अवस्थाएँ हैं—नव्य व्यवन और पूर्व । योहरण का नाम, चरित, विशेषता मीता, उदाहरणार्थ वर्धोवावन, गोदोहन, गोवर्धनशरण आदि विशेष रूप में उदीगन विभाव में आते हैं । बन्दादन, इसकी

निवर्ग, कुरूज, बुदर-गुरुमजना, पुष्प, पशी, पस् आदि भी प्रेम को उद्दीप्त करते हैं। अनमाबो क विवरण भी उपर की तातिकाओं में आ गया है। उनमें बार्ट्स अनंकार, सांत

अनुमाना कः ।वस्र्या भी अपर को तानिकाशी म शा गया है। उन्हें बार्ट्स अकार्य, सात उद्भास्त्र और तीन अङ्गज है। अङ्गज अनुभावों में आव, हाव, है। तो शीर स्वान्य में लीला, विलास, विक्थित, मोटायित आदि मस्य है। 'तीला' का अर्थ

अनुभावों को विशोधता है प्रियतम के चरित का श्रीश्रमय अनुकरण, विशाम का सर्थे हैं जनकरण और मोहागित की सर्थ हैं जनकरण और मोहागित का अर्थ है एक्जा का स्वच्य उत्तरिका । ये मत तो काव्य-सारक की प्यप्तरा में भी है, पर सात उद्भावतर मर्वधा नये है—वे हैं नीजीविश्यत, उत्तरीय-स्वनन-,जुभा-जेगाई लेना, केश-गवन हासादि । ये बत्तुत विशास और बोहागित के अन्तरीत आ जाते हैं। ग्रास्थ श्रास्थ अनुनावों में हैं माताप, विनाग, प्रनाग, अनुता, अपनाग, सन्वेत, अनिदेश, अन्देश, उद्देश, निर्मेस और क्षेत्रिकी ।

अप्टसारियक भाव तो काव्य-सास्त्र की तरह ज्यो-केन्यो वहाँ भी है। परन्तु उनकी चार अवस्थाएँ है—पुनायिक, ज्यलित, दीप्त और उद्दीप्त।

नाधिका की दुष्टि से सभूरा रांति के तीन भेद है—(१) साधारणी-आरसत्पर्धकता. स्पर्धा-विनामें अपनी ही तृष्टित मुख्य है-जैसे कुटना । यह प्रेमावस्था तक जाती है। (२) समञ्जमा-जमयनिष्ठार्यत-विनामें अपना गुल और कृष्ण का

मधुरा रति के भेंद (नायिका की दृष्टि से) मुख समान रूप में अपेक्षित हैं - जैसे रहिमणी। यह अनुसम अवस्था तक आती है। (३) समर्था नेजल कृष्णायं-जैसे गोपिया। यह महामान अवस्था तक जाती है। रामभनित-माहित्य में इनी

को (१) स्वमुणी (२) जिल्मुणी भौर (३) तत्मुणी नाम ने अभिहित किया गया है जो वस्तर भौर भोनत सर्वया इमने अभिन्न हैं।  प्रेम — प्रेम का अबं है भावबन्धन। मही है रिन का अमर बीज और उत्हरन्दता की दृष्टि से इक्के तीन सेद होने हैं— प्रीड, सब्य और सद। र स्तेह— यह प्रेम की विकरित एवं उन्हींन अवस्था है। बब्द सनकर, रूप देशकर या स्मितं

मधुरा रित के भेद (भावों के अनुसार) में हृदय द्रावित होता है, क्योंकि 'हृदय-द्राविण' इसका मुख्य लक्षण है। इसमें भी उत्कृष्टता की दृष्टि में तीन भेद हैं—श्रेट्ड, सम्बन्ध और क्लिफ । इस स्नेड के दी मध्य भेद हैं—

मृत-स्नेह और मधु-स्नेह

(क) घृत-मेर--- असम्ब घृतधारावन्, उत्कच्छा-धृत की तरह नरल भी पनी भी। रतिका उदय।

(स) मधु-स्नेह-अलण्ड और मधुर । रित स्थिर हो जाती है ।

३ मान - अर्थात् प्रेमातिरंभ को अवस्था में उपेक्षा का अभिनय । इनके दो भेद--पदात (मतस्त्रेत्रका) और लागिन (मधस्तेह्रवन)।

४ प्रगय-विकास-कमके मुख्य थी सेंद (१) मैंत्र और (२) सख्य। उदाल और सितिन के सम्पर्क में इन दोनो प्रकार के प्रणय के फिर वो भेद होते हैं—सुमैत्र और दुसस्य। विकास-कम में इमकी गति होती हैं—

#### प्रगय 🖩 भेद तथा विकासकम

भगभ 🔳 भद तथा विकासक्रम

प्रणय मान

अयेदा⊶ स्तह मान प्रणय

१ राग—श्रद्धार में यु.ल का सुल में बयनता। युनके वो रङ्ग माने गये है (१) मीनिमा या (२) रिक्तमा। गीनिमा के फिर दो भेद—(१) मीनी राग—जिसका रङ्ग न वदने और जो अव्यक्त हो या व्यामा राग—धीर-धीर वर्णता

राग और उसके भेद

को प्राप्त होनेवाला और जरा-जरा प्रकाशित। रिक्तिमा राग के भी दो भेद-कुम्भ राग-हनके रङ्ग का-जी जस्दी

हुमरे राग में कुन जाय और दूसरे रागे को विषयमन करे या मञ्जिक राग स्वापी और स्वराज !

५. बतुराम—नित नृतन प्रैम। इसले कई स्तर ह—(१) परक्को भाव—आहन-मन्त्रम और (२) प्रेमविक्ता—निरह की स्तेहमधे खात्रका (३) बद्यानि-ज्ञम्य—प्यारे के स्पर्म पाने के लिए निर्वोद नम्पुओं के रूप में ज्यम मेने की आकाशा और (४) विप्रलम्भ विम्हीन—विद्यु में त्रिया की कानक।

७. सब या महामाव—(१) म्ड—जहां सारिवकों की परम उद्दोन्त स्विति हो घर है। सम्मेण या विकास वेती ही बक्त्यायों में (क) लिपिर मान को सी विषद्ध क्या हो है। सम्मेण या विकास वेती ही विकास हो की विदार क्या हो है। एक श्रम हो जाना है, (प) भागम क्वान के हुए या विकास हो की प्राप्त कर के ही स्वाप के किए से किए से

आसि-राका के कारण खिलता और (ह) मोह, मुच्छा बादि के अमाव में भी पूर्व अल-विस्तारण । १

(२) अधिरूढ—उपयेक्त हुँ काय की विशेष उत्कर्ष दशा। इसके दो प्रकार—(क) मोदन-सात्विको का अत्यन्त उद्दीप्त सीप्ठब-जो केवल राषा - वर्ग में मिनता है। इनोश भीर विकासत रूप है (ख) जादन बालिको का मुद्दीप्त सौष्ठय--प्रिया के जाति हुत में होडे हुए भी प्रिय कर मुस्छित होना<sup>र</sup> —तथा स्वयं अमध्य दुव स्वीकार करके भी प्रिय के सुव की कामना'—तथा मारे संसार को दुली कर डानने की प्रवृत्ति' —पशुतोक का रोदन'-मृत्यु का बरण करके भी प्रियतम के गाय अञ्च-मञ्ज की अभिनाया-और भन्त में है दिव्योत्माद । दिव्योत्माद की अवस्था में नाना प्रकार की जबश नियाएँ तथा चंदराएँ हो सबतो है जिसे 'उद्दर्भण' कहते हैं। प्रियतम के किसी सित्र से मिलने पर नाना प्रकार की बातचीत हो सकती है जिसे 'विषयल्प' कहते हैं। इस चित्र-अल्प की इस अवस्थाएँ होती है-प्रजल्प, परिजल्प, विवल्प, उज्जल्प, सजल्प, अवजल्प, अभि-जन्म, आजल्म, प्रतिजल्म और स्जल्म 1

'मादन' का अर्थ है ममस्त भावों का अंकुरित हो जाना । यह केवल राधा में मिलता है । इसका लक्षण यह है-नान के कारण न होने पर भी मान करना और प्रियतम के भाष सम्भोग की अवस्था में भी विरहाशका या पनः मादन

नायक के सम्बन्ध की विविध बातों का चिन्तन-समरण।

मबुरा रित का स्थायी भाव ही गयुर रग या श्रामार रम हो बाता है। इसके दो भेदे हैं--सम्भोग और विप्रमुख्य । विप्रमुख्य के अनेक अवान्तर भेद हैं।

१ पंचस्वं तनुरेतु भूतनिवहा स्वांशे विशांतु स्फूटम् । पातारं प्रणिपत्य हन्त शिरता क्षत्रापि थाचे वरम्।। तदवापीय पयस्तदीयमुक्ते अ्योतिस्तदीयांगने । ध्योमित थ्योम तदीयवर्लीन चरा तत्तालवलोऽनिसाः॥

---श्री जीव गौस्वामी

२ 'कान्तारिलय्टेऽपि मुख्ना।'

३ 'असद्भाव भारतीकरादपि तत्सलकामिता।' ४ बह्याण्डक्षीभकारित्वम्।

५ 'तिरङ्चामपि रोदनम्।'

६ 'मृत्युस्वीकारान् स्वभूतेरपि तत्मंगनुष्णाः।'

७ 'रसार्णव-मधाकर' में विव्रताश के चार प्रकार है-पूर्वानराग, मान, प्रवास और करणा।

 पूर्वराय—अनुत्त प्रेम, मिलन के पूर्व का प्रेम । प्रियतम के प्रथम दर्शन, यनण, स्तन्तर्राम, विरदर्शन मे उद्भून प्रणय-पिपामा । यह 'प्रीड', 'समञ्जल' या 'साधारण' भेद मे तीन प्रकार का होना है। श्रीट पूर्वराग की दस दसाएँ है—

सानसा, उदेग, जागरण, तानव (दुर्वमता), जडिमा (श्वरीर का मुत्र पट जाना), भेवयूग (व्यव्रता), ब्याधि (धीना पट जाना). उल्लाम, मोह (मूच्छी) और मृत्यु ।

### समंत्रस पूर्वराग की दस दशाएँ

सप्तञ्जस पूर्वराग को दम दखाएँ हैं—अभिलाप, चिन्ता, स्मृति, गृग-कोराँन, उद्देग, विनाप, उन्माद, ब्याचि, जडता और मृति ।

## सायारण पूर्वराग की छह दशाएँ

माधारण पूर्वराग की छह दचाएँ है जो समञ्जल पूर्वराग की प्रथम छह के समान व्यो-कीन्यों अभिलाप में आरम्स होकर विमाप पर समाप्त हो जाती है।

- शास ' नेम की परिणति में बादा डालने बाता तवा प्रवची नजात को उभारने वाल ने पायामान। प्रेमालय की कोई बेटा या इंटरवर्ग देखकर, मुनकर या अनुमान कर जो मान होता है यह ते हुए है। मान का दूसरा भेद है निर्देश या कारणाभासमहित। मपुर साबद में, उपहार लाहि में, आरम-प्रथमन है।
  - ३. प्रेमवैचित्र्य-अर्थात प्रेमास्पद की उपस्थित में भी विरह की आशंका।
- ४. प्रवाम—प्रिय के नियोग में मानसिक क्षोम । प्रवासक्त्य क्लेव की दस दशाएँ है—चिन्ता, जागरण, उद्देग, नानव, मिलनाङ्गता, प्रवाप, ज्याप, उत्पाद, मोह और मृत्यु। निव्य कीला में हुटल का वजदेवियो से कथमपि वियोग नहीं होता, स्थोंकि इनका मिलन

ानच लागा म कृष्ण का वजदावया म कथमांप वियोग नहीं होता, क्योंके इनका मिलन नित्म है। प्रकट शीला में ही श्रीकृष्ण के मधुरा जाने पर गोपियों को प्रवासनन्य बनेब होता है। अपित् प्रकट शीला में बाहर-बाहर में देखने मर को ही श्रीकृष्ण

नित्य सीता में नित्य संयोग का मथुरागमन होता है, वास्तव में तो मच यह है कि 'वृत्यावर्ग परित्यव्य पावमिक न गच्छति।'

मंत्रोग-शृङ्कार के दो भेद (१) मुख्य और (२) यौष । यूच्य संयोग है साक्षात् प्रकट मिनन और गीग है स्वप्नादि में भिलन । इन दोनों के धुन चार भेद हैं '--(१) संक्षित्व, (२)

शंभानं सम्दर्भा 'रहां को मंति बडा हो व्यापक और गंभीर अर्थ वाला है। ह्यं, विवाद, भय, आसा, अहंतर और कोश, मेंच और वितृत्वा आदि वत इस्मितित क्य 'मान' अपने-आपर्से दिनना एएएमप साद है, बाहर-बाहर से उदासीनता और औतर-भीतर से प्रबल आइमित ) इसके स्मात हप की क्रम्यता हो की वार कारती है, विवास मही?

र 'रसार्णय-मुपारूर' ने भी संबोग के चार अपर्युक्त भेद बाने हैं। ओव गोस्वामी ने पूर्वराय के बार संभीय के चार भेद पाने हैं और उनके नाम हैं—संदर्भन, संस्पर्ध, संश्रद्भ, संप्रयोग।

मकीणं, (३) सम्पन्न और (४) समद्भिता। इसके अनेक प्रकार है-दर्शन, स्पर्श, मन्द्रभन वार्तालाप, राह रोकना, रास, जलबीडा, वन्दावन-श्रीडा, यमरा संयोग-भूगार के भेट उपभेद जल-केलि. नौका-विद्वार, चीर-हरण, वजी-नोरी, पायचौर्व, दार-सीला, कुञ्जो में आँख-गिथौनी, मधपान, कृष्ण का स्वीवेर भारण, कपट-निद्वा, चत-कीडा, वरवाकर्षण, नखार्पण, बिम्बाधरसभापान, निधवनरमणीर सप्रयोग, चम्बन, आलिजन आदि-आदि और अन्त में सम्भोग । सम्प्रयोग की अपेक्षा सीना विलास में अधिक सल है।

मन-बन्दावन में अप्रकट लीखा और नित्ध-बन्दावन में नित्य लीखा । परना प्रकट बज-कीला के भी दो मेंद हैं-- नित्य और नैंसितिक। द्वार में जो अप्टकालीन

लीलाके भेद लीला है यही नित्य है और परान-वचादि दुरप्रवासादि भैमितिक सीला है। निशान्त, त्रात , पुर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, माप, प्रदोप और रात्रि-भेद से अप्टकाशीन सीला ।\*

ऊपर बक्त सक्षेप में इसने गौडीय मतानसार मधर रस के स्वरूप की चर्च प्रस्तृत की है। मधुर रस का द्विविध रूप है--मामान्य रूप में वह सर्वेगत व्यापक है परन्तु विशेष रूप में यह परि-च्छिन्न है। मामान्य रूप में वह उपनिपदादि में विद्यमान है। मल में एक अद्भय वस्तु, परस्तु आतन्द के लिए दो: स्त्री-परप अथवा प्रकृति-परप । ये दोनो परस्पर पूरक है और एक दूसरे को पाकर पूर्ण होना चाहता है। इसी प्रकार शावा और शेप की एकता निप्री-भक्त द्वारा होती है। मिलन की पर्णता के आघार पर ही आव का विकास होता है। पूर्ण मिलन-नि सकोच और निरावरण मिलन-मधर में ही होता है।

मधर रस की उपासना ससार की प्रायः सभी साधनाओं में प्रकट या गप्त रूप में विद्यमान है। ईसाई मन्तो और मुकी फकीरो की अनुभतियों में मधर रस की हो घारा है। समस्त सगण उपासना में मधर भाव की स्वत स्फाति है, बयोकि श्रीव अपने-आप को प्रणंत देकर अपने प्राणाराम को पूर्णत पा नेना चाहता है। जीव-जीवन की यह एक परम सामान्य, परन्त साथ ही परम विलक्षण विशेषका है कि वह अपने प्यारे का प्रियतम बनना चाहता है. जिसे प्यार करता है उसके प्यार पर अपना एकाधिकार या इजारा चाहता है।' समूच साधना में यह चाह महज

१ निजान्तः प्रातः पूर्वोङ्को मध्याह् नद्यापराङ्कोकः । सायं प्रदोपराश्चित्रन कालाव्योच ययाप्रमम् ॥ २ One longs for another for perfection. —M. M. G. N. Kert et इसी को प्रो० रायस (Royce) 'Man's homing instinct,' कहते हैं।

३ इ.फ अल्लाह महजब अल्लाह ।-अल बस्तामी

The lover of God as the beloved of God

He who chooses the Divine has been chosen by the Divinci.

रूप में बसवती एवं फनवती होती है, परन्तु आश्चर्य की बाद तो यह है कि जो अत्यन्त गुह्य अर्थात् 'एमाटरिक' साधनाएँ है उनमें भी किसी-न-किसी रूप में मध्र भाव की उपासना बनी हुई है। इमाई तथा सूप्ती साधना में मधुर भाव का प्रसन्त हुम यथास्थान कुछ विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम इतना ही देखना चाहते हैं कि भारतीय गृह्य सहज साधनाओं में मध्र भाव का क्या स्वरूप है और उनकी पूर्ण निष्यत्ति का ऋम क्या है। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी प्रजापारिमता तथा आदि इद्व के मन्मिलन से 'महामुख' की उपलब्धि होती है। तन्त्रादि में भी इमकी विशेष व्याख्या है। नाय, सिद्धो और सन्तो में भी इस उपासना का विशेष उल्लेख है। वैष्णव-सहजिया-सम्प्रदाय में इमका माद्वीपाद्ध विवरण है। इस प्रकार ऐतिहासिक कम से दैखने पर ही मध्र रस की माधना हमारे देश की परम प्राचीन साधना है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता।

भारतवर्षं की समस्त गृह्य (एबाटरिक) धर्म-साधनाओं की पुष्ठभूमि तथा लक्ष्य एक है। बासना के विवर्तन या निरस्करण के स्थान पर वामना के शोधन एवं उन्नयन द्वारा मानव-

पट्डभिम

मन के अन्दर मोये क्षण दिव्य भारतन्द्र को उथवड एवं उल्लेखित सहज साधनाओं की करना हो उमका लक्ष्य है। इसके लिए शरीर की दढता, मन की निर्मलता. बद्धि की तीक्ष्यता एवं आत्मा की विजयोत्कण्ठा अनि-बार्यत आवश्यक है। नमस्त सहज नाधनाओं में बाणी, मन, श्वास,

वीप भीर प्राण पर सहज हप से नियन्त्रण स्थापित कर इनका ऊर्व्व दिशा में उन्नयन आवश्यक माना गया है। महय इनका है ममरस की स्थिति में प्रवेश करना। यह स्थिति योग से प्राप्त हो या प्रेम से प्राप्त हो- गाधन-मंद वा प्रत्यान-भेद जो भी हो- तहन में कोई भेद नहीं है। ममरम की अवस्था विवय आनन्त की वह अवस्था है जिसमें दो का एकीकरण होता है।

महीतिया यह मानने है कि मनव्य समस्त जीवन पर्यन्त समर्थ झेलकर भी काम की सर्वया

निर्मल या उच्छिन्न नहीं कर सकता। अतएव इसका उन्नयन समरस की अवस्था (मब्लीमेशक) कर हमें ही दिव्य प्रेम और दिव्य भावन्द अर्थात् गहासुल और गहानुभव का निमंत एव अयोध सावन बनाया जा

मनता है। उनकी मान्यता है कि मन्य्य राग द्वारा ही वैंधना और राग द्वारा ही मुक्त होना है-'रागैन बध्यते जीवो रागेनैव प्रमुच्यते।'

ममस्त गुहा सायनाओं की एक सामान्य मान्यता यह भी है कि एक मैं दो हुआ और दौ में अनेक। इमीतिए एक वचन, डिवचन यव बहुवचन। 'स एकाकी ना रमतएकोऽह बहु स्यो प्रजायेम' का भाव यही है। एक से ही यह अनेक है, परन्तुइस अनेक के प्राण में पुन: उसी 'एक' में लीट आने की प्रवत वासना है जिसमें में वह निकला है। इसीलिए इन अन्तर गृह्म मायनाओ का करम और परम नहय है हैत का सर्वेधा निरमन और अदय स्थिति की उपलब्धि । इस अद्वय स्पिति में दो का एकीकरण हो जाता है अथवा एक ही में दोनो समाविष्ट होते हैं जिसे उनकी भाषा में जदय, मियुन, युगनद्ध, यामल, युगल, समरम, सहज आदि नामों से अभिहित किया गया है। रिद्धनन्त्रों ने परात्पर तत्व के द्विधात्मक रूप को शिव और शक्ति अववा पुरुष और प्रकृति के रुप में संबीकार किया है। और, दन अनरहु गुढ़ा सामवाओं ने बहाएड और एण्ड की एएण में संबीकार करते हुए यह माना है कि मूल तत्व में जो कुछ भी बहाएड में है, वह रिण्ड में में है। चिवका निवास सहस्वरत्त कमल-चहुसार में है और शिला का मूनाचार में । शीन मूनाचा में सर्ग की तरह में हुर मारे नैठी रहती है। सामना के द्वारा इसे जगाकर मूनाचार में उठावर सहसार में चिव के साब हक्का सीमाक्य कराया जाता है। शिव वन्तित का मह सीमाक्य ही मानव का भावि सिसार है।

इसी सम्बर्भ में यह भी तथय करने योग है कि श्रत्येक पुष्ट-तारीर के बान भाग में गरी और दिवान भाग में पुष्ट वर एक विषयान रहता है, हसीने मार्थातिय के अपंतारीवार रूप में मार्था में उसा और दिवानार्थ में महेदपर हैं। इसी प्रकार वैण्या सहित्या में रिश्त सापन नामार्थ में एका, प्रतिकार्थ में कृष्ण, बार्द बांख में राया और साहिती और में कृष्ण है—देता मानते हैं। अस्तु, प्रत्येक पुर्य और श्रप्येक मारी में पुष्प करने और नारी तथ विषयान है—पुष्ट में पुरस्तात में प्रमात है हमी में नारी-राया की, रप्पू है मोर्थ में देशों ही। डीक की बान और दिवान का अर्थ है नारी और पुष्य बेसे ही बाम का वर्थ है इस और दिवान का विद्वात, बाद का वर्ष है प्राप्त और दिवान का अर्थ है अपना । सायना के द्वारा वृद्ध वर्ष कर के प्राप्त नार्य का वृद्ध मार्थ

हस दूष्य जगत् में पुष्य और मारी का जो भेद हम देखते हैं यह मेद परास्तर तार में भी ज्यो-मार्ट्य विचाना है—शिवकारिक रूप में शिवकारिक का व्यानस्य ही परास्तर का है। अस्तु, अर्थक पुरस्त मेत नार्दे कारी हों हैं जो का कि तार्दे के स्वानस्य है। अस्तु, मत्तर कारी को स्वानस्य है। अस्तु, मत्तर के साधाकार के लिए वह अभिवादेव. आवश्यक है कि प्रत्येक दूष्य अपनेको थिव रूप में और प्रत्येक स्त्री अपने को प्राप्ति का में अनुमय करें और तब परस्तर प्रार्थिक पूर्व अपनेको थिव रूप में और प्रत्येक स्त्री अपने को प्राप्ति का में अनुमय करें और तब परस्तर प्रार्थिक है। समति का प्रत्येक की उत्तर प्राप्ति के समत्त का उत्तर प्राप्ति है। समति का प्रत्येक साथाओं की यही बरस्य परिचाति है। समति पृष्ट साथाओं की अन्द यही है दस्य पहस्त्र भी तका मन्यान मायक और साधिका करते हैं।

बीड सहित्या साधना में, जिसका हम हुछ विस्तार से विवेचन आगे करेंगे, परात्यर तत्त्व 'सहज' है—वह आरम-जनात्य-निरपेक्ष है। सुन्यता और करणा—दूसरे शब्दो में 'प्रजा'

बीर 'उपाय' उस सहज के प्रधान सक्षण है। यह 'प्रज्ञा' और बीदों का 'सहज' 'उपाय' और कुछ नहीं है बल्कि हिल्दू-तन्त्रों के शिव और शक्ति

हैं। 'प्रज्ञा' (नारी-तत्व) और 'उपाय' (पुरप-तत्व) का भाम्मानत ही बौद्ध सह्जिया सामना का लक्ष्य है। प्रज्ञा और अध्यय का गुरू और परे, खर्य है चौर यह है। प्रज्ञा इड़ा, उपाय पिञ्जता। इन दोनो का सम करने पर प्राण-प्रवाह सुख्या में होकर कार

१ वामे राया दाहिने कृष्ण देखें रसिक जन।

दुई नेत्रे विराजमान शामा कुड श्याम कुड दुई नेत्रे हम। सजल नयन दारे भावप्रेमे आस्वादय।

शी और उठता है। इस प्रकार प्रका और उपाय के मम्मियन में मोम्म 'पनत. सुम्मियन' नी मापना में प्रका भागा है। उपार हो है बच्छान्य विश्वन महत्यार में विश्वाम है और प्रजा है सिंहा जो मुलायार में रहता है। अन्तर्मियन का अर्ज है नानिदेश में शक्ति को उद्वृद्ध कर सहस्थार में पित्र के माथ स्वतद करना।

ाव के भाव पुरावड करका। वेष्यत महित्रया सावना में चित्र भोत्ना और चित्र मोध्या के रूप में बसरा. कृष्य और रोषा की रुपाउना सुनदी है और दुए गाधना विशेष में यह मानकर सुनता होता है कि प्रतिक

राचा की उपापना चतनी है और इस गावना निर्मेष में यह गानकर चतना होता है कि प्रत्येक पूरप इस्प और अलेक को राचा है। 'बारोर' के तारा जब पुरप बैरागब सहतिया में रायाहरण अश्लेकों इस्प और को अलेको राखा कर में अमुग्न कर्ता तत्व लाली है तब पूरप और की वा वास्मानन तत्वन 'एसर की का

मस्मित्रन न होकर कृत्य और राषा का मस्मित्रन हो जाना है। बौढ महाज्या में योगमामना की मुख्यना है, पर बैप्पन गहाज्या से प्रेममामना या रम-गायना की।

गापनय में मुगनेताशना एक और ही रूप में व्यक्त हुई। यहां मूर्व और चन्द्र प्रपीक इर में नियं गये---मूर्व बालांगि क्य में और चन्द्र अमृत रूप में। नाय सिद्धों का लक्ष्य रहा है दिला मधीर में अमृत्य की उपक्रीय। हटांग की नाना नाम पंच की उपासना सूर्व दिवाओं, क्या, मुता आदि हार्य तथा रतायन हारा कावा-योधन चंद्रतहर और काव-निर्यंद की प्रमाणी गिद्धों में विशेष रूप में पाई जाड़ी है।

नाय निजी को नाय-विद्वि को एर-पिनिंद को यह वारना एका-यन-मध्यान से बहुत मिनाजी-मुनात है, मेद स्ताग ही है कि एवानिएसों में एतिदि को ही प्रमानता रही नहीं नाय पत्र में चीरितर जियानों को हाया हो वेच्या कर सहित्यों को भीति नाय प्रमानों ने भी अन्तरङ्ग नायना के लिए हेम को ही मजेंदिर साम्यता प्रधान की । सहस्त चर्चा-सना में नेड कहरियों का सक्य 'महामुख' और बैप्पन गहित्यों का नक्य 'प्रप्त मेद्र 'रहा', पर तेमों ही प्रकार के तक्य को तिब्दि के लिए यह यनिवार्गेंड स्वीकार किया हिम्स व्यक्ति स्वीक्ष निर्मत प्रधान के दिना यह माध्या ही वहीं सकती, प्रधीविष्ट संगी प्रकार की सन्तर और

मापनाओं में हिनो-त-दिनो रूप में हुळ्योग की प्रधानता बनी रही। रन नापनाओं की जर्चा कुछ बिरतार में करके रूप यह देवेंपे कि प्रकट या अवस्ट रूप में, विचर्रा में ही मही, इन्होंने राजावन-मध्याप की मधुर उत्तानना को प्रचारित किया है।

#### तीमरा श्रध्याय

# भारतीय ऋंतरंग (एसाटरिक) धर्म-साधनाओं में मधुर भाव

# (क) बौद्ध सहजिया

महाराजा चन्द्रगण्त द्वितीय के समय इस देश में भीनी यात्री फाहियान आया वा और उसने बौद धर्म के मत्रों की प्रतिनिधि की । उसके लेखों से प्रकट है कि बौद धर्म जनसाधारण में अतिशय सोकप्रिय हो गया या और स्यान-स्थान पर वौद

मीद्रथर्म की लोकप्रियता नवारामो की भरमार थी, जहाँ बौद्ध माधक रहते थे। फाहियान के बाद हुएनसग इस देश में महाराजा हुपैवर्धन के शामनकाल

में आया था. ईसवी सन की सानवी शताब्दी में । जयने भी संकड़ो सधारामों का विवरण दिया है जिनमें सहय-सहस्र बोद साधक निवास करते थे। शीलभद्र के प्रति हएनुर्मग की वडी अदा थीं । यह शीलभद्र नालन्दा के आचार्य धर्मपाल के शिष्य थे और बाद में उस विश्वविद्यालय में भाषायें-पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। शीलभद्र के शिय्य और भतीजें बद्धभद्र भी नालन्दा के एक प्रस्पात पडित और अध्यापक थे और बौद्ध योगाचार के मर्मज थे।

कहते है, इन्होने अवलोकितेदवर मैत्रेय और मनुश्री में प्रेरणा पाई थी। अस्तु, बीद धमं की दो प्रधान मालाएँ है-हीनवान तथा बज्यान । हीनपान त्रिपितको के आधार

पर व्यवस्थित अपरिवर्तनवादी वाला है। इसमें आबार बौद्ध बोगाचार में अवलोकि- विचार, मवम का असाब खब तगड़ा है। यह बौद्ध धर्म का तेरवर मंत्रेय और संबधी 'आयोंडबम स्कल' कहा जा सकता है। ये लोग अपने की 'येरवादी'

(स्यविरवादी) कहते है। दुमरी द्याला जिसे 'महायान' कहते है भूधारवादी (रिफार्मर स्कल) है। हीनवान है अपरिवर्तनवादी (नो चेंजर) और महायान है परिवर्तनवादी (चेंजर)। हीनयान समय धे साय चलना नही जाहता था। वह रूदियों को पकड़े रहा, परन्त थी शालाएँ : हीनमान तथा यहायान समय के साथ चलनेवाला आवश्यक सूधार,गशोधन

और उदारता के मान को नेकर आगे बढ़ा और यह स्वामानिक बज्रयान ही था कि इसका अधिक-से-अधिक लोगो पर प्रभाव पहला।

परिणामन , इस झारा। के अनयाधियों की शस्या बेतरह बढ़ी ।

मगवान बद्ध के निर्वाण के अनन्तर अनयायियों में घोर विवाद घना कि नथागत के वचनों का वास्तविक अभिप्राय क्या है। इसी के लिए बौद्ध धर्मानुयायियों के सम्मेलन या 'संगीति' होने भगी पहली। मगीति मगध की राजधानी राजगढ़ में हई. परना

लोगो को इसमें सतीप नहीं हुआ, अस्त पूर कौशाम्बी में 'zinhfa' दसरी मगीति हुई जिसमें बौद्ध संघ में दो प्रधान भेद हो गये--(१)

स्यविरवादी और (२) महामधिक। 'विनय' में किसी प्रकार का भी परिवर्त्तन स्वीकार न करनेवाले कहर अपरिवर्त्तनवादी भिक्षु स्यविरवादी (शेरवादी) हुए और उसमें आवश्यक परि-वर्तन, मंशोधन, सुधार आदि स्वीकार कर चलनवाले तथा सख्या में अधिक होने के कारण दूसरा दल 'महासधिक' कहलाया । इस प्रकार धनै:-धनै' बौढ़ धर्म में साखाएँ-प्रशाखाएँ होने लगी और उनके अलग-अलग 'कैप' हो वय ।

'यान' का अर्थ है रघ, सवारी । साधना के ये मार्ग अपनी-अपनी सवारियों की प्रशंना में और अन्तिम लक्ष्य की समिद्धि में अपनी विशिष्टता एव अजेय अमोधता का हका पीट रहे थे। महासंधिकों ने भगवान बुद्ध के 'मानुसी तनु' की अवहैसना कर उन्हें मानव-लोक मे

कपर उठाकर दिव्यक्षोक में वहुँचा दिया । हतना ही नहीं, आमें चलकर चेतल्लवादियों ने यह स्पप्ट

स्वीकार किया कि भगवान् बुद्ध कभी इस घराधाम पर आये ही भगवान बुद्ध का 'मानुसी तन्' नहीं और न कभी उपदेश दिया। बात यहीं रक जाती तो कोई

विद्याप अनर्थ न होता । उन्होंने यह भी माना कि एकाभिप्रायेण मैपुन का सेवन किया जा सकता है। इसी से तांत्रिक बौद्धमें या बच्चयान का आविसींत्र हुआ, ऐसा नि मन्देह मानता पहला है।

परन्त, इस विषय पर बीडा जम कर विचार करना होगा कि बौद्ध धर्म में गुहा साधना की प्रवेश क्यों और कैसे हुआ और बख्यमारी शाला के आविश्रीय तथा विकास का हैत क्या है,

कहाँ है। तिरिटकों के अध्ययन में यह स्पष्ट है कि भगवान् बुद्ध की मूल शिक्षा में ही तंत्र-मत्र के बीज मिलिहित थे। स्थिवरवादियों ने भी इसे स्थीकार किया है कि त्याएक में अनेक अलाकिक

और कैसे?

सिदियाँ थी। वे यह मानते हैं कि बौद धर्म में लौकिक कल्याण पूछ सामना का प्रवेश बयो तथा पारलीकिक कल्याण का समान रूप से विधान है। इस सोक में प्रज्ञा, आरोग्य, वैभव आदि की उपलब्धि के लिए स्वय

बद्ध में 'मत्रघारिणी' आदितानिक विषयों की शिक्षा दी, ऐसा विचार शान्तरक्षित का है। 'मुझ' समाज तंत्र' में भी यह उल्लेख है कि तथायत ने अपने अनुसायियो

१ देखिमें डा० चन्द्रपर शर्मा : इंडियन फिलॉमफी, युव ८६।

२ तदुवतमन्त्रयोगादिनियमाय विषियत कृतात।

पतारोग्यविमत्वादिद्द्द्रधर्मोर्ज्य जायते ॥-- सर्व-संग्रह, इलोक ३४८६

को शिक्षा देते समय कहा कि जब मैं दीएंकर बद्ध और कश्यपबद्ध के रूप में प्रकट हुआ पातर मैनेताशिक शिक्षा इसलिए नहीं दी कि मेरे थोताओं में उन शिक्षाओं को ग्रहण करने की धनत न थी। 'दिनय-पिटक' की दो अथाओं में अलोकिक सिदियों का विवरण है। अभिप्राप यह है कि बीटधर्म में तत्र-मंत्र का प्रवाद-कम स्वयं अमवान बट में ही चला. परवर्गी थेएक ਜਦੀ ਦੇ ਪ<sup>1</sup>

महायान उदारतावादी परिवर्लनवादी एव कान्तिवादी दाव्या के रूप में प्रकट हुंगा। इसी का तिकान 'मत्रयान' और पून बरायान के रूप में हुआ। मत्रयान मौन्यावस्था है और उसी का उप्रकृष है बध्ययान । पालबंधीय राजा रामपाल ने

महामान, मंत्रयान बखवान जगहल के गहाविहार में आलोतितेश्वर और महातारा की मूर्तियो की प्रश्यापना की। जगहल बिहार में मोशकार गप्त एक गुत्रसिद्ध तकेशारणी थे और उनका लिखा 'तकेशारण' एक प्रसिद्ध बन्य माना जाता है। उन्हीं के भाई शभकर गप्त ने 'सिर्डंकबीर सब' नामक एक तब प्रय पर भाष्य सिला और उसी पिहार में रहनेवाले धर्मकर ने कृष्ण की 'सबर व्याख्या' का अनुवाद किया। अभिमाय यह कि

धीरे-धीरे बौद्ध धर्म में लंब-माधना की ओर माधको और विद्यानो का व्यान विरोध रूप में आहार होने लगा । इमका मनोवैज्ञानिक कारण भी दंदने के लिए कोई विशेष तूल नहीं करना होगा। योगा-

चार मे जनसाधारण की बुतूहल-वृत्ति को कुछ नमय सक तो परितोप मिना अवस्य,परन्त् विज्ञानवाद की गृह मृत्यियां एवं गृहन मिद्धान्तो ने मानव मन की

मनोवैशानिक कारण

बेतरह थका दिया और लोग इसमें ऊवने नगे और भारने लगे। वे शुष्ट ऐसी चीज चाह रहे थे जिसके द्वारा मुखीपमध्य अधिक से-अधिक मात्रा में और कम-मे-कम नमय में हो सके। इसी प्रवृत्ति विरोध ने वरायान को जन्म दिया ।

इसमें बौद्ध देवो और देवियो की विशेषता बन्ध सरच और महानारा की महिना ध्यानद्ध रूप में मिलती है। इसे बौद्ध धर्म पर जारन प्रभाव भी कहा जा सकता है। कपर हम कह आये है कि महायान शाला में पर्भ का लोकप्रिय रूप लब जिला। सामान्य

जनता यमें की गुड मृत्यियों, मिद्धान्त या रहस्य में रम नहीं ले नक्ती । उसे तो एक ट्रोम आधार भाटिए, धर्माचरण की एक विधि या प्रणाली मिलनी चाहिए, जिसे वह सहज रूप में चरितार्प करती रहें और विशास की ओर उन्मध रहे । महायान ने धर्म और साधना के 'साधारणीकरण' पर विशेष सक्ष्य रक्षा और फलस्वरूप असम्य देवी-देवनाओं की परिकल्पना, मंत्र, जप, पुत्रा, अर्चा आदि का मधिवेश महत्र रूप में हो गया और महायान की एक स्वतन्त्र शासा मत्रन्य अपना मत्रवान बन गई। इस प्रकार महायान की दो शास्त्राएँ हुई-(१) पार्रामतानय और (२) भत्रनय।

### १ पं॰ बतदेव उपाध्याय---'बौद्ध दर्शन', पु॰ ४२५-३०।

, महायान ने समवान् वृद्ध को मानव से उठाकर दिव्य रूप में प्रतिष्ठित किया। परमतत्व ही हुए आदि बृद्ध और उनके चार काय माने गये -(१) वर्षकाय, (२) संभोग काय, (३) निर्माण नाय और (४) सहज काय। इसमें मात्र निर्माण

सारि बुद्ध से पांकाय, संभीय- कार परिवाहित है। । धर्मकाय, संभीय कार बीर सहन काय कार, निर्माणकाय, सहनकाय ऐतिहासित हो हो। धर्मकाय, संभीय कार बीर सहन काय कार, निर्माणकाय, सहनकाय ऐतिहासित हो हो । सहायान का नवय रहा—(क) द ल निर्माण, (स) निर्माण, (स) नुद्धक्ताम । आदि बुद्ध का सहन काय हो परामंध्रः सत्य है। सुविज्ञा के जान होने से यह बिनुद्ध है। वादन कर करणा का उदर स्थी कार ये हो गा तर अपने पर्माण निर्माणकाय का स्था की भूमि होने से को प्रवस्त होना से प्रमाणकाय है। को भूमि होने से की प्रवस्त होना से प्रमाणकाय में मंत्र का उदर होता है। इसे पाएच्य या मंत्रपोप कहते हैं। पित्रपोणकाय का सवय वादत दना से है। इसी के हारा, नगमान बुद्ध को आ लागा करते हैं। यही कायवष्य स्था 'संस्थान योग' कहता है।

असंग' मोगाचार सम्प्रदाय का प्रवल समर्थक था। बौद्ध धर्म में तत्रवाद के प्रवेश का कारण भी बही माना जाता है। कहते हैं भैत्रय ने उसे इस पथ में शीक्षत किया था। कुछ सोगों का कहता है कि माध्यमिक सम्प्रदाय के बागार्जुन ने गुद्धा सापना की और

मसंग और मागार्जुन प्रवृत्ति का सूत्रपात किया । नागार्जुन के गुरु बुद्ध वैरोजन और बुद्ध वैरोजन के गुरु दिव्य नोधिसत्त वयसत्त ये । कुछ निहानों के मस

में बसंग के 'महायान सुवालंकार' में बीड धर्म के मियुन भाग के अन्यास के स्पट सकेत है। उक्त 'मूतालंकार' में भगवान् बुढ़ के दिव्य गुणो में 'अवृत्ति' का उक्तेल बार-बार जाता है। इसमें एक स्लोक है—

> मैपुनस्य परावृत्ती विभुत्वं शक्यते परम् । बुद्ध-सौस्यविहारेज्य वासा-संकेश-वर्धने ।।

इत सोक में आए हुए 'बंधुनास्य पराम्हा' का वर्ष मिश्व-भिश्व विदानों ने मिश्व-भिश्न वर्ग से किया है। मिनवन लेवी का कायन है कि वहां मैशुन का वर्ष है दुढ़ और बोधियात्व का सीमवन। विदरीतिंद ना कबन है कि 'परावृत्ति' का वर्ष है—उपेला, विरत्ति। स्वृत्तिहोध्यात्व रे गोधी-गोध करियात 'परावृत्ति' का वर्ष क्यान्तर, सीफन (ट्रांबफारमेशन) करते हैं। कुछ विद्वानों का गठ है कि रचर्च युद्ध ने मुद्रावों, मण्डलो और तंत्री का स्वयेश अधिकारी विद्वानों की दिया था।

सेकोदेश टीका-गायकवाड़ क्षोरियंटल सिरीज, पूर्व ५५-५९ ।

जो हो, पर इतना तो निश्चित है कि तंत्र मास्तीय साधना की परप्त में उतना ही पुरातन है जितना बेद । मनुष्य बदा से ही सिदि का सरस मार्ग सोनदा जा रहा है। बस्तु इंग मदा ही ज्ञान-विस्तार का व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत करता रहा तंत्र को प्राचीनता है। जहां कहीं भी परस, पढ़ित, कव्य, सहस्ताम और स्तोत्र का महित्येय है, वहीं जैं है। बाह में पुरस्तपा, वशीकरण, स्तुत्र, स्तुत्र, उज्योदन तथा भारण-मोहन तथा प्रसक्तार को प्री प्रदेश

हो गया।
तत्त्रों की विशेषता गहु रही है कि यहा अविकार-भेद के अनुमार हायना की वीनिया
और विभिन्नों का किर्देश है और इसीनिय यहा पशुपान, बीर भाव और दिन्य भाग—ये तीन
तीन भाव और साल
सान है तथा वेशानार, वील्यानार, र्यंत्राचार, दिन्याचार,
सामार
हम प्राव्या से देशानार तथा कीताबार—ये हात आवार है।
इन प्राव्यों और आवारों की वर्षा हुए छुठ विस्तार में यशास्पान
करेंगे। यहा हतना ही अनीय है कि सम्भागाना आरत की यरस प्रार्थना द्यार है। प्राव्योंने

रेजा जाय दो बौद तक और हिन्दू तक में मूलत कोई बहुत अक्षायान्य मेर नहीं है। वे मूलत एक हैं और परस्पर क्रियोधी हैं। अस्तु। मनतत्व में महायानी बौदों में 'शारियों' पर बहुत बस दिया है। धारियों का अर्थ है 'धार्येत अनया होत' अर्थान् वो चित्र को तथ अवस्था में धारण कर खड़े। उसने मूखता चर

अकार है—पर्य वारियों, अप चारियों, यन पारियों और 'पारियों । यम पारियों में तापना से तापन में स्पृति, प्रता और चार भेड़ वह का मंत्रार होता है। अप पारियों से यान आस्तरिक और

मुद्ध अर्थ ब्रुवता है, मंत्र थारियों से पूर्णना की प्राप्ति होती है और धारियों से सामित की उपसन्धि होती हैं।

बीद्ध सामना का मार्ग जब जन-साधारण के लिए उन्मृत्ता और प्रयस्त हो गया तब सहस ही लीए अपने-अपने विश्वान, परण्यत, मान्यताए एव मत्यार के कारण देवी देवता में आत्या, मूठमेत, पियान, हार्यिनों, हार्यिनों की पूजा, जाद-दोना, मोहिंगी, बीद्ध सायना में नियुत-धोग मारिणी, उच्चारती आदि विद्याओं में विद्याल ज़ादि चेतर का प्रवेदा नयों और केंसे ? इस पम में आ नये और साथ ही सायनात्रम में दानै. रागे-हटमेंग,

स्वयांग, मत्रवांग, राजवांग नो मां बादर का स्थान मिसने तथा। आरम्भ में मन, मृद्रा, मण्डत, अधियेक पर विरोध वल था, पर नातालार में निष्कृत योग ना भी मित्रवेश होता गया। तथ में मृद्रा था अर्थ है—गृद्धा माश्यान किएए किसी हुमारी का वरण। पीरे-पीरे माथान के अथ रूप में मस्य, भाश, मृद्रा, मिरदा और मैपून ना प्रवेश हो गया और पद्म पानी दास्ता में 'पंच मनार'की उपानना हो मुक्त वन वैठी। 'पंच मनार' दाद का द्वार द्वार तो इस साभना में नहीं मिलता; पर प्राय. मदिरा, मास और मस्स्य की चर्चा आती है और मुदा तथा मिभुन के प्रमोग की चर्चा एक सामान्य बात हो गई थी।

'प्तमकार' को उपासना का रहस्य, यहां सक्षेप में, प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा । 'पत्तमकार' में, जेता कार कह आये हैं, यदा, प्राप्त, मस्त, मुद्रा और मैयन है। इनका ठीक-

ठीक अर्थ न जानने के कारण ही इस सम्बन्ध में नाना प्रकार पंच मकार का रहत्व की आन्त धारणाएँ फैली डूर्ड हैं। इन पानी तत्वों का सम्बन्ध अन्तर्भाग से हैं। ब्रह्मएंझ में स्थित सहस्रदन कमल से सचित अगत

१ व्योम-पंकज-निस्यन्द-स्थापानरतो मध्यायी समः प्रोक्तः इतरे बद्धपायिनः॥ " — रुतार्गावतंत्र कुण्डल्याः भिलगादिग्दोः अवते यत परामृतम्। पिबेत योगी महेशानि ! सत्यं सत्यं वरानने ॥ —पोगिनी तंत्र २ पुष्पापुष्यपर्शे हत्वा ज्ञानकश्मेन थोगवित्। परे लव मयेत् चिसं मांसादी स निगदाते।। --- কুলার্णাবর্ণর भा शब्दात् रसना श्रेषा तदंशान् रसनाप्रियान्। सदा यो भक्षयेत देवी, स एवं मांस-साधकः॥ ---आग्रसमार ४ गंगायमनोर्मध्ये मत्स्यो हो चरतः सटा। तौ मतस्यौ मलयेत् यम्तु स भवेत् मतस्यसायकः ।। ---आगमसार ५ सत्संगेन भवेत मुनितरसत्संगेषु बन्धनम्। असल्तंतमुद्रणं यत् तत्मद्राः परिकोतिताः ॥ ---विजयनंत्र ६ इड़ॉप्यलयोः प्राचान् सुयुम्नायोः अवर्तयेत्। सुपुम्ना शक्तिपहिष्टा जीवाध्यन्त परः शिवः॥ तपोलु संगमो देवै: सुरत नाम कीर्तितम्।।

बज्जवान का ही दूधरा नाम 'सहज्जात' है। इसमें एकमात्र सहजावस्या' पर ही जिपक बन है। यह सहजावस्या ही बौढ सहजियों की साधना एवं मिढि की 'चरमावस्या है। इसी की

विर्वाण, महासुख, सुक्राज, महासुदा, साक्षालार आदि नानी सहवाबस्या ही महासुख, सुख ने अमिहित करते हैं। अर्थात् इस अवस्था में मन और प्राण

राज महामुद्रा को अवस्था है का संधार नहीं होता, वहाँ सूर्य और चन्द्र को प्रचेश करने का अधिकार नहीं है, वहीं योगी विश्राम नेता है। यह सहजानस्था

हीं उत्मनी अवस्या है। बही महासुख को अवस्या ह। यह ववस्या न प्रवचन, न भेगु, न बहु श्रवण से प्राप्त होती है। यह प्राप्त होती है—एकमात्र गुरु हुआ से।

गुरुहपा का क्या स्वरूप है, इस सम्बन्ध में बोढ़ साधना का अपना वैशिष्ट्रप है और वह यह कि गुरु शुन्यता और करणा की गुगनड मूर्ति हैं है बोधियित गुरुहुपा का स्वरूप-वैशिष्ट्रप की माण्ति के लिए सन्यता और करूपा अतिवादत. आवस्यक हैं।

विक्त की सम संवस्था और जगत् के प्रति करुणा का भाव

है—साधनात्मक बोधिवित्तत्व ।

श्रुव्यता जीर करणा के स्वयंग की चरम स्थिति को 'समेंमेम' की 'समेंमेम' की क्षिकी क्षिति कहते हैं। इसी प्रकार गृव है—प्रकार और उपाम के नियुती-भृत रूप। व सेयल प्रकारी और न केवल उपाय से ही बुढ़ात की

भूत छप । प कथल अज्ञा स बार न कथल उपाय स है। दुख्त न प्राप्ति हो सकती है। दोनो का योग अनिवार्य है तभी बुद्धल की उपत्रक्षिय हो सकती है।

यह सहजावस्था सरहपा के शब्दों में ऐसी है—
 कन्ह मन पवन म संचरद रिव सिस गाह प्रवेश ।
 सिह बढ बिस विसाम कर, सरहे कहिय अवेश ।

२ जयति सुलराज्ञ एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम् । यस्य च निगदनसभये वचनदरिको समृत्र सर्वेतः॥

अपीत् इस सुकराम की जय हो जो कारण रहित है और जिसका निर्वयन रुरते समय स्वयं सर्वज भी वचन से दिर्द्ध हो गये। सेकोट्स टीका पु० ६३ पर, सरहपाई का वचन (

<sup>🤻</sup> न प्रता कंवलमात्रेण बुद्धत्वं मदित नाप्युपायमात्रेच ।

हिन्तु यदि पुनः प्रज्ञोषायत्तवाचो समतास्वभावो भवतः एको 🜓 अभिन्नस्यो भवतः, तरा भृषितभृषितभंबति। — सानविद्यं

यह गून्यता कोर करणा तथा प्रजा और उपाय को ही पुरुप तस्य और तारी तस्य भान नियागया और दनके ब्रह्म मिलन को ही सामना की परिणति । उपाय पुरुप तस्य है और प्रजा नारी तस्य । सन्यता नारी तस्य कीर करणा परुप तस्य है

प्रता नारी तत्व । शून्यता नारी तत्व और करणा पूरण तत्व । प्रमता मोर करणा, प्रता अर्थात् गुन्यता प्रता-नारीतत्व यत्वितत्वत्व , करणा-न्याप पुरूष मोर उपाय तत्व-शिवतत्व । प्रता और उपाय का योगिक भाषा में और नाम है। यह हैं...चमताः इस और पिंगना, चन्द्रनाही और

सूर्यनाहो,बाम और दक्षिण,स्वर और व्यंजन।

इटा और गिगला के बीच जो सुवृष्ता है, उसे ही बीद साधना में अवसूतिका 'अवसूतिका' कहते हैं ।

इस 'अनबूतिका' के साथे से ही बोधियत निर्माण-काय या निर्माण यक (नामियेश-स्थित) में उत्तर बढ़ता है और कमडा. धर्मकाय अववा धर्मक (हृदयस्थित) पर पहुंचकर संसीम-काय या संप्रोम चक्र (वीवास्थित) पर आता है और अन्तरा: उप्णीख कमल में पहुँचकर परम बाह्यर को प्राप्त होता है। यही महामुक को व्यर्णनीय अवस्था है, वहां प्रक्षा और उपाय, घून्यता और कश्या का सहासिमन संधिति होता है।

'युगनब' पर कुछ और विचार करना चाहिए। स्पोकि यही है बौद्ध सहस्त्रियों की सहस यामना का प्राण । 'पंचकर्म' के पांचवें अध्याय में युगनद कमें की बड़ी ही स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या है। यहां पह सिखा है कि 'यगनब' यह स्पिति है. जहां

पुगनढ तत्व 'त्यन्ति और 'व्यवदान' की अभिज्ञा के द्वारा संतर का सर्वया त्रिक्तियों और 'व्यवदान' की अभिज्ञा के द्वारा संतर का सर्वया निरक्षन ही जाता है, परम निवृत्ति की अवस्वा प्राप्त हो जाती

है। यह सहरू और प्राप्त कर, साला और अनुक का, प्रशा और उपाय का, ग्रुप्ता और करणा का, पुरूर और नारी का वृर्णतः सम्मिलन-सामरस्य है। बारीर, मन और वचन से 'तपता' में स्पित होकर फिर हम हम बुच्युर्ग संतार की ओर कौटना—चेवल इसलिए कि 'संवृत्ति' और 'पर-मार्थ' का सम्बद्ध झान हो जाय और फिर इन संवृत्ति और परवार्थ को पूर्णतः मिलाकर एक कर देवे का नाम 'युग्तव्बं है।'

र प्रमामितम् यज्व सलित सीरयोरितः। सहयानगरः - सोगेन् अतोपायः स्टुब्यतेशः विन्तामणिरिवारोयं अपतः सर्वेदा स्थितम्। मृन्तिनुमितप्रदं सम्बक् प्रतोपाय स्वभावतः॥

<sup>—</sup>हेब स्रतंत्र

र ब्राटच्य-मी॰ हर्वर्ट बांन गुंबर का 'बयुनद्ध' प्रन्य, चौखंभा सिरीज स्टडीट अ० ३।

'बहयबन्ध संयह' के 'युगनद प्रकाश' में हम देखते हैं कि यून्यता और करणा का एकान और निवान्त सम्मितन सर्वया व्यक्तिवैचनीय हैं, व्यक्तितीय हैं। वे चिर सम्मितन की स्वित्र में निव्य विद्यासन हैं। तेजन बन्य के 'प्रेम पंचक' में यह बनाय कर

स निद्धा बचान है। उनत्र कर अस प्रमाण से स्वत्या के अस्य प्रमाण से स्वत्या के अस्य प्रमाण से स्वत्या के अस्य स्व है कि शून्यता करणा की पत्नी है और इनके इसी मात्र में अस्य सिन्द्रत को 'महत्व अस' कहा जाता है। स्वतन्द्र सा द्वर सा

सयरस स्थिति एक ही है। चैब और शानन तत्रों में जिमें 'मैंबून' या 'कामकता' नहा गया है ज्यू मी यहाँ है। 'इन तंत्रों में परारूप हरन की राजिन्या—चन-जबर, कुलावक और प्रांत्रक (Static and; Dynamic Positive & Negative) के मिलन और परांत्रक उपविचाय करा कि उपविचाय के उपविचाय

'समस्य ना बाल्यविक अर्थ है—दिश्व को विविधवा में एक्ता की बनुमूनि, तथा समस्य विधमताओं के मीनर एक अविध्वित अवक्य आनन्द -विनान की बारा। हिवयवर्ग में यह उस्लेख है कि 'शहुमावस्था' में गन्ना का का स्व रहता है न उनाव का, हेत

समरत' ना बात्तविक अर्थ का विनो प्रकार अनुवह हो नहीं होता एमी स्मिति में उत्तम, मध्यम और वनिम, व्यापन की विनोध समान है। योग मापना के द्वारा मापन

एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है, जहां ने मारा नगार बातन्व वा एक क्वारिमेव सारावार-मां बीयने नपता है, निजमें नारी ग्रीजामक्ता, विपन्ता, दिवा, विरोध या नेद नष्ट हो चूके होते हैं और बातन्य-ही-वान्द रह बाता है। यही 'महामूत्र' की महरावच्या है। महामूत्र की स्व महरावच्या नो बौढ तंत्र प्रवा और उत्ताव व्यवधा शुख्या और वच्या है। महामूत्र की स्व होता मतात्री है और प्रांग को रिव्यू-वंत्र वित्व और शिल के 'ममरण' होने से उद्मुग मानते हैं। बात- महामूत्र वीदों में साम्य की एक बीयोग स्थिति वा नाम है जो बाताना 'दिवां' वा स्वार्य-वारी है। महामूत्र बावात्मक वा बनात्मक है और निजा है बावान्य मां क्याराव्य का क्याराव्य ना

मर्वे तानि समानीनि इष्टर्ध्य तत्वसावनः॥

१ दे० शामकता विनास १२, यद २, ५, ७३

२ होन मध्योत्हृष्टान्य एव अन्यानि यानि तानि ध।

<sup>—</sup>हेवक्रांत्र (१० ति०) पू० २२ फ्रो॰ ससिन्यण दाम गुप्त के 'आध्मक्योर रिनिजस कन्ट' के पु० २४ ने उद्धत ।

यह तहच करने को बात है कि 'निर्वाण' है। बौद्ध सामना का केन्द्र-विन्हु एवं परम तहच है । उसका विवरण 'पर, 'पान्त', 'विवृद्ध', 'पुनीत', 'शान्ति', 'अक्लर', पूर्व', 'सच्चा', 'अनन्त', 'अजात', 'असखता', 'एकता', 'केनलं', 'शिव' आदि राज्यों में किया गया है ।'

तंत्रों ने भी प्राय 'निवाण' और 'महासुख' को एक ही वार्ष में व्यवहृत किया है। निर्वाण का अपे ही है—विदात सुख्यप्र स्थिति, आनन्द और मुस्ति का केंद्र, 'मुखाबती' अखब्द परमानन्द समस्त वस्तुओं का बीज, वाज कामना की परमुक्ताराज नहीं का परम संस्थान—'माबावती'।

मदा---मन, स्थिति और आनन्द की सामन-प्रक्रिया यो है---

मृद्रा-कर्ममृद्रा, धर्ममृद्रा, महामुद्रा, समयमृद्रा-मन स्थित-विचित्र, विषाक विसर्द, विवक्षण

मन स्थात-पाचन, विपान विभद, वितक्षण आनन्द, आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द, सहजानन्द

"महासुद" की अवस्था को भी प्रायः रुष्टी गव्यों में अध्य विध्या गया है। न इसका आहि है। न मध्य और न अस्य। प्रता और उपयो के सिम्मनन से महासुव को वो दियति होती है, नहीं एक सम्प को दिस्पति है। दिवध-तंत्र में महामूल का एक का ही भव्य और उवांत रूप मिलता है-गुज ही है परालर राल, यही है धर्मकाय, यह स्वयं भगवान बुळ है। मुख का रंग काला है, गीता है, रुत्त है, स्वेत है, हुए है, धर्दी खारा विषय बहानक है, यही प्रशा है, यही प्रशा है, यही

जर हम कह आये है कि नव्यन्यान का ही दुसरा नाम सहन्यान है और इसमें 'महासुव' को हो केन्द्र में एकर हमस्य सामगा जाती है तथा इस सामगा-वैशी में मोगान्यात के साम मिन्द्र में पेता कर में एकर हमस्य साम मिन्द्र में एकर हो है है ममस्य प्रेम ऐसा पूजा सिना है कि इस्ट्रें पूजा कहा जा का जाता का अल्ड महासूच है है समस्य पुष्ट (Eoberie) सामगाओं का सार-समृत्यय और यही है वनस्त गृक्ष मर्म-सामगों में कि हिनास्त्यां, निस्का भी उल्लेख हम अपर कर आदे हैं। 'सहन्यं स्वस् जितता सीम-सादा स्वत्य में एकर सार्वे सा देश कर कर के हैं कि इस्ट्रें सार सार्वे हिता हमा ।'

र तस्मात् सहन जगत्सर्वे सहजं स्वरूपमुज्यते । स्वरूपमेव निर्वाणं विशद्धाकार—चेतसः॥

Rhys Davids A Dictionary of Pall language में 'निवांप' के पर्योधकादी सको में—The harbour of refuge, the cool cave, the island amidst the Boods, the place of bilss, emancipation, libration, safety, tranquility, the home of ease, the calm, the end of suffering, the medicine for all suffering, the unshaken, the ambrosis, the unmaterial, the imperishable, the abiding, the further shore, the unending, the bilss of effort, the supreme joy, the ineffable, the holy city grafic-quartic faq हैं।

यदापि महासूल की साधना में सहज स्थिति की उपलब्धि होती है.परन्त यह मुलकर भी नहीं मानना चाहिए कि यह 'देहन' है-

'बेहस्योऽपि न देहज '। यह सहज स्थिति स्वसंबध है। वहाँ न जाता है न जीय और न आन्द १

शक्ति जब बज-काय या सहजकाय में पहुंचती है तब वह स्वयं 'शन्यता' हो जाती है और साधक का शद बद्ध-चित्त ही मगुवान बज्जसत्व बन आता है। इस प्रकार जब बग्रसत्व और शुन्यना

का पर्ण सम्मिलन साधक के सहज काय में हो जाता है तब यह 'यहासख' की स्थिति की प्राप्त होता है । चित्त महासख की मंदिए सहस्र विलास की स्थिति धोकर मदमस हो जाता है. स्वय बज्रसत्व हो जाता है । इन सहर

विलास की स्थिति में बोधिचित्त के उदय से अज्ञान वैसे ही भाग जाता है जैसे सूर्य के उदय मे अधकार । यही है परम जान और परम आनन्द की चरम परिणांत जो बौद्ध साधना का सहय है।

## (ख) सिद्ध सम्प्रदाय और रसेश्वर वर्शन में नगरभाय

सिद्ध सम्प्रदाय अपने देश में गहा धर्म साधना का एक परम प्राचीन सम्प्रदाय है जिसमें काय साधना पर विदोध बल है। इस घारीर को ही सदद कर अमरत्व लाभ की भाषना ही इस सम्प्रदाय की अपनी निजी विशेषता है। सिद्धों का रसायनियों से धनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है। 'सब-दर्शन-मंग्रह' में एसायनियों

रसायन

को भी एक सप्रदाय विशेष के रूप में सायप-माघव ने स्वीकार किया है और रसायन के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों से इस दर्शन की विशेषताओं का निदर्शन किया है। रसायनियों में 'रस' विशेष के द्वारा शरीर को ही अजर-अमर बनाने तथा अमर-सिद्धि लाम की व्यवस्था है। चीन और तिब्बत में रसायनियों का बहुत पहले बडा ही व्यापक दिस्तार था और वहाँ यह अत्यन्त गृह्य परन्तु अत्यन्त लोकप्रिय नाधना थी। तिब्बत से ही यह भारत में आई ऐसी मान्यता इतिहासकारों को है। जो हो, परन्तु है यह परम प्राचीन साधना-प्रकाली। महींप पतजील अपने 'योगस्त' के कैवल्य पाद में कहते है कि औपत्रि के हारा भी सिद्धि लाग होता है। इसपर भाष्य करते हुए व्याम और वाचस्पति ने कहा है कि यहां शोषि का अर्थ 'रस' है और निश्चम हो इमका संकेत उन योगियों की गृह्य साधना में है जो रसायन के हारा सिद्धि-साम करते में 1 नेपाल, तिय्वत तथा हिमालय की उपत्यका में नाम विद्धों तथा बौद सिद्धावार्यों का मिलन हो गमा और दोनो सम्प्रदायो की विचारपारा, सामना सैनी, आचार आदि में बहुत बंदी में

यह जगत् स्वरूपतः सहज है, यह शहज ही जगत् का सार है, विशुद्ध जितवालों के लिए मही निर्वाण है। --हेबस्रतंत्र संहिता जन्मीयधिमंत्रतपः समाधिजाः सिद्धयः।

<sup>---</sup>योगसूत्र कंवत्पपाद ४-१

गमानता आ गर्द । समस्त गुद्ध नाधनामो में एक विधित्र असण्ड एकश्यता मिलती है और ग्रह में प्रकार की ई (१) आजार की सकुत अधानी और (२) गोमाम्यास । किम्यनती और जाग्यूति है कि जब सीरोद सागर में देवी को यह रहस्य नतानामा जा रहा का तब मस्तर्यक्र नाय ते माम्य स्पर्ध में यह रहस्य विद्या पट्टे पहल पाई । इनके रहले मुख आदिवाय है जो हिन्दुमों के शिव और बोदों के बुद है। इन्हों पह आदिवाय है जो हिन्दुमों के शिव और बोदों के बुद है। इन्हों पह आदिवाय में भीम साधना की भारत चली। मंदी को उरदे नायों के यह भी तिर्धित के स्पर्ध में माम्य का माम्य सहन ममाधि को अवस्था कहते हैं। और 'अकुतवीर तत्र' में ने मस्तरेन नाय का निवास नताया जाता है उत्त सहस्य अवस्था कहते हैं। और 'अकुतवीर तत्र' में ने मस्तरेन नाय का निवास नताया जाता है उत्त सहस्य अवस्था का एक यह है निवास यह स्थप्ट एल्लेस है कि महत्र मनाधि को स्थित एप्त धानित एप्त आत्र को शिवसित है निवास में हम्य प्रकार निवास के स्थित है निवास में हम्म प्रति रामीर हो जाता है और समस्त नमन उपमें एक्ले का है । अत्य है आप हम नाय हम स्थाप सर्वस्थ स्थाप हो सीरो हम स्थाप सर्वस्थ स्थाप हो सीरो एप्त स्थाप है आत्र हम नीत, उपपीत हो अपने स्थाप सर्वस्थ स्थाप सर्वस्थ स्थाप स्थाप स्थाप सामीर हो । नायों ने परोर के भीतर हो सभी तीरों माने हैं। माथे ने परोर के भीतर हो सभी तीरों माने हैं। महा है हम्म स्थाप सर्वस्थ ते स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

तंत्र और योग को प्रतिया में मूर्य और चन्द्र का उल्लेख बार बार जाता है और इन दोनों के मिम्मलन को 'योग' कहा गया है। मूर्य और चन्द्र का अर्थ खाखारणतया दाहिने और बार्ये

की दो नाड़ियों भे हैं और इनके मिलन से प्राण और अपान सूर्य चन्द्र सिद्धान्त की समता प्राप्त होती हैं। 'सिद्ध खिद्धान्त पद्धार्त' में जो मोरक का लिखा बताया जाता है, वह सप्ट हैं कि भौतिक गरीर के पांच

करनी या अराणां के समयय में नेपांठा निया है और वे पाच तर न है— कमें, नाग, जन्म, सूर्व और सीना '। इसमें नहने दो अवर्षण् कर्म और काम पिष्ड सारीन् के कारण हैं और दूवर तीन मूर्व, पर्य भीर और अनि है सारी के सून कारण। सूर्व और अन्म एक ही तरव है अन्दू इन तीनों में यो ही प्रमान कप में है और से है चन्द्र और मूर्व । चन्द्र है रच तरव वा सीम सर। और मूर्व है अनित तर्या । पर प्रसार यह घरीर सोम अनि के संगठन में हुआ। रम या सीम है उपभोध्य और अनि है उप-मोसा। होती प्रकार हत रमूल जगत में आनि सीर पत्र का प्रकार कथा पिता के पुत्र और सीना है

रे स्वयं देवी स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गृहः। स्वयं प्यानं स्वयं प्याता स्वयं सर्वेश्वरो गहः॥

<sup>-</sup>अकूलयोर तंत्र २६

२ कर्मकामाञ्चन्द्रः सूर्योजिन्तिरीति प्रत्यक्ष कारणं पंचकम् ।

<sup>---</sup>१६२

रे कि व सूर्वान्ति-रूपम पितुः शुक्र सोम रूपम च मातरवः। उभयो संबोर्व विग्डोत्पत्तिर्भवति।

यह भी सिद्धाना है कि हठयोग में हुन्सूर्य और ठन्यन्द्र के मिलन में नायना पूरी होनी है। गूर्व चन्द्र के सम्बन्ध में स्वयं गीला कहती है.—

> गामानिस्य च भृतानि धारयाम्यञ्च ओजना । पुष्पाणि चौषधिः गर्वः सोमो भूत्वा रहात्मक ।। अह् वैद्वानरो भूत्वा प्रिंगुना देहमाश्रितः । प्राणोपानसमायुक्त पषाम्यञ्च चतुविधम्।।

"तृह-जावासोयिजयर के कुलरे बाह्मण में जूर्य चन्न-तर व को बड़ी ही मानिक व्याख्या है!"

"पत्र-मूर्त करण कर एक और भी अर्थ है और बहु है पित धर्मिता। "बद्रमा अतृम है हुमू काशामि! ।

"पत्रमा सहुमार में ठीक महल बत्त कमन के मेंकी हित्त है। नी बती और मूह फिल्य भी में हैं है निरिदेश के मूलाधर में उत्पर की ओर मूह फिए। बारीर में बिन्दु के वो रथ है—याग्य हित्त और लीहित बिन्दु है। "वहला है एक बीर दूमरा महा एजा। चल्या में वाण्य रिन्दु के, मूर्व में मीहित विन्यु है। "वहला है एक बीर दूमरा महा एजा। चल्या में वाण्य रिन्दु है। मुद्रमा है। चूर को से स्वा बीद सहित मा मानी में मूर्व को निर्माण काम में गीर चन्द्रमा को 'वीधिचित' रूप में उत्पीध कमल में हिस्सत मानते हैं। 'बीरखाइकवा' में मूर्व चन्नत्वस्व मा अनेक खो में विचरण आगा है। चार मूर्व के मिनने के विश्वीय खायाओं में पहली सीर मूर्व बाराया है। विवर्दा मानित है। कि वा किन का सहसार में

र आंत्रतासामालार्च विश्ववीत्रयानिपराचश्रते।
रीडी घोरा या तंत्रती तन्, शोमः शतयम्गमयः ग्रानितकरी तन्ः।
अमून यात्रीत्या शति तेत्री निष्ठा ग्रना स्वयम्।
पूत्र हृश्यम् मृतेषु व एक रात्रतेवती।।१।
विविध्य तंत्रती गृतिः सूर्यात्मा चाननातिमकः।
सर्वेव रस्तावित्रव्य सीम्माना चाननातिमकः।
सेवैव रस्तावित्रवय सीमाना चाननातिमकः।।१।
वैद्युत्तिम्यते देत्रीः समुरातिम्यते रतः।
सेती रस्त विभेवेतु वुम्मतित्रवर्षास्मान्।
अग्नेपति तिर्मातिप्तिनीमिरियते।
सत्यव दियः स्व्यापनानीभोगात्मकं जान्।।
सत्यव दियः स्वयापनानीभोगात्मकं जान्।।
सामान्य स्वापनान्यत्यविद्यानिः यात्रम्।
सिवर्षार्थमनी ग्रानिक्तवर्षाम्यः सिवतः।
सिवर्षार्थमनी ग्रानिकवर्षाम्यः सिवतः।
सिवर्षार्थमनी ग्रानिकवर्षाम्यः सिवतः।

<sup>---</sup>बृहञ्जाबोत्तोपनिषद् २।१-८

मिलन। दूसरी श्यास्या है योग की एक विशिष्ट प्रक्रिया विसमे योगी और मोगिनी का मिलन होता है और रेतस और रजन के मस्मिलिन इव पदार्थ को बच्चौली मुद्रा द्वारा योगी या योगिनी पान कर जाते हैं। तीमरी ध्याख्या है, प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को समकर के इडा और पिगला नाहियों को बदा में करना। इंडा और पिंगला और सुपुम्ना को नाय पथ में मौन भूयं और अस्ति नाही के रूप में भी वर्णन मिनता है। नाथ वथ में मूर्य चन्द्र के मस्मिलन का एक और, और महान रहस्यम्य अये है वह यह कि सूर्य को बदा में करके चन्द्रमा में झरते हुए असतरम से गरीर को नव नवायमान कर दिया जाय। मूर्व का अर्थ है सहार, चन्द्रया का अर्थ है सुजन। दोनों को बन्नी मृत करके बोगी कारीर में ही असरत्व लाभ करता है। योग की प्रक्रिया में यह माना जाता है कि शरीर का मूल तत्य है सोम या अमृत जो सहसार स्थित चन्द्रमा मैं जमा रहना है। भहलार से एक नाक्षी जिसे 'सलिनी' कहते हैं जिल्ला के मूल तक चली गई है। यही है योगियो का 'वंकनाल' जिसके द्वारा सोम रस या महारम का पान होता है। इस मखिनी नाडी का वर्णन 'गोरक्षविजय' में दोनो होर पर मुँह वाली नामिन के रूप में मिलपा है। सविनी का मुह जिसने चन्द्रमा को अमृत क्षरता रहता है 'दशम द्वार' कहा जाता है। योगियो की यह सान्यता है कि चन्द्रमा में क्षरता हुआ अयुत रस या सोम रस मुर्च में गिरने के कारण कालारित में जलकर भस्म होता जाता है और इसी कारण मनुष्य जीवन को मृत्यू में पर्यविमत हो जाना पहता है । यदि किसी भकार इस अमत रस को सूर्व में गिर कर जल जाने में बचाया जा सके, तो मनुष्य काल को जीत कर अमर बन सकता है। उसके लिए बहि दमवे द्वार को बन्द कर दिया जाब और चौकसी रखी जाय, तो अमरत्व की मिद्धि प्राप्त हो नगती है। यदि यह बार खुना रहा तो 'महाररा' को सुमें मा कात का काएमा । इसी दलके द्वार से योगी असत रख का पान करते है और असरत्व लाभ करते हैं।

प्रस्त यह है कि इस महारख को नष्ट होने से बचाया कैते जाय? इसके लिए योग की अनेक प्रतियाएँ है जिनमें 'केचरी मुदा' बहुत ही प्रभावशासिकाी है। जीस को उत्तर कर 'राव-पत्त' या धिक्तारे के द्वार तक यहुचा देते हैं और दृष्टि को स्वय्य में स्थित कर योगी उस सोसप्त का पान करता है। योग घाक्र में 'बेचरी' की नदी प्रशंसा है और कहा गया है कि केचरी सिद्ध हैं जाने पर किसी एमची द्वारा आचिपित होने पर भी 'विन्द' चचन नहीं होता।

र बिन्दु दिवोरजः श्रवित बिन्दुरिन्दु रजी रविः। उभयो संगमादेव प्राप्यते परम पदमः।।

<sup>—</sup>गोरस सिद्धान्त संप्रह पु० ४१

२ चन्द्रात् सारः स्वर्ततं अपुषः तेन मृत्युर्नराणाम्। ते अम्मीयात् मुकर्णे अतो नान्यवा कार्य-सिद्धिः॥

'गोरसपदिनि'' तथा 'ह्व्योन प्रदेशिका' में लेचरी मुद्रा की जल्यिक प्रयोग है। चन्द्रम में झटते हुए अमृत रस, मोमस्स, महारस को 'अमर बाश्यो' भी कहने हैं। नायमीगियों में सेवरी मृद्रा के द्वारा जिह्ना को जल्ट कर उत्तर चवाने का नाम है 'मास अश्रम' और सोमस्म के प्रान का नाम है बाल्योधन'।

उरर हम कह बहुए हैं कि मूर्य है रखन् और चन्द्रमा है रेतन्। मूर्य का अबं है शिल और चन्द्रमा का अबं है शिव । चन्द्रमा को मूर्य की बह्दि से बचना चाहिए। दूसरे राज्यों में पुरा की क्यों के स्थान में बचना चाहिए। स्त्री को नाम-रंपनाने वापिन

सूर्य बन्द्र—क्ष्मी पुरुष भाव के रूप में रतने हैं। वह दिन में 'जादूगरर्या' और रात में 'विपते' हैं। गाय खिद्र मधी के स्वार्ध मधी के सभी नैस्कित ब्रह्मवारी से और स्म

है। नाय सिद्ध नमी के ननी नेस्कित प्रद्वानीरी ये आर स्म भाव नर में सतन साम्यान में कि वापिनी के पने में ना पड़े। 'गोरक ने नहा है कि स्त्री के स्वान-मान से मारीर नक जाता है जोर नष्ट हो बाना है। '

भारत सर्वति यः सारः सस्यादमरवादणी ॥

—कोरस पद्धति ३७-३'.

-क्बीर

तया हठयोग प्रदीपिका ३, ४७-४६-४९

विज्ञ का मोहिनी एतः का बाधिनी पत्तक पत्तक लहु चुने। दुनिया सब बीरा हो के घर घर बाधिनी चोसे।।

---कांचन
पुनर्नाय--- नारी की झाई परत अंघा होत भुनंग।

पुननाय — नारा का प्रस्त क्या हात जुला।

करिया शिक्ष के देने प्रसिद्ध हिला सार्थ के साथ ।

नारी निर्दाल न देखिये, चिर्लाल न दोई दौर।
देखें ही से विश्व चड्डे, जन आर्थ कर्छ और।।

नेनों क्यावर साह के, गाड़े दोंधे किस।

हारों मेहसी साह के, वाधिनि साथा देश।

४ गुरु जी ऐसा काम ना की जै।

जामें अभी महारस छोजे।।

१ प० ३७, ३८ वस्वई संस्करण।

तु० 'हठमीन प्रदीपिका' में चतुर्योपदेश का श्लोक ४४-४६।

र गोमांसं अस्तर्येनित्यं चित्रैत अमरबारणीम्। कुलोनं तमहांमध्ये चेतरे कुलधातकाः।। गोपप्येनोदित जिहुबातसर्वेदोहि तालूनि। गोपासं अक्षयं लतु चहुत्यातक नाशनम्॥ जिहुबा मदेशा संभूता बहु नृनोतपादितः लतु।

नाय मिद्रों और बौद्र मिद्राचारों में श्रीपय ऐमें बत्तामान्य मेद हैं, जो स्पष्टतः परि-सप्तित होते हैं । बौद्र महजियों में मियुन योगान्यान का प्रचलन या जो मियुनानन्द को महा-मुख में परिवर्तित कर देना है । बौद्ध सद्वतियों ने नित्रयों की बडी

नाय सिद्ध और बोद्ध सिद्धाचार्य पुर व पारवाल पर दया है। बाब सहावाबा पानवा का पर प्रशंसा की और उनके गुण गाये और उन्हें प्रज्ञा, नैरारमा या भूज्यता का अवतार माना और उनके मंग को माधना की मिद्धि के

निए शावस्यक याना । टीर इसके विषयित नायों ने स्त्री सान की मत्मैना की. उन्हें वाधिनी और ताहुत्तरांत बहा । नाय साधनायें स्त्री-मय सर्वयंत्र बॉवन सानायवा है । यह ता प्राप्त भी क्योंने स्वराणित स

## (ग) कापालिक, नाय तथा संत-सायना में मधुर भाव

जत्तर मध्यकानीन निर्मुण मन्त यद्यपि अपनेशे वैष्णव हो कहते हैं, परन्तु मूल वैष्णव-गायना के उनको साधना-मदनि अनेक बानों में निर्फ प्रिश्न ही नहीं है, विपरीत भी मानूम पढ़नी है। देखा कारण मुस्निम प्रमाव नहीं है। मंतों के साहित्य में जो वाह्याचार विरोधी क्वर गामा नाग है, उनको परम्परा वहुन पुरानी है। इस साहित्य में महन, गून, गृगन, गामतोपम, भन्म, उनमीन, इस, प्रमान आदि मन्द इतनी अधिक मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं कि इन प्रस्तें में ज्याक ब्यवहार करने वाचे कौन, वन्न यानी, कार्यानिक, शाक्त सामकों को बाद आदे विना

रसाणंवः प्रो० पी० सी० राय द्वारा सम्पादित।

२ अभ्रतः तव बीनं तु मम बीनं तु पारवः। अनयोर्मेननं देविः मृत्युदारिद्वयनाक्षनम्॥

नहीं रहतीं। कवीर, बाबू बादि ने कभी गहज नमाधि तथाने की सत्ताह थी है, कभी गहज गुग पाने की व्यवता प्रकट की है, कभी मूलभ गरीयर में स्तात करने का महत्व बताया है. कभी यहत पूर्व के द्वार नद कका होकर मुलियों के आया पर तथान बाहि है। कोटा दास ते ग्री एक स्थान पर वर्षी व्याकुलता से पुकारा है कि ऐना कोई मना है जो वहन मुख उत्पन्न करा सके? निर्फ दमें प्रकार एक बुन्द उस गाम राग को दे बके, दिन प्रकार कनानी चयक भ्रत्यक्त मासक रम प्रिक

> है कोउ सम सहज मुख उपनै जाको जप तप दक दलाली! एक बृन्द भरि दह राम रख जयां भरि टेड कलासी॥

सहज शब्द की दीर्थ परस्परा है। भागा जाति के सावको की विक्त-गणा में रुनान करता हुआ यह शब्द कबीर के हृदय में राम रन के रूप में आविभूंत हुआ है। इसकी बीर्य बाता की कहाती मनोरकक भी है और मन्त साहित्य के समझने में सहायक भी। भक्तप्रवर, बाहुब्यात में अपने गुट्देव को सम्बोधन करके प्रवन किया है— कीय सहज कहु, कीन समाय, कीय मगति कह कीण अराध। और उत्तर दिलाया है—

> आपा गर्व गुमान त्री मद मच्छर अहकार। गहै गरीवी बदगी सेवा सिरजन हार।।

यहा 'सहन्न' परीकी प्रहण करके बवली करने के वर्ध में अयुक्त हुआ है। वैसे तो 'महन' शब्द का प्रयोग बहुत पुराता है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण करने है—

'महज कमें कौन्तेय सदोपमति न त्येजत्'

अर्थात् महन कर्म को सदीय होने पर भी नहीं छोडवा काहिए। आये चनकर सातश्री साताश्री के बार के कौरों, साक्कों और बीढों के काहित्य में इन बाय्द का बड़ा व्यापक प्रभाव दिखाई पहना है। बच्चामी सिंढों का 'महन्त' बहुत कुछ उपनिषद् के बढ़ा थे समान अनिवंक्तीय और अवित्य पुनरूप बन गया है।" सानश्री से पौदहबी साताश्री तक इम सब्द का साधना-जवन् में व्यापक प्रभाव नहां है।

१ तस्मात् सहज जगत् सर्वे सहजं स्वरूपमुख्यते । स्वरूपमेव निर्वाणं विद्युद्धाकार चेतसः॥

'सहन' राब्द का व्यवहार क्यो होने सचा ' जैसे-वैसे पर्य साधका में आडम्बर प्रधान बाह्याचारी का प्रभाव बढता गया, इच्छाचार को निद्धिक्षेषान समझा खाने लगा, तीर्य, धत होस, यज्ञ, सधन, मुकन, तत्र, मत्र का प्रभाव बढ़ने समां गैसे

'सहत' का सर्वमान्य अर्थ केंगे भी धर्मों के वास्तविक मक्तों के वित्त में प्रतित्रिया हुई। इस समबी प्रतिक्रिया को यह 'सहज' शब्द मुक्ति करता है। परन्तु

बाग्रास्वर और कुस्ताचार का विशेष इसका अभावारमक पश है। इसका भावारमक पह गह है कि भावान को प्राप्त करने के लिए उने तीयों में, नियाओं में और घटाटोपपूर्ण वाचारों में मही, अपने अन्तर में देखना चाहिए। यह मनुष्य का बारीन ही वब तीयों का नियान है। इसी मैं मब बहुएक निहित है, स्मी में पत्म प्राप्तव्य का बान है। इस प्रकार मनुष्य का मरीर ही नव मही की करने होती है। किए एक बार जो इस तस्य कं मस्य नेता है। उन ति निया में प्राप्त के स्वाप्त ने है। किए एक बार जो इस तस्य कं समस्य नेता है। उन ति निया में प्राप्त के साम के साम की साम के साम की साम की

भहुत मतः का मबसे महत्वपूर्ण मिद्धान्त यह है कि बनुष्य का यह सपीर ही राव कुछ है। 'बोड जोड विटे मोड ब्रह्माक्टे', 'ब्रह्माक्टे प्यक्ति यत् विचिन् तन् विकटेज्यस्ति सर्वया'। इस मिद्धान्त

में रहकर उम परम तरव को पा लेता है, जो मनुष्य जीवन का चरम नक्य है ।

को सभीने स्वीकार किया है। परलु इनी मूल मिछान्त की पिन्द ही ब्रह्माल्ड हैं स्वीकार करने के फलस्वरूप महत्र मत की दर्जनो क्याख्याएँ और कई स्पान्तर हो गए हैं। सरहा नामक बौद मिद्र ने यह

बताया है कि इसी घारीर में मरस्वती है, इसी में यमुना है, इसी में यबा है और समुद्र है। इसी में ममार है, इसी में बारावशी है, इसी में बहुता। और सूर्य है। इसी में सब क्षेत्र है, सब सिद्धपीठ है, मारे जपशोठ है, में इसी महाशीर्थ में यूनसा रहता है—मैंने इस वह के समान बाग-सीर्थ नहीं हैता।

क्वीर ने इसी स्वर में गाया था--

यहि घट अंतर बाग भगीचे महि में सिरजन हारा। यहि घट अंतर मात समुद एही में नीनल तारा॥

इत्यादि

पैनी पुक्तिया मतों के साहित्य में भरी पड़ी है।

इंछ प्रचेर की पाव वस्तुएं मन्यवृत्त के मायको को बहुत व्यक्तिशानी दिसी है---यन, प्राण, बाक, युक्त और हुक्टींसनी । इन याच बातो के आयय करके पांडे दौर पर (१) राजयोग मूनक मायनारं, (२) हटयोग मुसक सापनाए, (३) मण जप, (४) उप्चेरेंसम् सापना, सहजो-

१ एत्यु से सरमुह जमुना एत्यु से गंगा सामसः।

एत्यु पत्राग चराणीत एत्यु से चंद दिवाससा। एत्यु पोड उपपीठ एत्यु सहं अध्य परिट्ठओ।

देह सरित तिच्य महं सह आराण न विद्वयो।।

लिका साधना, सोमसिद्धान्ती साधना, कपालवनिता, मुगनद मूर्ति, मीनाम्बरी माघना, रहेतरा निद्धान्त, सहित्रमा नैष्णव साधना इत्यादि तथा (४) कुण्डलिनी योग मूनक साधनाए प्रजनित हुई है।

बौदमत में यहन साधना का प्रवेश कील मत के द्वारा ही हुआ। 'कौत मान निर्मर के अनुसार मतस्वेदनाय कौनजान के प्रवम प्रपर्तक हैं। 'तत्रालोक' की टीका में महुत कुत सार

का अवतारक कहा गया है। आदि युग में जो कीत जान पा, यह कौलमत में सहज सामना डिडीय अर्थात् वेता युग में 'महल्कौन' नाम से परिविन हुआ और

त्तीय जयाँत हापर में 'सिद्धान्य' नाम में और इस करिकार में 'संस्ताद कोल' नाम से अपर इस हिंदि यह साम क्षात्रों से यह इस हिंद यह कालाते से यह स्थाद है कि स्वतंत्री ता अपना असती तर हो होकर करती देख से कियती की माना में कर यह में दे वे करनी रिक्स सीमी असती में साम में कर यह में दे वे करनी रिक्स सीमी असती के साम में कर साम कर कर रहे थे। बार कर में साम कर में सीमितियों के यह आंकर असताम सम्म साहक का सार मकतन कर रहे थे। कासकर में सीमितियों के याना जाकर का सार मकतन कर रहे थे। कासकर में सीमितियों के सामा जाकर में सीमितियों के साम का उत्तर दिवार पा, उस में दनकाओं से स्पष्ट है। बहा सिद्ध मत पूर्ण कहाचर्य पर आसित या, देशी अर्थान् प्रक्रित जनकी प्रतिप्रतिमी भी और उसमें करी-मान पूर्ण कहाचर्य पर आसित या, देशी अर्थान् प्रक्रित जनकी प्रतिप्रतिमी भी और उसमें करी-मान पूर्ण कहाचर्य पर आसित या, देशी अर्थान् प्रक्रित स्वर्ध है। हम से सामा की का किया किया कर कर हम साम के साम की स्वर्ध है। उस सुक्त साम कर साम साम हम साम के साम की का सुक्त साम की साम क

शैंढ मिडी की कई बारों में 'कीनवान निर्वय' की कई बार्न मिनारी है—(१) महत्र पर जोर देजा, (२) वाह्याचार का निरोध, (३) हुसक्षेत्र और पीटो का क्षेत्र, (४) व झीकरण का प्रयोग, (३) गच्चावित्र आदि पारिचारिक सब्दा ! पुराना निद्ध मार्ग गूच्च रूप में बोस परक पा और पच मदारों या पच पवित्रों की स्थादमा उनमें मदा ज्वाक में हुआ करती थी। इस प्रवार मञ्चरताय में निज्ञ पाचीय कीन गार्थ की चर्चा की है, तह निद्वय ही सोचन मह था, भौड़ गरी! ! अकून बीर तब में बीडो को स्थाद रूप में मिस्यावादी और महिन वत असाम बनाय

तस्य भव्ये इमं नाव सारभूतं समृद्धृतं।
 कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीनां गृहे गृहे ॥

<sup>22.80</sup> 

गया है। 'इसी 'अठुल भीरतंत्र' से कौत मदा की सहज सामना विवृत्त हुई है। इसनिए कौठ सहज सामना निरिचत रूप से बौड-सामना से भिन्न हैं।

बुततंत्र राज्य हैत परक है और अजुत तंत्र अहैत परक और मेद विरोधी सहन परक । कोन सोगों के मत से 'बुत्त' का अर्थ है शक्ति और अजुन का सिय'। बुल से अजुन का सम्बन्ध स्थापन हो कौन मार्ग है। ' इसलिए कुन और अजुन को मिनाकर

हुत और बहुत अनस वनावा ही चील सामना का तक्त है और जैते अहम का सामस्य (समस्य होना) ही चीन तान है। शिव का

नाम अडुन होना ज्ञिन ही है, बर्भोंकि उनका कोई हुन गोन नहीं है, बादि-अन्त नहीं है। दिन की प्रिस्ता—अर्ती मुश्कि करने की इच्छा का नाम ही ज्ञीक है। चिन्न से समस्य पराये उरक्त प्रदूर है। चीन्न से समस्य पराये उरक्त प्रदूर है। चीन्न से कि में किया है। चरन्ता और प्रदूर में नाम प्रदूर्ण के प्रदूर्ण के

र विचल बहुलाः सः मिन्याबाहा निर्पेकः। म ते मुचलि संसारे अकुल श्रीर विवर्णितः॥

—अङ्गुल वीर तंत्र।

र हुल शक्तिरिव प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते।
 हुले कुलस्य संवंधः कीलमिरविनयीमते॥

--सीमरिय माष्कर पृ० ५३

३ वर्णे गोप्राविराहित्यावेक एवाकुलंगतम् । मननात्वादलंडत्वावद्वपत्वादनाद्यानात् ॥ नियमंत्वाद् कुलं स्वाजिरंन्तरम् ॥

—सिद्ध मिद्राम्त संप्रह पू० ४।

४ मिनस्पानान्तरे शक्तिः शक्ते रम्पन्तरे शिकः। मन्तरं नैव आनीयात् वर्णः चलिक्सीरिषः॥

१ इतस्य सामरस्येति सृष्टि हेतुः प्रकाशम्। सा सापरंपराःशित राजेशस्यापरं कुतस्।। मर्पेयास्य समस्तस्य जयदूषप्रवर्गनात्।

—सिद्ध सिद्धान्त संग्रह, से० ४-१२-१३।

६ तिबोर्जि दास्ति रहितः कर्तुशक्तो न क्थिन। जिब स्वतिक्तसहितो सनासाद् मासको भवेद्।।

—सि॰ सि॰ सं॰ ४।१६।

रानित का पाचक है और जिल में में इकार निकास देने से यह 'खर' हो जाता है।' इसिनए सीत ही उपास्य है। इस सामित के उपास्य साम हो किया है। यह मात बीदसामार्ग से मुक्ता निक है। इस सामार्ग में सबस है अक्षण्ड, अदय और अधिनकर दिव और और बीदसामार्ग को से नैरास्य मात्र। जिल प्रकार चुस के बिना छाया नहीं यह सकती, अनि के बिना मूत्र में इस सकता, उसी प्रकार कित मूत्र में इस सकता, उसी प्रकार कित साम की किता मूत्र में

कौल मार्थ का खरणन संक्षार परना अलगत सक्तियाली उपस्थापन 'कोनीपीनर्द में दिया हुआ है। आपरम में कहा गया है कि शह का दिखार हो जाने के शत बहा हाशांकि (पर्म) की जितासा होती है। जान और चुकि ये तोनो ही गये (विकित) के स्वत्य है, जितमें एकमार ज्ञान है। मोत्र का कारण हो। योग और सोल सोनो ही जान है। अपभे का कारण जज़ात है। यह सामा भी जान के अभिया है। अपभ (जार स्वत्य, नन्म, रूप) ही इंत्यर है और अभिया है। अपभ (जार स्वत्य, नन्म, रूप) ही इंत्यर है और अभिया है। अपभ रही है। अत्यत्य यह है कि शह और खहरादिन में कोई देवनहीं है। जीवन नेपान कान्यन है—[१] अनात्या में आत्यद्विद (२) आत्मा में अनात्य हुकि (१) जीवन में गररपर प्रेय-कान (४) जगार और उपायक में भेद-वृद्धि (१) जैतम अपनि एक स्वत्य है कि शह सो में प्रत्य प्रयोग कान्य की सुद्धि ।

सपाल पर सहर त जारना का पूर्णक् पणवान कर चुंदा ।

से पानी करण की जार पह ही हैं, कोशिक ये उपनी बहा-राक्ति के निजास है। दार्दी
क्यानों के कारण का नुष्य अन्य-मारण के पानों से पड़ता है। दार्दी बहु में मोस है। जान पह है कि
समस्त इंटियों में समा अपना है, अर्था, आराता। वसी हुक वामसी (वास्ति) का रूप है।
स्व सारों के साध्यक के सिए बेच नही है। मैन-तिसिंद के पूर्व वेचारित्यान करणा चाहिए। अपना
पहला विष्यिमात्र किसीको भी गही जवाना चाहिए। भीवर से बाला, बाहुर से संब और तोक
में बैज्यल होजर पहला चाहिए—पही आपार है। आराता के ही मुक्ति होती है। फोन-स्तिया करीया है। अध्यात यह है—जवाजरण न करें, विषय पूर्णक पहें। नियम मोत राबायक है। किसी कील वज्यान की स्थापना गही करनी चाहिए। सबसे समझा की बुद्धि रणा
पेदा करनेवाला हो मुक्त होगा है। सही मुक्त होता ही। विशेष में यही बहुत साममा है। सर्

----वेवी भागवत का करेप

२ न सिबेन विनासन्तिनंतानितर्रहितः शिषः। अत्योजे च प्रवर्तन्ते अनित्तृषेत्रे पणा थ्रियः। न बुत्तरहिता ध्या नध्छायारहित्तो हुनः॥ र अन्तः साम्ताः बहिर्मेजाः समामध्ये च ध्यायाः। नाना च्य परा चौला विवर्षतः स्रोहतेतः।

---₹o =-\$

१ त्रिवोऽपि दावतो याति क्षण्डलिन्या विवज्ञितः।

बीर संत्र' सहज साघना को सब प्रकार के विस्तावे से मुक्त और बान्तरिक क्षक्ति पर आणारित मानते हैं।

रण्ट है कि इस अमुचे जगत्-अपंच का कारण शिव और समित का पृथक्-मृथक् हो जाता ही है और इस अपंच की समाचि दोनों के मितल में है। जनतक शिव और शिक्त शमरा नहीं हो जाते, तत्रतक जीव अपचारत है। इसलिए इनका समरात ही प्रधान सदय है। इस गामस्य के अनेक रूप है। विविध सहजमत हती सामशस्य को प्रान्त करने के उपाम अपने अपने इंत से समाते हैं।

धासतंत्रों में कुच्डलिनी बोग सायमा का बहुत उल्लेख है। कोल और नाप मत में भी कुम्डनिनी-योग की पूब चर्चा है। सायक का प्रधान कर्षाव्य जीव-वस्ति कुम्डलिमी को उद्दुख करता है। स्नवित ही महा कुम्डलिमी रूप से जगत में व्याप्त है,

हुण्डितनी योग की साधना मनुष्य के बारीर में वह कुण्डितनी रूप से रास्थित है। 'हुण्डितनी और प्रापत्तावित को सेकर ही जीव मानुकृति में प्रवेश करता है।

आर प्रापद्यानत का लकर हा जाव मानुहाश म प्रवश करता है। सभी जीव साथारणतः शीन अवस्थाओं में रहते हैं—जाश्रत, सुयुष्यि और स्वप्न । इन सीनों अवस्थाओं में कुण्डतिनी शनित निश्चेष्ट रहती है।

पीठ में स्थित मेस्टरण जहां शीधे जानर पायु और उपस्य के मध्य भाग में सगता है, यहाँ एक 'स्वयम् निङ्ग' है, जो एक त्रिकोण चक्र में अवस्थित है। इसे 'अन्विच' कहते हैं। इसी त्रिकोण या अन्विचक्र में स्थित स्वयम् लिङ्ग को साई तीन

चक भेरन की प्रविचा वालों में विरेटकर सर्पिएी की आँति कुण्डेविनो अवस्थित है। इसके अगर चार दक्षों का एक कमल है। विते 'मृत्याभार चक' करते हैं। किर उसके अपर मामि के पास 'स्वाधिण्ठान चक्क' है, जो छः दसों के कमल के आकार का है और उसके अपर मामि के पास 'स्वाधिण्ठान चक्क' है। ये दोनों कमान दश और बारह को हैं कर उसके में अगर हुद्द के पास 'अनावृद्ध चक्क' है। ये दोनों कमान दश और बारह को कि क्या के अगर क्षण के पास 'विगुद्धारक्ष' चक जो सोनह एक के पास 'विगुद्धारक्ष' चक जो सोनह एक के पित के अगर मामि के अगर मामि क्या में 'आका' नामक चक है जिसके सिक्त से हैं वह है। ये हैं। यूदचक है। इस चक्क चक्के कि कमान पर पर करती हुई उदबुद कुण्डितनी सिक्त समें अगर आकर मामि करता हुई उदबुद कुण्डितनी सिक्त समें अगर का का कि कारण कि कारण कि अगर करता है। ये प्रच में सहस्वयं अगर करता है। दे सा चक्क में सहस्वयं अगर करता है। के कारण कि कारण है। की कारण कि कारण है। की कारण कि कारण है। की कारण कि अगर है। की कारण है। की कारण कि अगर है। की कारण है

र अत कार्य दिय्य क्यं सहस्रारं सरोश्हम्। बहाण्ड क्यता बेहस्य वा तिय्वति सर्वेदाश कैसारोग्वाम , सर्वेद बहेंशो वत्र तिय्वति॥

कुण्डितनी श्रीवयक्ति है। धापना के द्वारा रिक्षिता कुण्डितनी को अवाकर मेस्टर्य सी मण स्थिता नाशी सुरमान के मांचे से सहस्रार में मिश्त परम श्रिव तक उत्तीतित करना ही केल सामक कर कर्तव्य है। वही शिव-स्तित का गिवत होता है। श्रिव-शक्ति करा यह सामस्य ही परम मातर है। 'जब यह जानव्य प्रप्त हो जाता है, तब सामक के लिए कुछ भी करने को नहीं रह जाता।'

प्रत्येक मनुष्य इस साधना के लिए समान मान से विकसित नहीं हैं। कुछ साधक ऐसे हैंगे हैं, जिनमें साधारिक आसवित अधिक होती हैं। इस प्रकार मोह रूपी पाश या पगहें में बैंगे हुए जीवीं को 'पश' कहते हैं। और शास्त्रीम ऐसे जीवों के लिए असग इस

को 'पशु' कहते हैं। और शास्त्रों में ऐसे जीवों के लिए असम देहें पशुमान, बोरभाव, की राधना निर्दिष्ट है। परन्तु बुछ शायक ऐसे होते हैं, जो काँत दिव्यमाव शान का एक उपना-सा आभारतमान पाकर सामनमाने में उस्तीहित

हो जाते हैं। और जमराजूकें जोह-नास को छिन्न कर बातते हैं। कर्में बीर्स कहा काता है। यह सामध्यक्षमध्य खंदी कात मी और अवस्य होता पूजा है और सन्तर अपास्य देखा के बाध काले-आपकी एकाल्याता पहुंचा बाता हो। जो बाध कर सहस्य ही। बेही हात को बचना हकता है, वह छरान छायक 'दिन्य' कहनाता है। इस प्रकार सामक तीन प्रकार के हुए —-पा, बीर और दिन्य। वे उत्तरोत्तर अंक होते हैं। दिन्य आब के सामक के सामक पहले सामग्रा रहतें

तन्त्रवाहनो में सात प्रकार क आचार बकाये गये है—वेदाचार, वैज्यवाचार, वैवाचार, विक्रणायार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कीलाचार। इनमें वो वेदाचार है, उसमें वैदिक

का कर्म यहायागादि विहित है। यंत्र के सत से यह सबसे निवती सात प्रकार के बाखार कोटि की उपासना है। (२) वैष्णवाचार में निरामिय भोजन,

पवित्र भाव से बत उपायास, ब्रह्मचर्य और भजनासन्ति विहित

है। (३) वैरानार में यह नियम, प्यान, पारणा, समाधि और धिन धनिन की उपासना समा (४) विस्तामार में उपर्युक्त शिनों आनारों के नियमों का पानल करते हुए रामि कार्य में मान वार्षि का सेन मन कर कर कर मन का जम करना विहित है। परन, वे नारों ही आमार प्रमान के साफ के ति ए ही दिवह है। इसने बाद बाते आमार वीरामा के साफ के नियह है। (४) मामापर में नात्मा की मामा (धनित) रूप में करणता करके सामाय निहत है। (भ) मामापर में नात्मा की मामा (धनित) रूप में करणता करके सामन विहित है। 'सिद्धान्तामार' में मनके अधिकाशिक पूद करके मह यूढि उत्पन्न करने का उपरेश है कि शोधन से समार की प्रयोग करते हुए हो जो पर पर सिव से मिल हों। हम वार्यों है। वहां से लेकर देने तक में जुछ भी ऐता नहीं है, जो परण सिव मिल हों। इस वार्यों के स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

समरसानन्द रूपेण एकाकारं चराचरे।
 मं च तालं स्वदेहस्यमकुलवीरं महावृभुतम्॥

<sup>—</sup>अङ्गुलबीर तंत्र ११४।

ग्रमॉन्च अवस्था में उपनीत हो गए होते हैं थीर जैसा कि 'भावचूड़ामॉन' में भिव जी ने कहा है— करेंग मोर चरन में, पुत्र और शत्रु में, दमशान और गृह में तथा स्वर्ण और तृग में क्षेश मान भी भेरवंदि नहीं रखते !

इस प्रकार यह साधना भी अन्ततक अकुल वीर तंत्र की सहन साधना के समान बन जाती है।

ेश्रेड और नाथ यत में जातन्वर नाय और कालूगा या कानपा (कृष्णपाद) समान भाव में समादुत संत है। कानुपा ने अपनेको कापातिक कहा है और अपने गुरु को जातंवर पाद का शिष्य

बताया है। कृष्णपाद ने अपने दोहों में महासुत की आवास भूमि

कावासिक भन्न में सहज कंकाल बण्ड रूप मेक्शिंगिर के शिवर को नहा है भीर 'मेक्सा टीका' में इस मेक्शिंगिर का नाम 'आछंपर' बताया गया है। अनुमानतः मेक्सा टीका क्रणणाव की शिव्या मेसला पोणिनी की लिली हुई है।

को हो, हुण्यपाद के मन में जालंधर पाद के प्रति कितनी मंत्रित थी, वह इस जानकरण से ही स्पष्ट हो जाती है। नित्र काणालिक मत को जालंधर पाद और हुण्यपाद इतना बहुमान दे गये है, वह तो दे काणात्त मार्ग था या बाँद वध्यमानी—यह मन्त निर्पंक है। क्लुता उन दिनों इन तानिक मार्गों में बहुत नैकटप का भाव था। अपभूति के 'चलती नावर्थ' नामक प्रकरण से मात्म होता है है कि सीवानियो नामक मेंद्र विश्वा की वर्ष पर अपनित्र साथा बीक्षने गई थी। यह नगय- किक तापना नित्र कर वर्ष की का साथा की की नहीं थी। यह नगय- किक तापना नित्र कर वे बीव साथना थी। और वर्ष उत्त दिनों का प्रतिद्ध तीनिक पीठ था, वहां बौद्ध वीद, धारत को अकार को तामिक पीठ था, वहां बौद्ध वीद, धारत को अकार को तामिक पीठ था, वहां बौद्ध वीद, धारत को अकार को तामिक पीठ था, या विश्व अकार के प्रतिद तीनिक पीठ था, या विश्व अकार के विश्व के साथना के पीठ के रूप में नित्र है। "प्योगर्य विश्व कित के वीद हों में योगांद्रीपाद का रावेद हो साथा के पीठ के रूप में नित्र है। 'प्योगर्य विश्व के प्रति है 'प्योगर्य विश्व के प्रति है। आगी को की तार विश्व के पादेत हो साथा है के पादेत की साथा है को पादेत है। कि का साथ है की पादेत की साथ के पादेत है। के साथ की की की की कि के पीठ नित्र के साथ की ता है की साथ की ता है की साथ की ता है की की हमते अनिक है। है और इसते अनिक हो है अपन को ता है की पादेत हम प्रति हम का साथ है की साथ करता है हो कर साथ है की साथ करता हमा सीगोवहर पर प्रति होता (१) अवत में है हिन्स माया हो हो साथ करता हमा सीगोवहर परपतिवाद (१) अवत में हो दित्य परत है। इनकी याप तीर करता हमा सीगोवहर परपतिवाद तो आप करता है। 'का करती ता हमा सीगोवहर परपतिवाद तो आप करता है। 'का करती ता हमा सीगोवहर परपतिवाद तो आप करता है। 'का करती ता हमा सीगोवहर परपतिवाद तो आप करता है। 'के अन्य सीगीवता है। 'का करती ता हमा सीगोवहर साथनी तो हमा करता हमा सीगोवहर परपतिवाद तो आप करता है। 'का करती ता हमा सीगीवहर साथनी तो हमें सीगीवहर साथनी तो हम सीगीवहर हमा सीगोवहर साथनी तो हमा सीगीवहर साथनी हमा सीगोवहर हमा सीगोवहर साथनी तो साथ करता हमा सीगोवहर साथनी तो सीगोवहर साथ सीगोवहर साथ सीगोवहर साथ की सीगोवहर साथ सीगोवहर साथ सीगोवहर साथ सीगोवहर सीगोवहर साथ सीगोवहर साथ सीगोवहर सीग

र कर्वये चन्दने भिन्नं पुत्रो वात्रो तथा प्रिये। वन्दाने भवने देखि! तथा व कांचने तुणे। पेदो यस्य संज्ञोऽषि स कौलः परिकोर्तितः।) २ रे॰ नाम सन्प्रवाय पु॰ ४।

रे म॰ म॰ पं॰ हरमसार शास्त्रों का पाठ इस प्रकार है— प्राणी वज्यरः कपासर्वनितातुल्योजणन् स्त्रोजनः । सोर्ज्हं हैरस्क मुस्तिरेष मणवान् योनः प्रभिन्नांऽपिच ॥ जन्म साय्य होने के कारण यह सापना 'काभाविक' कही वाबी है और इसी के साथक 'कार्ताक' कहे जाते हैं। वच्चानी सोध बौद्धपर्य के प्रविद्ध तीन वज्र (बृद्ध, धर्म और क्षत्र) के स्वान यें कब्द, पड़म और मदन को तीन रत्न मानते हैं। कापाविक सापना में स्त्री की सहादात व्यास्त्रक थीं। वापूनिक साथ मार्क में 'बच्चोती'' नामक जो मुद्रा चाई जाती है, उसमें ही स्त्री का मेत्रा

> भी पर्यसदनं च जेकुदहनं कुर्वन, यथागौरवात्। सतत् सर्वमतीन्द्रयेक मनसा योगोदवर सिद्धयति॥

? 'बच्चोली', 'अमरोली', और 'सहकोली' मुडाओं का विवरण 'हठयोग प्रदीपिका' उपदेश ३ में निम्मलिखित अकार से हैं---

#### वस्रोली

मेहुनेत हानै: साध्यपूर्वातुं वनसम्यानेत् । पुष्ठां प्रथमायां नारा वन्नोभितितियानपुरात् ॥ पनताः हास्तनानेत पूरुकारं वयक्तरे। हानै: हानै: प्रतुर्वोता वयसंचारकारणात् ॥ हारी भगे पत्रवित्तुसम्यानेतीर्भास्तृत् । चतितं च नित्र विद्युमूर्वमाहप्तार स्वानेत्॥ एवं संस्तानेत् वित्र मृत्युन्वतित योगीतत्॥—ह०प्र०१.६५.६६।

### सहजोली

सह-मोतिरकामरोतिर्वयोत्यामेव एकराः परा शुभस्मतिशित्य वत्ययोगमत्त्रेवम्॥ बक्तोति वींद्यापूर्ण हर्मोष्ट्री स्वांग्यरेगम्। मातीनगीः सुवीनंव नृत्यः स्मावारयोः श्रमाष्ट्र॥ सहमोत्त्रियो संस्ता बद्धेया सोगिति सद्याः सहमोत्त्रियो मोत्यरुक्तीयः स्वितः॥ — २० ४० ३.९९-९४

#### अमरोली

पितोत्वणत्वात्यपर्मावृषारां विहास निःसरतयांत्यपारा । पिरुकत प्रोततकष्यपरारकपातिके सण्डमनेत्रभरोतो ॥ स्रमरी यः पिवेपितयं नस्यं कुर्वेदिन दिने । बस्योत्तीयम्यसेतसम्प्रमानरोतेति कम्पते ॥ स्वमानातिन्द्राते चांडों विभूत्या सह्विचयेत् । पारयेदुत्तमार्गेतु दिक वृद्धिः प्रवास्त्रे ॥ —ह प्रव ३ ९६९६ परम आवरयक माना मया है। मानती मावव का कापालिक अवोरपट अपनी शिच्या कपार्त-कुण्डना के साथ योग-सावन करता था। सब मिनाकर ऐसा लगता है कि नया नैव और क्या बौद दोनों कापालिक सावनाओं में हनी की सहायता आवस्यक थी।

'मालती माध्य में इतना स्पष्ट है कि (१) भवभति का जाना हुआ कापालिक मत परवर्ती नाय एंथियों के समान नाहियों और चन्नों में विस्वास करता था. (२) शिव और जीव की अभिन्नता में बास्त्रा स्वता या और (३) योग द्वारा चित्त के चाचल्य की रोकने से ही कैवल्य हप में बर्शस्थत शिव हप आत्मा का साक्षारकार होता है, यह मानता या और (४) शक्ति यक्त शिव की प्रमुक्तियाता में विश्वास रखता था। मालठी माधव में आये हुए 'पंचामृत' का असली अर्थ है--वाक वोणित, मेद, मञ्जा और सन्न । इनको आकर्षण करके ऊपर उठाने की प्रक्रिया से तरीर को बळवन बनाया जा सकता है. अणिमादिक सिद्धिया पाई जा सकती है। बजायानी सामको में तथा कौलमार्थी काविको में भी यह विधि है। नायमार्थ में जो बच्छबोली सामना है, उरे इस सामना का भरताबहोध समझना चाहिए । ऐसा जॉन पढता है कि अत्यात्य ताहिकों की भांति काराजिक लोग भी विश्वास करते थे कि परम शिव केंग है. उपास्य है, उनकी शक्ति और तदयक्त कपर मा रागृण शिव । इसी बात को लक्ष्य करके 'देवी 'भागवत' में कहा गया है कि कुण्डलिनी मर्पात शन्ति से रहित शिव भी शब के समान (वर्षात निष्क्रिय है)-'शिवोधिशवता याति कुम्बतिनीदिवजित: और इसी भाव को ध्यान में राजवार शंकराचार्य ने 'सौन्दर्य लहरी' में कहा है कि शिव यदि शक्ति से बक्त हो तभी कुछ करने में समयं है, नहीं तो वे हिल ही नहीं सकते । वानिक लोगों का मत है कि परम शिव के न रूप है, न गुण और इसीलिए उनका स्वरूप-सक्षण नहीं बदलाया जा सकता । जनत के जितने भी पदाय है, वे उससे भिन्न है और केवल 'नेति-नेति' कहा वा सकता है। निर्मण शिव (पर शिव) केवल जाने का सकत है, उपासना के विषय नहीं

समरोत्ती आदि मुद्राएं समापि के सिद्ध होने पर ही सिद्ध होती है। जब अन्ताकरण स्वाद स्वाद स्वाद होता है। जब अन्ताकरण स्वाद स्वाद स्वाद होता है अर्थान् कहामार है। जाता है अर्थान् कहामार है। जाता है अर्थान् कहामार है। जाता है अर्थान् कहामार क्वाद कित स्वाद होता है। जाता है तर अर्थान्य सुद्धान में मंतिकर हो जाती है अर्थान है हा मार्थान् होता है। जिसने प्राप्त और बित्त को मही जीता, जनको सिद्ध नहीं होता। इसी पर हुटमोन प्रदोगिका उठ ४ इसी प्रधार है। ये

वित्तेसमत्त्रमायशे थायो बर्जात बच्यमे । तदामरोतो बच्चोतो सहजोती श्रजापते ॥

१ सीर चैंकं द्वितीयं तु नारी च बसबॉतनी

—ह० म० ३. ६४

२ शिवः शत्रतया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितं। न च देवं देवी न सत् कुशस्त्रः स्पन्दितुमित्।। हैं। शिव केवल जेय हैं, उपास्य तो शक्ति है। इस उक्ति की उपासना के बहाने भवभृति ने शक्ति के जोडन और ताण्डव का बढ़ा शक्तिशाली वर्णन किया है। शक्तियों से वैध्रित 'शिवि-नाय' की महिमा वर्णन करने के कारण यह अनमान असंगत नहीं जान पहता कि कापालिक लीग भी परमधिव को निध्विय निरंजन होने के कारण केवल जेय मानते थे ।" मालती माघव की टीका में और 'कर्पर मंजरी' में सोमसिद्धान्तियों की चर्चा जाती है। ये 'उमयासहितो स्टः' को 'सोम' कहते और इसी प्रकार की हर-पावंती के भियन रूप की उपासना करते से । बज्जपानी और गंव-दोनो प्रकार की कापालिक सायता में भोग मलक योग-सायना की महिमा स्वीकार की गई है । बहा सामरस्य स्त्री-परुप के स्थल शरीर के मिलने से उत्पन्न माना गया है । इस प्रकार एउँ मत का सामरस्य इन सायनाओं को स्यलशरीर-मिलन के रूप में प्रकट हजा है। परन्तु यह सम-झना मल है कि स्वल भिलन ही इस सावना का ययार्थ रूप है । स्वल मितन पत्र पवित्र के आकर्षण और अर्थवालन का साधन है, जिसमें शरीर बच्च के समान बन जाता है और मन अववत हो जाता है।"

महायान बौद्धों की परवर्ती शाला वाले यान में सबसे बढ़े सूल को 'सहजानन्द' कहा पर्या है। इसे ही 'महास्ख' भी कहा गया है। एक ऐसा समय गया है जब सहज्यानी और बच्चगनी

साधकश्चन्य को निर्येधारमक न सानकर विधारमक और धनारमक वज्यान में और कापालिक रूप में समझने लगे थे। इसी भाव के बदाने के लिए थे सुलराज मत में सहजानंद या महासंख या 'महासंख' दाव्द का व्यवहार करते थे । ये साथक चार प्रकार

के आजल मानते थे-प्रयमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द । सबसे श्रेष्ठ आनन्द सहजानन्द है यही सखराज है, यही महासख है । इसे किसी

द्याब्द से नहीं समझाया जा सकता । यह अनुभवेकगम्य है। इसमें इन्द्रियबोध लप्त हो जाता है. आरमभाव या अस्मिता विल्प्त ही जाती है, 'कैवल' रूप में अवस्थित होती है ।'

सी हलें सहजन ततुं फुट पुच्छिंह गुढ पाया ॥ सर्वत्र भगवान् बुद्ध भी इस सुखराज या यहासुख को व्यास्पर करते समय मौन रह गर्ये, वयोंकि वह दाणी से परे या-

> जयित संखराज एवं कारणरहितः सदोदितो भगताम । यस्य च निगदनसमये वचनदरिक्री बमुव सर्वतः॥ -- नउपाद की संकोदेश की टोका में सरहपाद का बचन

ं अर्थात् जय हो इस कारणरहित भूसराज की जो जगत् के नामवान घंचल परापी में एक मात्र स्थिर वरतु है और सर्वत भगवानु बुद्ध को भी इसकी ब्याल्या करते समय बचन-र्विद्र हो जाना पड़ा था।

१ दे० नाय सन्प्रदाय प्र ८६।

२ सरह पाद ने इसी भाव की बताने के लिए कहा है--

इन्द्रिअजल्ब विसम् गढ गहिउ अप्य सहावा।

सो यह 'सुजराज' ही सार है, यही सून्यावस्या है नयोकि इसका न जादि है न बन्त है, न मध्य है, न इसमें अननेका ज्ञान रहता है, न पराये का 1 ज यह जन्म है न मोख, न मच व निर्माण 1

समस्त बोढ, बज्रवानी और सहजवानी सापक मानते हैं कि दो प्रकार के सत्य होते हैं— (१) नोक संबृत्ति सत्य और नीकिक रात्य और (२) पारमाणिक सत्य अर्थान् वास्तविक सत्य। जोक में बोधि का वार्ष है रचन शारीरिक शुक्र जब कि

श्रीद मत में सहत साधना परमाधिक सत्य में वह जात रूप फिता है। इसी प्रकार पद्म का प्रदेश और नज्य के सावृत्तिक अर्थ स्त्री और पुरुप के जननेतिय है परस्तु पारमाधिक सुचन्ना वास्त्रविक अर्थ आध्यात्मिक है। जो सामक

रै इसी अपूर्व भहासुखराज को सरहपाद ने इस प्रकार कहा है-

आह ण अन्त ण मनमणड णड सव णड णिष्याण।

प्रदुक्षो परभ महासुह, गउ पर णउ अप्पाण॥ ——ज सि० ले० प० १३

दे० नाम सम्प्रदाव पू० ८९

२ तया तथा प्रवर्तेत यथा न क्षुम्यते मनः। संशुख्ये चित्तरत्ने तु सिद्धिनैव कदाचन॥

वे दुष्करीनियमेंस्त्रीवैः सेव्यमानी न सिद्धयति। सर्व कामोपभौगैस्त् सेव्यंत्रयांत्र सिद्धति।।

प्रमों का पर्म, रामस्त क्वमाची का स्वमाव कृम्यता है। ' मून्यता का मूर्त क्य ही। वस्यतर है। वस्यतर, वस्यपर, वस्यपायि, उपावत इसी गुल्य के नाम है। यही वस्यार समस्त युवा के दूर है। ' इस मानव प्रार्थ का प्रवान कावार उपाये तिया में क्या है। तो, इस में क्या का प्रवान कावार करनी तिया में क्या है। तो, इस में क्य के प्रति नारियों से होता हुआ प्राण वायू प्रचारित होता है। वाई नाशिया से 'तनता' कोर पार्टी मारिका में 'रसता' नामक प्राणवायु की वहन करनेवाती नाशियां चततो है, जिनमें पट्टी प्रकार क्या है से स्वार्टी के सार क्या से प्रचार मुंग। प्रज्ञा कोर उपाय नाम परिया की इच्छा कीर विवार्धित की सम्प्रचान की समसीत है। प्रचार कार क्या का प्रचार की समसीत है। प्रचार का नाम नहीं रही। इस नाइने से क्य प्रणवायु उपने पार्टी के प्रचार है को नाम परियों को प्रचार का ज्ञान नहीं रही। क्या प्रचार का ज्ञान नहीं रही। क्यों का प्रचार का ज्ञान है। मेरिनिर के विवार पर प्रवार्ध का व्यावस है ज्ञाह एक चीयट वसी का काल है। मेरिनिर के विवार पर प्रवार्ध का व्यावस है आहा एक चीयट वसी का काल है। यह क्या कार प्रवार्ध का व्यावस है अहा एक चीयट वसी का काल है। यह क्या कार पर है। प्रकार पर प्रवार्ध का वाला है की प्रचार के काल है, जहा बचायर योगी इस प्रकार का ब्राय्त हमी प्रकार का हि। प्रवार का काल है, जहा बचायर योगी इस प्रकार का कुल की प्रचार की प्रवर्ण का काल है, उन्हार वालाय का काल है, उन्हार वालाय का काल है, वहा विवार का काल है, वहा विवार का काल है, हमी का प्रवार का काल है। हमी कि प्रवर्ण का काल है, वहा का का वाल है, वहा वाला का काल है। हमी कि प्रवर्ण की प्रवर्ण हमीति का विवार है वहा वाला है। हमी कि प्रवर्ण की प्रवर्ण हमीति का विवार है, वहा वाला हमा हमीति का विवार है की तिर विवार की हमाल है। हमी कि प्रवर्ण की वाला है, वहा की वाला है, वहा का का वाला है। हमी निर्म की विवार की विवार की विवार की हमीति का विवार है। वहा की विवार ही विवार की विवार की विवार की हमीति का विवार है। वहा की विवार ही विवार की वि

१ गुडे मयुरता चान्नेकरणस्वंप्रकृतिर्येवा । सुन्यता सर्वेधर्माणां तथा प्रकृतिरिय्यते ।।

२ इस विषय में विद्रोप विवरण के लिए देखिये 'विद्यमारती पत्रिका', खंड ४, अंक १ में प्रशा दिस्त भदन्त शामित निश्तु का लेख ।

३ हे कल में सरोव्ह बाद ने कहा है---

समना प्रज्ञा स्वभावेन रमनीपायसंस्थिता। अवभूती मध्यवेशेतु ग्राह्म शहरू वर्गनताश

४ ससना रसना रवि शक्ति सुष्टिया बेन विश्वसे । चउपमर चउमम चउमुणालयिउ महामुह्वासे ॥॥॥ एवं कास वीअसउकुमुमिष अरविन्दए। महुद्यं देए सुर अवीर जिप्यस अरन्दए॥

<sup>&</sup>lt;del>- बौद्र</del>गान को दोहा पु॰ १२४

५ जुग्यातिसूच महाजून सर्वजूत्यमितिषतुः जुन्य रुपेण पत्र चतुष्टयं चतुरादि स्वस्पेण पत्र-मृं पालसीरमता कुलेखाह । महामुखं वसति अस्मिश्रित महामुखवासे उपभीष कर्णा सत्र सर्व जून्यालयो सर्विनी बालास्मक आलंथराणियानं मेदिगिरि जिलर्गनसर्वै।

मुंचने पर मोगी स्वयं वक्षघर कहा जाता है, यही अह सहजानन्द रूप महासुद्ध को अनुभव करता है। ' यहने वो घार प्रकार के जानन्द बताये गये हैं उनमें प्रथम कानन्द कायाराम है वर्षांद्ध तारिक आनन्द है। अंतिम जानन्द नायाराम है वर्षांद्ध तारिक आनन्द है। अंतिम जानन्द नातात्मक है और इसी लिए सहजानन्द कहा जाता है। इसी जानन्द से महासुध की अनुभूमि होती है। संक्षेप में तात्मयं मह है कि सहज मत्त के विभिन्न साधकों ने (१) सगैर को सब प्रकार के साधना का साधक मान है। (२) जिल और वादिक के मिलन या सामरस्य को कभी (क) प्रजा-जपत के योग से, (ख) कभी स्मृत सापि प्रवान के एवं (ग) कभी कुण्डीनों स्पी सचिन के साथ मूम्प नक या सहस्यार स्मित शिव के पित्रन के एवं से (प) कभी एवं पवित्रों के आकर्षण योग से और (ष) कभी मन्त्र नाति सारित साथ सम्मा है।

(१) सबने क्यरी दिखाने, पूजापाठ, ध्यान-धारणा, और विधि-विधान का विरोध

किया है; पर अन्ततक चनकर सब साधनाओं ने बहुत जटिल रूप धारण किया है।

(Y) मद्यपि गंभी साघनाओं ने शरीर में ही परंग प्राप्तव्य की प्राप्त करने का प्रयास किया है और वैद्यान क्या इच्छाबार की आसीचना की हैं पर प्रेममूकक साधना उन्हें नहीं भागत ही सभी। वे निद्धि, गुक्ति और निर्वाण के चक्कर में ही पढ़े रहे। मैम मक्ति से दूर ही वने रहे।

सातवी से ११वी-१२वी शताब्दी तक के साहित्य में यद्यपि सहव सामना नाना अयों में व्यवहृत हुई है, परन्तु उसका मून अये बराबर याद रता गया है। वह मृत अये यह है—

- (१) बाह्याउँबर और क्रुच्याचार से परम सत्य का साक्षात्कार नही होता।
- (२) परम प्राप्तम्य मनुष्य के शरीर में ही है।
- (३) परम प्राप्तव्य का स्वरूप अनिवंचनीय है, केवल गुरु ही उसे बता सकते हैं।
- (४) स्त्री-स्यान, वैराग्य और कृष्णुसाधना मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है।

मानो सामनाओं के संसर्घ से इस मुख अर्थ के कई प्रकार के परिवर्षन हुए हैं। विशेष कर से परिर की ही सिद्ध सोमान मानने के सिद्धालन ने मोपमूलक और भोगत्यक सामना एक- सिप्तों को बन दिया है। ११वी-१२वी शताब्दी के अन्त में इन बाहाबार और आहम्बर दिया मामनाओं में भी मेर कम-अंक-अनिवार और रहस्यात्मक बंदिनक्यों में आहमअनकाश किया। एक विश्व के अर्थ कि इस माम सामनों प्रकार के सिद्ध भी प्रतिक्रिया होना स्थामानिक था। प्रतिक्रिया ना म्यूम तीव इस माम सामनों में दिया है। उन्होंने बौद्धों, भोगमाणियों और सामन सामकों पर कमके प्रहार किया। एस सामनों के यो सामनाओं में जो बार्द किसी होना स्थामनी है जाने प्रकार किया। एस सामनों हिसा होना स्थामनों में जो बार्द किसी हमार सामनती हुई उनने प्रापं में आ पहुँ सी, उनका इच्छात्मक कर दिल्य हो। द्वादा के साम ब्रह्मवर्य, वाक्संपन और सुद्ध विन्त का समर्थन किया। गोरलन ने प्रति है—

र एउ सो निरिवर कहिन्न मनि गृहु सो महासुह वाव । एरवुरे निक्गा महज रवगुन हद महासुह जाव ॥२६॥

इंद्रो का सड़बरा बिह्ना का फूहरा। गोरख कहे ये परत चूहरा॥ काछ का जती मुप का सती। सो सतस्य सतमी स्वी॥

मोरस पूर्व सहज मानियों में दोनों ही बातें वह गई थी। एरन्तु गोरालनाय का हुए गैन सहज सामना का सहायक नहीं या। वह विदि प्राप्त करने का मार्ग मात्र रह ाया था। वहमें मी दरम प्राप्त का से मार्निक ने प्राप्त के विद्या भाग करने मार्ग का प्राप्त का स्थाप कि मार्ग के विद्या का प्राप्त के सामन है। गई थी। अपन के विद्या का प्राप्त के सामन है। वे बाहा का रहे गई थी। अपन के विद्या का प्राप्त के की वाहा का रहे का प्राप्त करने को प्राप्त करने को प्राप्त करने के प्राप्त का निर्मेष नवस्य करने और वाहित में है। पर प्राप्त का प्राप्त करने के प्राप्त करने का प्राप्त करने के प्राप्त का विद्य का प्राप्त का का प्राप्त का का का प्राप्त का का का प्राप्त का का प्राप्त का का का प्राप्त का का प्राप्त का का प्राप्त का का प्राप्त का का प्राप्त का प्राप्त का का प्राप्त का का प्राप्त का का प्राप्त का का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का का प्राप्त

सहज सहज सब कोह कहै सहज न चीन्हें कोह। जिन सहजें विषया तभी सहज कही जै सोह।। सहज सहज सब कोह कहैं सहज न जाने कोह। जिन सहजें हरिज मिनी सहज कही जै सोहं।

उन्होंने नाय परियों के भटाटोप प्रपान समापि के स्थान पर सहन समाधि श्रहण करने की सत्ताह थी। नहन समापि—भो अन्तरार के परम प्रेममय 'आराज्य' को पहचान सेने के बार अनायान मिन्न की गई है, जो अहेत जारमनमर्पण वा सन्त है!

साधी शहन समाधि सभी।
मुद्द प्रतास जा दिन में उपनी दिन दिन लिक भभी।
पह प्रदेशियों ग्रीद परिल्पा जो मुख्य करी है देवा।
पह गोदों तम करी दण्डवत पूनो और न देवा।
कहें सी नाम सुनू मी मुन्दिन साम थियों सी पूजा।
निरह उजार एक मन मेली माद न राली दूजा।
आज न मुंदी, कान करी गोद न रर भहि पारी।
मन्दे नम्म पितानी हिन होने सरद कर निहारी।

सबद निरन्तर से मन काणा यनिन वासना स्थामी।
उठत बैठन कबहूं न छूटै ऐसी ताड़ी लागी।
कह कबीर यह उनमिन रहनी सो परसट करि माई।
इ.स सब से कोड परे परस पर बोहि पर रहा समाई।

पूर्ववर्ती सहज साधनाओं में अंतरिस्यत परम प्राप्तध्य को भावनितरोल रूप में प्रहण करने का प्रमास मा, इलीविए उसमें शुष्कवा जा गई बीर बहुक जाने की मम्पायन वनी रही। इर सामना में मावगृहीन मधूर रूप को पाने का प्रयास या दर्शनिए स्वामें स्मिरता और सारताना सेनों बनी रही। इस परम प्रेमनम अन्तरिस्य देवता की पाने से बाद मोह, ममता भीर जासनित का प्राप्त चली गांती है, इसीविए यह कप्पी सहज सापना है। कबीर ने कहा है—

> सहर्जाहं सहजाहं सब गए सुत वित कामिनी काम। एक्पैक ही रीम रक्षा दास कवीरा राम।।

ऐसा मक्त अपनेको परिवास सती से तुलनीय मानने सगता है—सती जो सिन्दूर की महिमा और पौरव हो जानती है। सिन्दूर को काजल से नहीं बदला जा सकता, राम को भी काम से नहीं बदका जा सकता—

> कबीर रेख संदूर की काजल दिया न जाइ। नैनं रेमिया रीन रह्या दजा नहीं समाया।।

यही सच्ची सहंब साधना है। इस मार्ग का साधक परिपूर्ण प्रेम का बातन्द पाता है। बादू ने कहा है---

> दाइ सुमिरण सहज का दीन्हा आप जनन्त। अरस परस जन एक सो खेलै सदा वसन्त।।

सी, यह प्रेम प्रस्ति मूनक मार्ग ही बहुज मार्ग है। यही मनुर भाव की साधना है। इसमें कराधानक सत्येह परम दिश्य का प्रेम सहज ही प्राप्य है, वह अन्तर की स्वामादिक स्वाकुनता के मार्ग से अनायास ही, सहज भाव से जा जाता है। भक्तवर बाबू ब्यास ने बड़ी मीठी भाषा में के तक को समस्या है——

बीब की ग्रीति तो पाइंगे जो पिर होने गाग।
में तो अनत न बाइती रहती परतिन हारिंग।
करने मन निवारिया रे मोहि एक्ट मेंती करन,
अनत गए दुख उपने मोहि एक्टि मेती राज रेव।
धाई सो शहनो रागे रे और महि अन देव।
धाई सो शहनो रागे रे और महि अन देव।
धाई पा निवासिया जहां जमत अमेर रे।।
पार कंतन चित साइयों रे भीरे हो से माव।
राह जन करेग हैं सहसे हो सुं आत रे।

इस प्रकार सहजात की सर्वाधिक ह्वयश्राही और सरस परिणति संत साहित्य की सहा भिना सामना में हुई है।

आचार्ष ह्यारोप्तताद द्विवेदी जी ने अपने 'मध्यकालीन वर्ष साधना" में एक ऐसे सम्प्रात को क्यों ने हैं, निनका साहित्य अब मिलता नहीं, परन्तु जो कभी बहुत प्रस्थात रहा है, यह मैं लीपटों मा मोलामदों का सम्प्रदाय। यो लोग अवस्त के भीग एक भीन मा प्रस्त भी लीपटों मा मोलामदों का सम्प्रदाय। यो लोग अवस्त मिला कार्यों वा। पूष्प कीर सौ प्रमार करते हैं। साओ, कियों, और भीन की-ध्यों हुनका आवर्षों वा। पूष्प कीर सौ से जोवे तमन होकर एक ही नीचे नक्ष्म में लिपटे रहते हैं। हिजेदी की ने आपने एकी प्रवेष में एक स्थान पर इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त की स्थापना करते हुए लिसा है—राता भीन वी क्या ने पे ही एक कीर हो पर्यों नियस्त करना किया निवार पर प्रसित्ती ने उपनेश दिया—

पिन सान च नामतोचने यदतीतं नरमापि तन्नते । गठि भीर गर्वे निवर्तते सुमदय मानमिद कलेवरम् ॥

लाकों, रिपों, शीन करों। जो जीत गया को कसी शीट नहीं सकता। स्वय सुन्ते हर रिन्या और कष्ट कठावा को बहु तुरहारे लिए सिक्कुल बेकार है, क्वोकि यह जो गया दो गया। ससल सान यह है कि यह धरीर निर्फ़ कड तरकों का नेवादमार है, इसके लगे हुँछ मी नरी हैं। राज मीन को जब यह बाद मालम हुई तह उन्होंने इस स्वयास का उक्केट कर किया।

राजा नाम वा जब यह बात नायुक हु र तन उत्तार इस तकार ना विकास की स्तार की सहित्यों स्तोन-स्तोत्र कर मीलपटी के सभी जोड़े समाप्त कर दिये गये। इसमें वार्वानियों और सहित्यों का अपवें सीमन्त्रण दोखना है।

## (घ) बैध्णव सहजिया

बौद्ध सहिनिया साधना के नम-विकास में हम यह देख आये है कि किस प्रकार प्रज्ञा और उपाय अथवा सून्यता और करणा का सम्मितन ही महामुख की अवस्था है। यह प्रजा और

उत्थाय अवना गून्यता और करवा तांत्रिको का सिवसिङ है। प्रेम की परकीमा रति नामान्तर भेद में है सवा उत्पाद कमन में 'अवस्थिक का सिनन तब के अनुसार सुसम्भा का सहसार में प्रविद्ध टोकर निवसीण

सामरस्य है। यह अबा और उनाय,शिव और सिन,राधा और कुष्ण एक ही तरन है, प्रस्थान मेर सै, सायना रीनी के मेद से तथा विधिकार भेद से एक ही मुतनस्य को मिप्र-मिप्र नाम से व्यक्तित्व निया गया है। वैष्णव महित्यां में प्रेम में परकीया साब ही। सदय माना । मानवेम के इार ही दिव्यप्रेम की पीत्वस्थना हुई। ग्रेम सेवल प्रेम के निष् ही वहां लोक की रद की यूंसात हो दोवाइकर ज्याने प्रेमास्य का वरण करवा है, नहीं वह आदरों है। विवाहिता पत्नी के प्रिति पिर सहसार, प्रमाद परिचय के नारण प्रेम का स्थ-स्ट्रस बहुत कुछ नस्ट्राय हो। जना है। स्था

१ सहन सापना का यह अंश 'नाय संप्रवाय' के आधार पर लिखा गया है।

जानन्द भैरप में संवेततः यह उत्त्येष है कि स्वयं शिव विभिन्न सास्तिमों के साय पुत्रकोंस देश में ग्रहत ग्राप्ता की और बौद्धसहित्या कहते भागप भैरव में सहज सास्त्रा का उत्तेख सामा की। परतिया भाव में यह यहब सायना क्यो है, इस यह इस आये विचार करेंगे।

पातों के पतन के परचात् केतों के शाकनकाल में बीववर्ष का पठन और वैष्णव का जाता हो। रहा था। राजा कदमण तेन के राजकि ये व्यवेव। इसका बारिमांव बारह्वों धावारी में उत्तर काम में हुआ। मिपिना कोकिन विद्यापति, जो चच्छीराद के समकालीन वे, पातारी में उत्तर काम में हुआ। मिपिना कोकिन विद्यापति, जो चच्छीराद के समकालीन वे, पातारी में मूर्त प्रतास के के करान प्रतास के सिक्त हुए। किन्यदस्ती है कि उन दिनों वैष्णतें के बही-बड़ी शामांतें में स्वरीया भाव बोर परशेया भाव को, केकर प्रवच्य शासाय हुमा करते थे और मन्दार स्वरीया प्रतास की हिन्दार हुमा निर्माण की के स्वरीय हुमा करते थे और मन्दार स्वरीया हुमा की स्वरीय भाव की स्वरीय भाव की स्वरीय स्वरीय स्वरीय की स्वरीय स्वरी

पहों परहों ना रिन में यह सहब उपासना स्था है, इस पर नुख विचार कर तेना आवरपक है। यह मूनन बानो पाहिए कि यह साधना का मार्ग है मोन का नहीं—पहा मोग को भी उन्होंत एर सापना का दिव्य मंगतमब रूप देना होता है। यहब साधना में मियुन मुख को मीतरूर उसे भेरत परवादों 'पार्व' कमा तेना होता है और फिर उसे दिव्य कामकर परास्तर प्रेमान्ट मिसान भेरत परवादों 'पार्व' कमा तेना होता है और फिर उसे दिव्य कामकर परास्तर प्रेमान्ट मिसान

रै बंग साहित्य परिचय, सच्छ २, पु० १६५०।

२ चं० घ० मध्यतीता, व० १५

<sup>.</sup> विकचन दास-'विवर्त विलास'

का सायन बना सिया जाता है। कृष्ण ही है रस और राधा है रति, कृष्ण है मदन, राघा है मारन। शिव पश्चित की तरह, प्रजा उपाय की तरह राघा और कृष्ण का सीला विलास एवं बानन्दोलाड ही सामक का चरम लक्ष्य है। इसे चरितार्थ करने के लिए उसे यह सामना द्वारा अनन्त करना होता है कि यावत परुप और स्त्री कृष्ण और राधा के व्यक्त रूप है और इनका प्रेम और सम्मिलन हो सहजियो की चरम स्थिति है। प्रेम की यह दिव्यधारा असप्र भाव से तैलघारायत विश्व के कण-कण में प्रवाहित हो रही है और इसे साधना के द्वारा स्ट्रायित किया जाना है।

अब प्रस्तुत विषय है कि दिव्य प्रेम की यह मजस बारा कैसे उद्योदित होती है बौर मानव प्रेम का दिन्यीकरण ( Divinisation ) किस प्रकार होता है। परासर तस्त की हम तीन रूपो में भावना कर तकते हैं-बह्य, परगात्मा और

ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् भगवान् । भगवान् रूप में कृष्ण की तीन शनितवा है-स्वरश द्यानित, जीव सक्ति या सटस्या सक्ति, और माया द्यक्ति । भगवान

की स्वरूपा शक्ति में तीन तत्त्व निहित है—सत्, वित् और आनन्द । सत्, वित और आनन्द ना ही दूसरा नाम स्थिनी शक्ति, समित शक्ति, बौर क्राविनी शक्ति है। रामा ही यह क्राविनी शक्ति है।

भगवान में ही मोकना और मोग्या दोनों भाव समिहित है। भोग्या के विना भोक्ता की स्थिति वा आनन्दोल्लास संगव भी कैसे है ? रावा विर भोन्या और कृत्य विर भोक्ता है-भल में एक, पर तीलाविकास के लिए दो। यह लीता

भोक्तर श्रीस्था

भी तीन प्रकार की होती है--प्रातिमासिक, मायिक, व्यावहारिक। इसका यमास्थान हम विवरण प्रस्तृत करेंगे। अभी यह ध्यान रहे कि लीला भीय नहीं है : विन्द का जब कर्ष्य यमन होता है, तब वह सीला है और अधीयमन होता है, तब वह भीग है। लीला और भीग के बीच का यह असामान्य भेद मूल जाने से ही सीसा के हदयगम में कठिनाई उपस्थित होती है।

यह शीला वन बृन्दावन, मन बृन्दावन और नित्य बृन्दावन में होती रहती है। बन बृन्दा वन में होती है सीसा की आन्तरिक सीसा और नित्य वृन्दावन में जिसे नित्य देश या गुप्त वन्द्र-पुर कहते है राया और कृष्ण की नित्य, दिव्य मनोहारिणी, प्रेम

वन बृन्दावन, भन बृन्दावन, सीला और रास-विलास होता रहता है। यही 'सहज है'। प्रेम नित्य बुन्दावन साघना से जब जैममय प्रभ के प्रेय का एक कण मिल जाता है। तमी साधक इस नित्य लीला में दिब्य भाव में और सिंद देह

से प्रवेश पा सकता है। भाव देह और सिद्ध देह क्या है, इसकी चर्चा हम मयास्थान आगे करेंपे।

१ वर्गन्त तत् तत्वविदः तत्वं मज ज्ञानयद्वयमः। ब्रह्मेति परमारमेति भगवानिति उच्यते।

पैरणम सहवियों ने नित्य बृन्दाबन की नित्य तीला को माना, पर उनकी मान्यता यह है कि नित्य बृन्दायन की राखा कृष्ण की तित्य तीला केवल बन-बृन्दाबन की प्रकृट तीला के रूप में

ही जनवारित नहीं होवी अपितु प्रत्येक पुरप में कृष्ण और प्रत्येक हर सीमा हंगी में राजा का अन्तार होता है और यह रही-पूर्व के मिनन के स्था में राजा और कृष्ण की नीवा चत्वी रहती है। प्रत्येक कृष्ण के भीतर सो बास्तिक स्थल है वह कृष्ण ही है और यही कृष्ण का बास्तिक स्वरूप

करर हम कह आये हैं कि इच्छा हो है रस और राधा है रित, इच्चा ही है काम और राधा है मादन। इच्चा काम या कन्दर्य रूप में जीव-जीव के प्राथ को अपनी और आइट्ट करते रहते

है—'माम समेत हुनसकेत बादधन मृदु केणुम्'। राभा है माइन 'सहम' जो भोगना को आनन्द विलाम की प्रवासी है। राग और रांत, काम और मादन के भीच जी दिव्य प्रंय की अनक भारा प्रवासित

हो रही है वही 'सहज' है।

पुरप का कृष्ण क्य में और की का रामा क्य में अनुभव या भावना को भारोच की सामता करते हैं। निरन्तर मुद्ध बिन्तन और गुद्ध भावना के द्वारा अपने अन्दर के सारे मस-गावरण

आदि विकास की नाट कर अपने अन्दर के प्रमुक्त बित देकर आदौर साधना माजक मर्वथा पतित्र हो जाय और पुरुष में कुटण की और स्त्री में राभा की भानना देव करें। इस प्रकार भावना देव होते होते जब

पुरप को अपने वास्त्रविक स्वक्ष्ण वर्षात् अपने कृष्णप्त का और रुके कृष्ण्ये राधान्त का अनुसक् टीने गये, तब उत्तरा प्रेम सावारण स्वीत्पुरप का गामिक प्रेम न होकेर राचा कृष्ण का दिव्य प्रेम हो जाता है। प्रेम को यह दिव्य अनुभूति ही महत्र को अनुभूति है।

१ दे॰ एति विलास यद्धति—ह० लि० क० वि०, सं० ५६४ पृ० १३ ज्ञा त्रो॰ प्रतिमूचण दास गुन्त के Obscure Religious Gulis, से उत्पृत 1

ऊपर हम कह बाबे हैं कि मनुष्य का वाह्य जीवन 'रूप' है और आन्तरिक या आध्यारिमक जीवन जो शह 'कृष्णत्व' या 'राषात्व' की स्थिति है 'स्वरूप' है। रूप को इस स्वरूप की प्राप्ति होनी चाहिए तभी हमारे बास्तविक, बाव्यात्मिक जीवन

का दाभारभ है। स्मरण रखने की बात यह है कि रूप पर स्वरूप यारोप तस्त

के आरोप का अर्थ रूप की सप्ति नहीं है.प्रत्यत रूप के एक-एक कण

को स्वरूप के रसकोच में सरावीर करना पडता है। यह मानव शरीर तथा मानव-जीवन व्यर्थ या हैय नहीं है। सहजियों ने इसे वहन ही महत्त्वपूर्ण माना है। मानवीय मौदर्य की मादकना में ही सामक को दिव्य मीन्दर्य की झलमन ज्योति का प्रतिबंब मिलता है। दिव्य भीन्दर्य तथा दिख्य प्रेम का अर्थ यह कवापि नहीं है कि गानवी सौन्दर्भ और मानवी प्रेम का निरस्कार किमा जाय । मानवी प्रेम और मानवी गौन्दर्य की श्रायना को रवीकार करने हुए, उसके भौतिक आकर्षण और नहां को मानते हुए ही साथक मन ना निग्रह मफसता पूर्वक कर सकता है और परम दिव्य आमन्य और पिव्य सौन्वयं की ओर नापना द्वारा अग्रमर हो सकता है। अभिप्राय यह कि जैसे पारा या गधक लोखा जाता है, उसी प्रकार इस लीकिक मानवी प्रेम और मानवी सौन्दर्य की घोप कर दिव्य प्रेम और मौन्दर्य की ससिद्धि होनी है जो अपने-आपमें निरसार, अपरिमेय और अनिर्य-धनीय है। यह दिख्य प्रेम मानवी प्रेम की परिणति है अथवा यो कहा जाय कि दिख्य प्रेम का जन्म मानदी प्रेम के गर्म से होता है. ठीक जैसे कीचड़ से कमस का । जहाँ टैठ वैष्णवो ने 'निजेन्द्रिय प्रीति इस्ता' को काम और 'इप्लेस्ट्रिय श्रीनिडच्छा' की प्रेम की भना दी है, वहाँ वैयाव महित्रयों ने इस भेद को मिटा दिया है। वे कहते हैं कि दिव्यीकरण के अनन्तर निजेन्द्रिय प्रीति इच्छा और करणे-न्द्रिय प्रीति इच्छा में कोई अन्तर नहीं रहता--िविवेरियय तर्पण और कृष्णेरिद्रय तर्पण एक ही वस्त्र है। स्पष्ट शब्दों में. उनकी मान्यता है कि प्रेम का जन्म काम से होता है। काम के बिना प्रेम हो मही मकता, अस्त, काम को निवींज करने की, उच्छित्र करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सहजियों की दिप्ट मैं भगवान के धरणों में भवन की ब्रोति का नाम 'प्रैम' नहीं है । प्रैम है राघा और कृष्ण की प्रगाद प्रीति, जो रूप में स्वरूप के आरोप द्वारा प्रत्येक स्वी और प्रथ्य में उपसम्य है। इसी में पूरप और स्त्री शरीर की चरितार्यता है। इसीलिए यह शरीर और यह जीवन हेय नहीं है। मनुष्यत्व ही देवता की जननी है। प्रेम ने ही मनुष्य देवता बन जाना है, इमीलिए मनुष्य

१ बण्डोरास का एक गीत है-

যুৰ हे मानुष उपरे मानुष सत्य ताहार उपरे नय ।

तपाच-

मानुष देवेर सार जार प्रेम जगते प्रचा जगनेर धेर्छ मान्य जार विन प्रम प्रीति रस मानुष करे कैलि॥

-सहजिया गान २७

ही सबेंबेट हुआ, त्योंकि उत्ती में परायर रिव्य प्रेम का अनवस्तानामर जहरें मारता है। इस प्रकार सन्त्य में परे देव अथवा अयवान की सत्ता के सहिव्या नहीं मातने। रामा और कृष्ण की भी देव होने हैं होने की है के मिन वारी में ही रामा और कृष्ण की उपनिवाद होने की मानत वारी में ही रामा और कृष्ण की उपनिवाद होने मकती है। दिव्य दृष्टि से देवने पर स्व और न्वस्प में ऐसी अभिन्न अवि-भेष एकता और स्पानत है कि रहनें पृषक नियान ही जा सकता। ऐसा ऐसे ट बनने पर मानत और देव में में देव रहने पर पानत की अरेद में में में पेर तहीं है इनामा। उना में स्वस्य अग्री मनार परिवासन है जैसे पृष्ट में गुमिश। स्वस्य की उपलिवाद के स्वी पृष्ट मां उना में स्वस्य प्रश्नी मनार परिवासन है जैसे पृष्ट में गुमिश। स्वस्य की उपलिवाद करने हो हो हो हो होते हैं, इनिवाद पूजा है जो एक विश्व है। स्वस्य का स्वाद की प्रशास हो प्राप्त। मह जान की स्वस्य है। स्वस्य का स्वस्य की स्वस्य है। स्वद स्वन और स्वत हा प्रश्नी के निपाद है। इस स्वत मानी से में तक स्वाद ही पहले हैं। स्वत स्वत से प्रश्नी से स्वस्य है से से हा हो ही ही स्वस्य प्रेम के बारा ही दिव्य प्रेम के बारा ही पुष्ट से में से के बारा ही उपलिवाद की में प्रयास हो में स्वाद की अपने के बारा ही उपलिवाद की स्वाद ही अपने हु स्वत्य और रायाद की उपलिवाद करते हैं।

बारोप सहित प्रेम से ही साधक कृत्वाबन में प्रवेश गाता है, स्वरूप का रूप पर आरोप किए विना मात्र रूप की उपासना सीमें नरक को रू जानेवाली है। यह व साधना का सामक सामान्य

रति और रस

रस का मनुष्य नहीं होता, न वह राम मनुष्य होता है, यह तो अमोनि मनुष्य होता है और त्रमश्चः सहव मनुष्य और नित्य मनुष्य

प्रेम सिद्धि

अन्दर की सारी निम्न बृत्तियाँ और पश्च भाव समूल नष्ट हो जाय, जितसे उत्पर दिव्य बृत्तियाँ और दिव्य भाव अपना पूरा रंग अत सके। उसका रूप स्वरूप की ज्योति और रम से ब्रोतजीत

हो। मारांच यह कि पुरुष अपने पुरुषत्वाभिमान का परित्याम कर जो उनका वास्तविक नारी

स्त्रभाव है उसे प्राप्त कर के जब हम सावजा में पेर रहने । इस मानको की किशाई को व्यक्त करते के तिल् मिद्धों ने के उनरवासियों कहाँ हि—मधुस में स्वान पर रचमात्र भी भीमता नहीं, सोत्त के आरो सेटक कर जून, पकरी के कार ने हाली वीक्ता उत्यादि । महिद्यों ने में सावाधना में साधक की तीन कोटियों मानी हि—अवनं, सावक, और मिद्धा । इनके निष्ए पत्राप्त है—नाम, मन, मान, देन और रचा । प्रवर्ध मिर्मि के सावक के लिए तम और स्वान सावक सित्त के लिए, धात और मिद्ध स्थित है—सिद्ध के निष्ए सावक सावक सावक सावक स्वान सावक सित्त के सावक से सावक स

पीरिति उपरे पीरित घडमह

ताहार उपरे भाव भावरे उपरे भावरे वनिंद ताहार उपरे लाग ॥ प्रमेर मातारे पुलकेर स्थान पुलक उपरे पारा पारार उपरे पारर नतीत ए एव शुनावे कारा ॥ मृतिका उपरे भनेर वगित ताहार उपरे बेड ताहार उपरे पीरींत वनिंद जाता चरे पाराम केड ॥

—वण्डीदास

जब सापक के हृदय में वास्त्रविक प्रेम का उदय होना है नव प्रेमास्पद प्रेम का एक प्रतीक मात्र बन जाना है और नारा विक्व कानी अनन्त गरिमा, रहर्ष्य तथा क्यरियेश गौरूर्य के मात्र प्रेमास्पर के ग्रीर में ही पनीनृत होकर रहुटिन हो जाना है, इनना ही नदी, वह प्रेमास्पर ही परम सख परम पित और परम मुन्दर का प्रतीक हो जाना है। प्रेम के ऐसे दिव्य जावेश में चर्मीदान में 'नामी' की सर्वोधित करने हुए गाना है—

तृषि हउ पित मान, तृषि वेदमाना गायत्री । विभि से मत्र तिम से तत्र र्ताम मे उपासना रम ।

अर्थात् तुम्ही हो मेरी माना, पिना, तुम्ही हो बेदमाता गायत्री

तम्ही में है मारे तत्र-मत्र और तुन्ही हो उपासना रस का मल उत्स ।

प्रेम सावना में यही है आनन्द की वह स्थिति. जिसे तैसिरीयोपनियद ने बहा से अभिन्न कहा है तथा यह माना है कि इनीने सबकी उत्पत्ति हुई, इसीने सबका पोपण होता है तथा इसी में सबका अभिमवेश होता है।<sup>8</sup>

१ आनन्दो बहोति व्याजानात्। आनन्दाद्वेव खल्थियानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि भोवन्ति । आनग्दं प्रयन्त्यभिसंविद्यन्तीति

# चौया ऋष्याय

# सिद्ध देह और लीला-प्रवेश

यह म्मरण रखना होगा कि इस भोतिक स्वूल देह, विषयासिक्त मन, यहिमूँकी वृद्धि सथा मनिन अन्त करण ने भगवान की सपुर लीना में प्रनेदा नहीं होता। बैधो भीवन के एकादश अगो—सरणार्थाल, गरसेवा, धवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवा,

प्रवेशाधिकार

अर्चना, बन्दन, रास्य, मस्य और आत्मनिवेदन के माधन से जब धरीर, इन्त्रियो और गन के द्वारा पूर्णन एक मात्र प्रभू की उपाराना

होने नगती है तब बह बैधी पाधन भिक्त कहनानी है। बैधी नाधना का बया स्वस्य है इसका प्रकरण वसास्त्राल आगे आवागा। अली उहाँ हारना अभीयर है कि वैधी साधना को सामीया समझ तर चुकी के अन्तर ही साधक का रामानुमा निक संवये होता है। 'पाणानुमा' के अन्तर है होता है। 'पाणानुमा' के अन्तर है होता है। कि उत्तर होता है। 'पाणानुमा' के अन्तर है रामानुमा के अन्तर है। इस अववासिकों गोय-अव्यासों की प्रतिवस्त्री मिल का निलके हारा अनुमारन होता हो बही है। इस अववासिकों गोय-अव्यासों की प्रतिवस्त्री मिल का निलके हारा अनुमारन होता हो बही है रामानुमा। अवनास की अग्रिय के साम के ही ना है 'रामानुमा' । अवनास की जिल्मा में बन्नोकानुमारन अन सेवल से रामानुमा के उत्तरिक्ष होती है। इस प्रतार की माधना में नहीं माथ था पथा आब में स्थित होतर होते होता होती है। इस प्रतार की भाषना के साम के साम करता है। अपन होता है होता होता है होता होता है। इस प्रतार की भाषना होता है हिता होता है। इस प्रतार की साम साम साम करता है। होता होता है होता होता है। इस प्रतार की साम साम होता होता है। इस प्रतार की साम साम होता होता होता है। इस प्रतार की साम साम होता होता होता है। इस साम होता होता है। इस स्वस्त है सित रामानुस है।

--जीव गोस्वामी।

१ 'कायपीकान्तकरणानां जपासना<sup>\*</sup>

२ विराजन्ती अभिव्यक्तं वजवासी जनादियु रागारिमकामनुमृता या सा रागानुगोक्यते॥

३ विद्वताय चकवर्ती का कथन है— क्रजनीला परिकरास्था श्रृंगारादि भावमापुर्वे श्रुते इद समापि भूयात् दित सोमोत्पन्तिकाले शास्थयुक्तमापेशा न स्यान्॥

४ 'रागानुगायां समरणस्य मुश्यताम्।

इसीने भावयोग द्वारा साफ्क का भगवान् ने मिलन होता है और इसे ही 'आतर मिलन' ( Myste Union with the Beloved ) कहा जाता है।' बाव को तीवता में सामक नेवल मूनारान तीना का सालालार नहीं करता, वर्षण्य इसमें साथ मान ते प्रवेश कर इस सीना-विनास का आस्तार भी करता है। सामहान भित्र का व्याद है क्षत्रवासियों को सामार्थ के कि उपलिया । सामार्थ को के कि एस है—(१) कामवन्य कैने भीपाने का, (२) देस प्रच कैने उपलिया । सामार्थ को कि त्वाद होता है। कामवन्य कैने भीपाने का, (२) रामार्थ कर कर के सामार्थ के कि ता कामवासिय के कि ता कामवासिय के कि ता कामवासिय के सामार्थ के निवास के सामार्थ के सामार

२ विद्वताय चत्रवर्ती ने अपने 'रागवर्सविद्विका' में रागातृगा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है और उदाहरण स्वरूप यह बतलाया है कि महाप्रभू श्री चैतन्य देव का जब अवतार हुआ तब उनके साथ हो कई मोपियाँ उनके सक्षा के रूप में अवतीर्ण हुई, उदाहरणार्ष---

ñ

| रूप भंगरी    | _ | रूपगोस्वामी के रूप में  |
|--------------|---|-------------------------|
| लावण्य भंजरी |   | सनातन गोरवामी के रूप    |
| रति मंजरी    | _ | रघुनायदास के रूप में    |
| गुण मंत्ररी  |   | गोपाल भट्ट के रूप में   |
| वितास मंजरी  |   | जीव गोस्वामी के रूप में |
| रस मंजरी     | - | रघनाय भटट के रूप में    |

As the little water drop poured into a large measure of wine seems to lose its own nature entirely and to take on both these taste and colour of the wine, or as the iron heated red-hot loses its own appearance and gloos like fire, or as air filled with sunlight is transformed with the same brightness so that it does not so much apear to be illuminated as to be itself lights, so must all human feeling towards the Holy one be self dissolved in unspeakable wise and wholly transfused into the will of God.—D. Diligendo Deo C 10

मबच रूपा रति में माता, पिता या मित्र के रूप में श्रीकृष्ण से मंबध होता है—औसे नन्द, यसोदा, क्षोप।

भावभक्ति की प्राप्ति माधन अक्ति के परिपाक से होनी है। यह इच्छा-इपा वा इच्छा-भक्त इपा से प्राप्त होती है। इसीलिए इसके सीन भेंद किये गये हैं—साधनाभिनिवेदाना, (२)

हुम्णप्रसादवा (३) हुम्णभननप्रमादवा । भाव भवित में अभी भाव भावभवित रमदेशा सक नहीं पहुँचा है। परन्तु भावभित किसी बाह्य

प्रयल सं पायित नहीं होती। युद्ध स्वर क्रिये से ही हाती। स्कृति होती है और प्रेम को प्रयम फॉब है— प्रेमण प्रयम फॉबरन '। महमारिन से 'दि' के हारा चिंदा समृत्य हो जाता है। यह 'दिस' हो नायताला को अनियाना जाती है और दिश्यान यह होता है कि अनुभावों का स्कृत्य होने पायता है—जैसे जातिन, अन्यर्काणता, विदर्शित, मान-गृत्यता, आयावस्य, समुक्तम्या, मानगान में रिन, मनवद्गुम-प्रास्था में आगरिन, मनवान के सामार्था में प्रेमि

भावभन्ति के फरिपाक से उत्तम्म होती है प्रेमाभन्ति । भाव जब मान्द्रात्मा-प्रेम की स्थिति में पहुँच जाता है सब प्रेमाभन्ति का उदय होता है । इसमें द्वदय सर्ववैव सम्यक् प्रकारण मनुष

हो जाता है और अनन्य ममना का शाविभांत्र होना है। यह प्रेमाभिक्त माधना भनिन में हो, पागनुका ने हो या भावभनित में हो, पपनु होना है भागत्वसमार ने ही। यह शमाद कियन हिन्द है या माहाल्य्य हान ने हो जनना है। इनमें फैनवर भसाद रागभावा से प्राप्त होता है और माहात्स्य

है या माहारम्य ज्ञान से हो सबना है। इससे 'कवल' प्रसाद रागाजुवा से प्राप्त होता है और माहारम्य ज्ञानजन्य प्रमाद वैधी मार्ग से होता है। इसका क्षमिकतम यो होता है—प्रदा, साधुसग, अजन दिया, अनर्पनिवृत्ति, निष्ठा रचि, आसनिन, आव और अन्त में ग्रेम।'

प्रेम के मूल में है 'इच्छा'—मक्त की इच्छा भगवान से मिसने की ओर उपर भगवान की इच्छा भक्त से मिनने की। भक्त के मन से मितन की इच्छा उटते हो भगवान से मन में भी मितन की इच्छा आग्रत हो जानी है। उनको इच्छा सर्वसमर्थ है

ामलन का इच्छा जायत हा जाना है। उत्हा दुष्णा मिनन के अर्थ अर उमी के द्वारा मिनन सभव होना है। इमीनिए पर्म, अर्थ, कास और सीक्षा भे परे यह प्रेम हो पक्षा पुराव माना यार है।

मारण यह है कि मयुर भाव के विना अलण्ड और मकोनहीन भिलन असभद है।

र आदी थडा ततः संगस्तनीप्रथमनन शिया। सत्तप्रेप्तर्गरिपृत्तिः त्यात्ततो ,निव्यप्तिष्ट ततः । भयासन्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाम्युदञ्चति। सायकानामयं प्रेम्णः प्रातुभवि अवेतृ त्रयः॥

क्षत्रभाव अववा सची भाव में प्रवेश करने के पूर्व दो बातें आवस्यक है—उपामक परि-स्मृति और उपास्य परिस्मृति । उपासक परिस्मृति में स्वारह भाव हैं। (१) सर्वेष, (२)

वयस, (३) नाम, (४) हप, (१) यूप, (६) वेरा, (७) आजा, करो भाव में प्रवेत (८) वास. (१) मेवा. (१०) पराकारण स्वास एवं (११)

सबी भाव में प्रवेश (=) वात, (१) नेवा, (१०) पराकाष्ठा स्वास एवं (११) पास्पदानी माव । उनमें नावप-भाव ही प्रास्ति की आवारशिका है। सम्बर्धाकाल से श्रीकरण के प्रति जिसका जो भाव होता है तरतम्प ही उनका चरम लाभे

है। सम्बन्धकाल में श्रीष्टप्प के प्रति जिमका जो भाव होता है तदनुष्प ही उमका चरम साभ होता है।

कृत्या से प्रमु साथ में संबंध करने पर मायक उनका थान हो बाता है, मला भाव ते सम्बन्ध करने पर उनका मला, पुत्रभाव में सबय करने पर उनका पिना-माता, स्वकीय पति भाव

से सम्बन्ध करने पर बनिता हो जागा है। बज में गान्त रस तो संबंध-भाव दे नहीं, दास्य भी मकुबित है। उत्पासक की स्थामाधिक रिव के अनुसार ही सम्बन्ध स्थापिक होता है जिनरा शीहम्म के शत स्त्रीत्स भाव ने परकीया रस में रिव है वे अवपरेत्वरों के अनुसत होकर रसास्यादन करते हैं। वह ऐसा मानने हैं कि में श्री राधिका भी परिपारिका है और श्रीरावारानी सेरी धीनकेकरी

है। मुतारा रावावरूप हो हमारे प्राणेदन हैं। यह तो मध्यण भाव के मंत्रंघ में हुआ। अब 'वयम' के मृत्यं में यह निवेदन हैं कि श्रीष्टण के माय हमारा वो भी सम्बन्ध है वर्गमे एक अर्घ स्वरूप का उदय होगा—यह स्वरूप है वतनना-स्वरूप। उनमें सेवा के उपयुक्त

स्परूप की अत्यना आवस्यकता है। अन्तु, किरोरप्यम् ही बास्त-वयस् विक ययन है। यस वर्ष से सोलह वर्ष तक किरोर्स है। [निह

वर्षं नी अवस्था ही वय-मिष है। प्रवत्तनाएँ निष्य किसोरी है नारण कि उनमें नात्य, पोगण्ड, एवं बुद्धावस्था का आविर्भाव क्यापि नही होना। इमलिए इस रम ना गायक सप्तेकी किसोरी रूप में भावना करें।

इसके अनन्तर है नाम भाव । इजरानी की परिचारिका की परिचारिका का सन्तरम बात होने ही सभी रूप का जो नाम है, जही सायक का नाम हो नाम जारा है। साथक की र्राव देवकर सुरू जो नाम दे दें, वहीं सायक का निल्ल नाम है। गांच हारा ही सायक प्रजानकारी सभीय भनोरम' होना है। उनकी राजि के अनुसार त्रिया, लग्न, वसी, कसा आदि

नाम उसे प्राप्त होते हैं।

शाल्मानं चिन्तपेतत्र तासां मध्ये मनोहराम्।
 रपपौदनसम्पन्नां किन्नोरीं प्रमदाङ्गितम्॥

'इप' हे सम्बन्ध में लक्ष करने की बात यह है कि हप-बीवन-सम्पन्न किशोधी हो जाने पर हाँच के अनुवार ही गुस्टेन मित्र हप का निर्णय करते हैं। अविन्या चिनाय हप विशिष्ट किस्सार के अनुवार की सुरक्षित करते हैं। अविन्या किस्सार के स्वार्थ हैं।

हुए बिना भी रापारानी की गरिनारिका कौत हो सकता है? इस कित पूर्व में सावक का सती हम में बरण हुआ है, यह जातरे के निए यह जानना होता कि भीमती यिनाको रे पूर्वकर्त हैं, की अट सन्त्रियों में ने किती एक के यूप में रहना होगा। चनिता, विज्ञान, बरावनी

राजिका की अप्ट सिलयों में में किसी एक के यूप में रहना होगा। चिलता, विद्यासा, क्यायनी आदि किसी सची के यूप में सम्मिलित होकर उसी की आज्ञा ने श्रीराध्यामाधव की सेवा नी जाती है।

चन्द्रावनी आदि मिलवी राषामाध्य के थीना सम्प्राद्य के निए निरन्तर बलवती रहनी है और विरक्षनथा होकर रचवृद्धि करने के निए यही वह मात्र ग्रहण करनी है। बस्तुत स्वयं औराधिकानी ही यूपेरवरों है और ओहरण की विचित्र शीखा की अभिमानिनी है। निनकी की सेवा है उनका बही 'अधिमान' है। जो संद्या मिली है, उस सेवा के उपयोग नानानित्र गुनो की धारण करने का आदेश नरहेव देने हैं।

यह आजा दो प्रकार की है—निरय और नैमितिक । करणामयी सको जो निरय सेवा की आजा दें उसे निरमेश होकर कप्टकान में जहाँ जो आवस्यक हो, निर्धान्त होकर करना उनित है। बीच-बीच में समय और प्रयोजन के अमसार भी सेवा मिनती रुग्ती है।

पत्र के फिल बान में बाल होता चाहिए, गोरी होरूर नहीं जन्म हुआ, किल गोब में विवाह हुआ, किल कुछ के पाल किस हुज में रहना बास आदि के सबध में स्टारेंब का आदेश होता है।

सिया' में जो मुबेरनरी की आता हो वही करता होगा है। जी पीरार्धिकाजी की ही सेवा मैं सीन रहती हैं। डप्प यदि ऐसी मधी ने प्रति रित वा प्रकाद करें तो उसे स्वीकार नहीं करना

चाहिए, क्योंकि राधिका जो की दानी की ऐमा करना अर्जुबिन है। सेका राधिका की अनुसति के दिला इल्पनेवा स्वतन्त्र होकर नहीं करना चाहिए। हमी का नाम है गेवा। थी राधा की अटकाणी मेवा ही दामी के लिए बनल्य है। 'चाल्यली' का आई है—्यो सार प्रेमस्स मे परिलुल होकर

मेवा है बानों के लिए बनोव्य है। 'पायदाता' का आं है—को बाद प्रेमस्त में गरित्युन होकर मियता द्वारा प्राप्तम्म लाव कर नेती है धर्मांट्र पूजरे हो जानी है और प्रति दिन वस में प्राणियन रापाट्रण का सीना-निहार कराती है और पैदाय क्रम ने अपनी गयी और गीवार राप्युक्त मान की दिव्या देती है। यही भी लिनता अपना पान्यपानी क्या ले, बही तायक नी नामना होती हैं

१ साध्येभरसी-प्लता त्रियतया प्रागत्स्यमाप्ता तथीः प्राणप्रेष्ठ वसस्ययोग्नुविनं सीताभिगतंत्रये। वेदरायेन तथा ससी प्रति सदा मानस्य शिक्षा रसे। वेदर्य सारप्लीह हुन सतिता प्रसान सा सा गर्णेश

भेवा में तांध्यूलरफ्ता, चरणगर्दन, पय दान, अभिनारादि कार्य के द्वारा थी राधा जी को नित्यतुष्ट रखना हो मरूप है।

भी रामाकृष्ण के भूषय जानित करेनुक की पाश्री बनता, स्वीत बाज के हारा उनका मनो-राजन करना यह भी शेवा में मामिनिता है। शिक्का के प्रधार की पुरिष्ट के किए सपत्ती साब में स्वित नीमान्य, गर्व, विभ्रम प्रमृति पूर्ण नी गुणवतों ने मान्य भी कृष्ण कुछ क्षणों के मिए भोड़ा करते हैं यह मीमान्य बेजन क्यांचित्रों की प्राप्त है।

यह गिद्ध देह न तो अस्थि माम-रक्तमम जब देह है और न सास्य प्रोक्त मुरम और कारण देह ही है। यह है विद्यानन्द किन्सव रस प्रनिकासित नित्स सुद्ध सुवार समुज्यन्त परम सुन्दरतम

यिन्ववानन्मय न्य विग्रह । बैरणव माधना के क्षेत्र में इस सिंह देह प्या है ? मिन्यदानन्यरमध्य गूर्नि को 'मनरी' कहते हैं । ये सीलयो की अनु

मित के अनुधार और पामाध्य की सेवा में नियुक्त रहती है और परमानन्त का अनुधार करती है। इनका यह देश नित्य गुढ़, नित्य सुन्दर, नित्य ममूर, नित्य मस नुपमा क्षम्पक और नित्य समुज्यन्त गरुगा है। वन परे स-माज्य कर मेंद्र प्रमान मेंद्र नित्य इस माम में में माधना की पीलाव्य स्थित में इस सिड देह की स्वयंग्य स्कूरित हुआ करती है। पोच मोतिक देह हुट जाती है, पर यह मीज्यवाल्य रखीवश्रमती श्रव मुन्दियों भगवान के प्रमामा में स्थान प्रमास की स्थान स्थान कर मीजावाल सिक्स सुन्दियों भगवान के प्रमाम

स साथना के संग में तथा भगवान् श्री रामायायन के प्रेमपान में भगवान् शब्द सखी, अब्द नंबरी के धी नृत्यायनंत्रद तथा थी नृत्यावनंत्रद तथा था नुव्यावनंत्रद तथा उप सखी और नाम, वर्ग, वहत्र, वध्य, अब्द ननिर्देशों के नाम, वर्ग, वहत्य, वय वया सखी और मंत्रियों स्थान, क्षेत्र स्थान, क्षेत्र

| दिसा                                                  | नाम                                                                                 | देह का वर्ण                                        | वस्त्र की<br>रम                                             | बयस                                                          | सेवा                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       | श्री नन्दनन्दन<br>स्यामसन्दर                                                        | इन्द्रनील मणि                                      | नीला                                                        | ययं माम दिवस<br>१४ ६ ७                                       |                                               |
|                                                       | श्री मती गधिका<br>रामेश्वरी                                                         | तपाया स्वर्ण                                       | पीला                                                        | 8x 5 8x                                                      |                                               |
|                                                       |                                                                                     | सर्व                                               | ft                                                          |                                                              |                                               |
| उत्तर<br>ईंगान कोण<br>पूर्व<br>अभिनकोण<br>दक्षिणनै हत | श्री सनिना<br>श्री विश्वासा<br>श्री विश्वा<br>श्री इन्दुरेग्रमा<br>श्री सम्प्रकृतना | गोरोभन<br>विजली<br>काश्मीर<br>हरिनान<br>चम्पापुष्प | मयूरिषच्छ<br>तारावर्ण<br>काच वर्ण<br>दाडिमपुष्प<br>चीनवर्णं | \$x 5 \$x<br>\$x 5 \$5<br>\$x \$ x<br>\$x 5 \$x<br>\$x 5 \$x | ताबूल<br>बस्त्रादि<br>चित्र<br>अमृतासन<br>चवर |

| कोण       | श्रीरग देवी  | पद्पक्तिजन्क | जनापुष्प   | 8x 5  | 5   | नन्दन  |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|-----|--------|
| परिचम     | थी तुषविद्या | काश्मीर      | पाण्डुवर्ण | \$x ≥ | ٦٠. | गानवाद |
| वायज्य को | ण श्रीमृदेवी | पदमकिञल्क    | जनापुष्प   | 88 3  | =   | जल     |

#### संजनी

| उत्तर             | थी रूपमजरी           | गोरोचन       | मयूरपिञ्छ    | ₹₹ € •  | ताबूल      |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| ईसानकोण           | श्री मजुनीला मंत्ररी | तप्तस्य गे   | किंतुक पुण्य | १३६ ७   | वस्त्र     |
| पूर्व             | श्रीरल मजरी          | चपा पुष्प    | हमवर्णं      | १३ वर्ष | বিদ        |
| अग्निको ग         | थी रित नजरी          | বিজ্পী       | तारावर्ग     | १६ २०   | चरणनेपा    |
| दक्षिण            | श्रीगुण मंजरी        | বিদণী        | जवापुष्य     | १३ २ २७ | <b>অল</b>  |
| <b>नै</b> ऋत्यकोण | श्री दिलास मजरी      | स्वर्ण नेतकी | भ्रमरवर्ण    | १३ व २६ | अजन सिंदूर |
| पश्चिम            | थी लवंग मंजरी        | বি সশী       | तारावर्ण     | ₹₹ ₹    | माला       |
| बायव्यक्तेण       | थी कस्नूरी मजरी      | स्वर्णवर्ग   | काचवर्ष      | १३ वर्ष | चन्दन      |
|                   |                      |              |              |         |            |

हर सिवसो और सञ्जिरियों के नाम, मैंवा बाहि में स्पतित्रम भी माना जाता है! जैमें सी मुदेतों भी के देह का बणे उद्दोरत स्वर्ण के ममान भी माना गया है— प्रोक्टर सूब कनकण्डित बार्वहोम् । प्रणान काट सञ्जिरियों के नाम में भी अन्तर माना बया है। उपर्युक्त मूची के स्थात पर में नाम भी मिनते हैं—

(१) श्री अनङ्ग अञ्जरी, (२) श्री वधुमती बञ्जरी, (३) श्री विमता मञ्जरी, (४) श्री त्यामतनी मञ्जरी, (१) श्री वालिका मञ्जरी, (६) श्री मङ्गला मञ्जरी, (७) श्री वालका मञ्जरी, (नमर्ने ने प्रशेष

हुछ और सांवाचो और के अनुगन दोन्दो मञ्जारमां थमना प्रिय नमें मनियां जमना-मंजरियों के नाम इस यक्तार है—(१)श्री लवज्ज मञ्जारी, (२) भी रूप मञ्जारी, (३) श्री रूप मञ्जारी, (४) श्री रूप याज्यरी, (४) श्री रूप

(द) आ र अन्यत्तं, (इ) या चून मन्तरं, (इ) सी वान मन्तरं, (इ) सी दान मन्तरं, (६) भी विचान मन्तरं, (११) भी विचान मन्तरं, (११) भी मन्तरं मन्तरं, भी मन्तरं मन्तरं मन्तरं, भी मन्तरं मन्तरं मन्तरं, भी मन्तरं मन्तरं मन्तरं, भी मन्तरं मन्त

यह परमांगरनीय साधन राज्य का विषय है। यह स्वरण रहे कि इस राज्यामाँ में रिनि, स्मेंह, मान, प्रयव, राग, अनुराग, भाव और महामाव—में आठ नतर साने वये है। इनमें रीत प्रथम है और यह रीत तभी मानी जाती है जब कि इस लोक और परलोक के ब्रास्त मोगी से तथा मोश से भी बर्चमा विर्दात होकर केवल अगवच्यामाधिक्द में ही रित हो यई हो। गायक के जित में कैवन एक ही भावना इस होकर बदमुन हो जाय कि इस लोक में, परलोक में वर्जन सर्वेदा और गर्थवा एक मात्र भीड़ ज्य हो मेरे है और श्रीहण्ण के मिना मेंगा और कोई सो, कुछ मी, किनी काल में भी, नहीं है। अनाव बातें दूगरी बच्च मात्र वया तत्व का अगाव हो जाना है, नव काम, त्रोम, लोम, मोह, मर, मच्चर, ईच्यों बरेर अनुस्वा आदि दोयों के लिए गां कर्पना हो नहीं की जा सक्ली। में दो सात्रक हें में ही नवापत हो जाते हैं। सिद्ध देह में हो। खप निप्त्यर श्रीहण्यानुभव के स्वितिष्ठत श्रीर कुछ एहता हो नहीं। अस्तु,

उत्तर हुन कह आये है कि इस भोतिक रेह से सीला में प्रवेश नहीं हो सकता, उसके लिए बाहिए भाव वेह और निद्ध बेह। नाव शायना, बौद्ध सायना, रसेस्वर साधना, रैसाई और सूफी सायना में इस निद्ध देह शे चर्चा है, हाँ, प्रविचा और तदद में भेद

सापक-वेह और सिद्ध-वेह है। अस्तु, बेह दो प्रकार का है—गायक वेह और तिद्ध वेह । सापक अथवा भाव-वेह और वेह ने मायन होता है और निद्ध वेह से रम का नयेरन और तीजा सिद्ध-वेह का आग्यादन। ' सापक वेह भी मानुगर्भ से उत्तर्भ प्राकृत वेह नहीं है। पुछ तोग भाव वेह और सिद्ध वेह में प्रद मानते हैं और पुछ तोग अमेर। नामान्यतः एहके सोयक देह में प्राप्त नरना नाहिए, फिर विद्ध वेह को प्राप्त करने प्रतिहरी हो। व्यक्तिगत अनुमृति के आयार पर युक्त का प्रयोग निक-निक्स

महालाओं ने निमन-निम बज्ज से किया है, पर भेद-अब हटाकर देखने पर यह पता चलेगा कि कोई मेर नहीं है। सबसे पहले है प्राष्ट्रत देह। इसके क्षोन भेद-स्मृत, सूरम और कारण। किसी-किसी

गत में इस कारण देह की महाकारण देह में परिवर्तन करता ही सामना का नहम है। कुछ लोगीं की भाग्यता है कि कारण देह सुद्ध है, इसे ही भाव देह सना चेंना

प्राहतदेह और उसके भेद : चाहिए। साहय कारण देह नहीं मानना। कारण देह आनान्दा-रकुणदेह, कुम्मदेह, कारण देह : महाकारणदेह कारण का आवित्रमंत्र होता है। उचानना, योघान्यास या नाम सामय केंद्राय 'स्वामान' की आर्थि के निस् चेट्टा होनी चाहिए।

पाधन क द्वारा क्यांचे का प्राप्त के तथा पट होना बाहिए। गुरुपा का प्राप्य कैकर किसी भी साधना का अवतम्बन कर के व्यविद्या भागा से निवृत्त हो जाना चाहिए। मन्त्रसाधना, वर्षाार्थ वैध कुमें से 'स्वभाव' की प्राप्ति होती है।

१ सेवा सायक रूपेण सिद्धरूपेण श्वात्रहि। तद्भावित्यनुतः कार्या बजलोकानुसारतः॥

'स्वभाव' का अर्थ स्वयट म्यू में बातना यही प्रसन्नत बावस्थक है। स्नमाव का अर्थ है प्रत्येक जीव की बैंजिय्यू। प्रत्येक औव अपना वैचिय्या लेकर आता है। यह बैंबिय्यम ही है प्रस्ता 'स्वय्माव' क्षेत्र मान की प्राप्ति से अपने

'स्वभाष' स्वम्प में परिवर्गन हो जाता है। जानमार्थ से जो सम्बन्ध भग-

वान् से हे उसका परिणाम 'एकदा' की प्राप्ति है, पर मितनार्य मे गापन करनेवाले को 'भेर' की पार्षित होनी है—वैधिष्ट्य या स्वमाव के कारण। उत्तिवद्

गापन करनवान का 'भद' का चारत होगा हम्माविष्टम वा प्रकार के स्वति हैं।

हत के परित्र पर गोति नगत बहुत्या गढ़ एकी मूला करमायो मार्थि में बबाई पर उसीट का मार्थाहत कर भाषक बहु के साथ 'एक्सा प्राप्त कर मेगा है और तब उसे स्वभाव को प्राप्ति होगी है।

महातान के हारा निव स्वभाव सुन जाना है। प्रकार सब सन्तु को अपना स्वक्त प्रदान कर देना

है, यही उसका भर्म है। अपनार में गब एक्सा हो जाता है। आवृत स्वमाव में गात अनावृत

कर देना है। अनावान के साथ को अस्वन्य होता है वह स्वभाव को मैकर ही। स्वरूप जाते विना

स्थावत से सब्यम स्वार्ण

भाव बेह का अमें है स्वजाव नेत स्वरूप रेंद्र, जिमसे जीव विस्तवरूप में भगवान से मेनना है। भावनेत्र ही मक्तिरेट हैं, कहमा की भागि बीतत्त बात-बेह प्राप्त होने पर पतन हो सकता है यहाँप जात तब भी रहता है पर रहता है अज्ञान से बारना

भाव-देह, रवभाव-देह, स्यहप-देह परन्तु भाव-देह में भगवत्मीति का ही सम्पादन होता है और यह नष्ट गढ़ी होना। भाव देह को प्राप्ति के पूर्व परभाव की निर्मृत्ति हो जाना बाहिए। अविद्या के हट बाने पर ही स्वभाव बुन जाता उसका वर्णन नहीं किया जा सबना। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव

है। स्वभाव साकार है, पर उमका वर्णन नहीं किया जा सबना। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अनम है। पुरु का प्रयोजन यही है कि वे बाहरी भावरण हटाकर शिव्यत के 'स्वभाव' को सीता होते हैं। विभिन्निपेय तक ही गृह का प्रयोजना है। अविज्ञान्त्रया का आवरण हटते हैं। पुर का प्रयोजन सेय नहीं रह जाना। भावकार्य पुरास्य नहीं है। भावन्द्र प्राप्त हो जाने पर स्वभाव ही 'मूर', रवमाव ही धारण नया स्वभाव का निर्देग ही रिश्निनियेख होता है। वाहर से कोई नियम्बन करलेखना नहीं करना। गर्भीर अन्तर राज्य की नीरवा से बाह्य जवत की किसी भी यस्तु वा कोई स्थाव नहीं होता। तथापि वहीं की कोई सरिस्न अन्तर्योक्त अन्तर्यों में अस्ति स्वस्त्र अन्तर्य भी भीतर राज्य भवना में वाह्य जिल्ला करती है।

तिमा को जिल प्रकार शिक्षा नहीं थी जानी कि वह किम प्रकार सो सो पुकारे अथ ग संकं मान व्यवदार करें—यह प्रचल नक्षान के हाग ही निर्मावन 'स्वताव' होता है, ठीक उभी प्रचार जो भाग साव देहें सी बाहू है जो मानू-सील निरमानी नहीं पडती, बहु स्वसाव थी सन्तान है, स्थास

भारत सियाना नहां पहला, यह त्यसाय ना पंजाय है। ही उसे परिचानित करता है। यह अपने-जाप जो करेगा वही उसका भजन है। रागानिका भिका में बाह्य दास्त्र या बाह्य नियमावनी की आवश्यकता नहीं होती। स्वभाव प्राप्ति के बाद इस्या का प्रतिभाव नहीं होता । स्वभाव प्राप्ति के बाद आत्म दिवाकरण (सेल्फ इंप्लिकेशन) की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

भाव का विकास ही प्रेम है । भाव-साधना करने-करने स्वभावत ही प्रेम का आविर्भाव हो जाना है। जबनक प्रेम द्रय नहीं होना, तबनक भगवान का अपरोक्ष दर्शन

नहीं हो सकता। भाव के उदय के माथ आध्य तस्त्र की अभि-ध्यक्ति होती है, परम्न जबतक ग्रेम का उदय नहीं होता, नव भाव और द्रेस

अवस्था ही पूर्णना की अवस्था है।

नमल के विकास के लिए जिस प्रकार एक ओर जलपूर्ण सरोवर और उसके साथ पृथिती की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दूसरी ओर ज्योतिवृंबन तेओमण्डल तथा उसके साथ आकाश

रस और ज्ञोति

होना है।

भी आवश्यक होता है। नीचें रस ओर ऊपर रवि-किरण, इन होनी का एक साथ सयोग होने पर कमल स्फटित होता है अन्यवा

तक निपयतस्य का आविर्भान नहीं हो सकता । अस्त, प्रेम की

स्फटित नहीं हो सबता। भाव के विकास के लिए भी उसी प्रकार एक और नश्मोन्नेय रूप और दूसरी ओर रमोद्रमम का मृत कारण स्थायी भाव आवश्यक

लेचरी भाइ या अमृत भाड ने नहयोत्मेय के नाय-नाथ अमृत-दारण प्रारम्भ ही जाता है। भाग-सरोबर में पहले भाव-कतिका के रूप में प्रकट होना

भाव देह, प्रेम देह, ਜਿਫ ਵੇੜ

है, पत्थान सूर्य की किरगें उसे प्रेम-कमल के रूप में विकसित कर देती है। भाव देह, फिर प्रेम देह, फिर सिद्ध देह। भाव देह बिरह ना देह है, प्रेम देह मिलन का और सिद्ध देह में न विरह है न

मितन, वहाँ है नित्य शराण्ड सीला-स्वादन ।

भगवान् निरन्तर रवय अपने साथ श्रीडा कर रहे हैं। वे नित्य हैं, इसलिए उनकी लीला भी नित्य है। अज्ञान की निया के रहने पर इस नित्य लीला की कम्पना नहीं की जा सकती। पहले अडैन बोप में स्थित प्राप्त करना आवस्यक है, तब दिलाई देना है कि एक ही नाना रूपों में संगकर अपने साथ आप ही सर्वदा-जीड़ा कर रहे हैं। उपनिषद के शब्दों में यही है उनकी आत्म रिन, आत्म-त्रीहा, आत्म-मियुन, आत्मरमण। अनन्त प्रकारों में वह एक ही दितीय बनने है

१ निरोप विवरण के लिए देखिए-म० म० पं० गोपीनाय कविराज का 'अबित रहस्य' शोर्यक नेल 'कस्याण' हिन्दू संस्कृति अंक पु० ४३६-४४४

२ प्राली द्वेष यः सर्वमर्तीवभाति विजानिवद्वान्मवते नातिवादी। भारमश्रीह आरमरतिः त्रियावानीय बहाविदां वरिष्ठः॥

<sup>—</sup>मुब्दकोपनियद ३-४

एव जनहप रस का आस्वादन करते हैं । मोक्ता वे हैं, मोष्य वे हैं और मोग भी वे ही है—दितीय के लिए स्थान नहीं है. फिर भी अनन्त प्रकारों से द्वितीय का स्वाग उन्होंने रच रखा है। यह कृत्रिम दितीय बम्तूत 'एकमेवादिवीयम्' है । अदैत की एक दिशा है, वह लीलातीत, निरञ्जन, निष्त्रिय है। ययक रूप से शक्ति की वहाँ मला ही नहीं है। मन बक्तियाँ वहाँ निरोहित है। उम समय बे अपने भाव में आप हो नगन है, नृपन्त है। उसकी दूसरी एक दिया है। वह निरन्तर नीनामय और महिया है। दोनो ही नित्य और दोनो ही मत्य हैं। अगवान अनन्त शनित-गम्पन्न है, इसी कारण उनकी अनुस्त सीलाएँ हैं। उनकी सभी लीलाएँ स्वरूपन विनमय, आनुन्दमय और अप्रा-कृत है। वे एक होकर भी अनन्त है। इसीलिए उनकी फीडाओं की इयता नहीं है। रसदय मे एक होने पर भी वे अनन्त हैं। हमीलिए उनके रमास्वादन के वैचित्र्य का भी अन्त नहीं है। म्मरण रापना होगा कि भगवान की इस नित्य लोगा में मंकोच नहीं है, विभाग नहीं है, इस्ट नहीं है, अज्ञान नहीं है। विसका प्रतीत होता है यह भी लीला ना ही अहा है। इस बारण वह भी जिल्मय, अप्राकृत और आगन्दमय है। सीमा सैवल अभिनय मात्र है। रमास्वादन के बहाने में राइमध्य में उसका अध्योजन होता है। वें स्वय अपने साथ आप जीडा कर रहे हैं। यह नित्य लीला है। यह सब विन्सय राज्य का ध्यापार है। वहाँ का आभास, विभाग भी विन्सय है क्योंकि अप्राकृत है। निमित्त भी वे ही है उपादान भी वे ही है। कर्ता वे हैं, कमें वे हैं, करण वे हैं, चेयल यक्षी नक्षी जिला भी वे हैं, एक जैतन्त रूपी वे विविध स्वीम बनाकर नाना प्रकारों में जीड़ा करते है, अपने माथ आप ही । और मय जीडाओं के मध्य में भी वे लीनातीत रूप मे अपनी जीड़ा की स्वय ही देखते हैं। सीना करते भी वे हैं, देखते भी वे हैं, अपनी त्रीडा के अतीन भी वे हैं। वे विरवसीत है, विस्वाय है, परमांगादमय धनीभृत प्रकास स्वरूप है, सब कुछ उनमें अभिन्न हप में स्करित हो रहा है, जनमें पथक कोई शाला नहीं है, जान नहीं है--गब बान वे हैं, गम्पूर्ण हैय भी थे हैं। एक मात्र वे ही अनुन्त विचित्रताओं के साथ सर्वदा और सर्वत्र सैनने और लेखाने प्रतिभासमान हो रहे हैं। यही उनकी नित्य लीला है।

१ तस्य पुनिबस्ति विस्तासक परमानत्मय प्रधानिकानस्य एवंविय मेवालितं अमेरेनेव स्कृत्ति न द्व बस्तुतः अर्थ्य किथिन् वाहर्ष्य प्राहुक वा, अक्ति क पूर्व पूरवे। नानार्वविष्याहर्षः स्कृति ।
——प्रान्त प्रव

२ रेलिये आवन्दवार्ता ।

### पाँचवाँ ऋघ्याय

# अवतारतत्त्व तथा रामोपासना

हमारे देश के अनि प्राचीन काल में रिमी-स-विमी प्रकार में अवनारबाद प्रचलित है। ब्रा.सीय घर्म ममाज में भी (डिलेस्ट ऑब गाँड ऐक मैत्र) अवर्षत् नर के रूप में भगवल्ता सा अवरप्त होना है—यह निज्ञाल प्रचलित है। हस्लान चर्म में में सभी धर्मसाधनाओं में अवतार-सन्द विशेषन विभावताओं महावाली बोर्डों में निर्माणका के रूप में

अवनारवाद ने स्थान पहन किया है। इसमें मिद्ध होना है कि एक प्रकार में प्रत्येक धर्म में अवनारवाद-तत्त्व स्वीकृत क्ष्या है।

वैरणव पुराको तथा शास्त्रो के आधार पर अगवस्त्वकप के तीन प्रकार माने गये हैं और वै निम्नलिखित हैं—

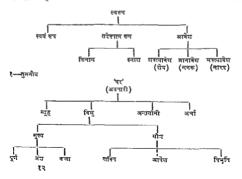

यदि किसी जीव में विशेष जान-शक्ति अथवा विमाधक्ति अथवा युगपत् दोनो का सञ्चार देखा जाय तो उसे आवेदाावतार कहते हैं। उदाहरणार्थ-भिनासकित के अवनार श्री वेदस्वास जी, त्रियाशक्ति के अवतार पय जी एवं ज्ञानशक्ति के अवनार सनकादिक हुए।

अबतार के और भी भेद हैं-पुरपायतार, गुणावतार, लीलावतार।पुरपायतार के तीन भेद है-प्रयम पुरुष, दिनीय पुरुष और त्तीय पुरुष । इन तीनो में जो महतत्त्व का लप्टा कारणार्णवसायी, प्रकृति का अन्तर्थांनी प्रयम पृश्प है, वह पर-

ब्योमस्य संकर्षण का अस है। जो समप्टि विराट का अन्तर्यामी अवतार के भेट गर्भोदशायी एवं बहुत का भी रचयिता द्वितीय पुरुष है, वह पर-पुरवावत्र क्योगस्य प्रदानजीका अज्ञाननार है और व्यक्ति विराट का

अन्तर्यांनी क्षीरोदसायी जो तसीय पुरुष है, वह परव्योधस्य अनिगढ का अंस है । मत्वगण के द्वारा उत्पन्न पालन करनेवाले कीरोदनाथ विच्यु ही है। रजीगुण के द्वारा गर्भोरमायी की नाभि में उत्पन्न मुस्टिकर्ता बहुत है।

तमोगण में सुप्टि के सहारकर्ता शिव का अवतार होता है। गुणावतार किन्त जो नदाशिव है, वे निगंच एवं स्वयहप विसाम विशेष

है, अन वे गणावतार शिव के अंशी है। सनक-सनन्दन-सनानन-मनन्द्रमार, नारद, बराह, मत्स्य, यह, नर-नारायण, कपिल देव, दलात्रेय, हयधीव, हुम, पुरित्यगर्भ, ऋषभदेव, प्यू, नृतिह,

क्म, धन्तन्तरि, मोहिनी, बामन, परश्राम, रघुनाय, ब्याम, **नीतादतार** बनदेव, इरण, बुढ, कल्क प्रभृति सीलावतार कहे जाते हैं।

प्रत्यक कल्प में यह मब-चे-सब अनतीर्ण होते हैं, अत' इनको कल्पाबतार भी कहा जाना है। चोद्रह मन्त्रान्त अवतारी के नाम है-यह, विभ, मत्यमेन, हरि, बैकुफ, अजिन,

बामन, सार्वभीम, ऋषभ, विद्वत्रमेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, मन्द्रनद्धितार

ब्हदभात् । सन्यम, त्रेना बादि चारो युगो में तम मे शुक्त, रस्त स्याम और यगावतहर

मृष्ण ये चार मुगावतार होते हैं। पूर्वील इन मन प्रकार के अवनारों में कोई आवेग, कोई प्राप्तन, कोई बैमन, कोई परा-

बस्य नाम में अभिहित होते हैं। सनकादि, नारद और पृथु आदि 'आवेशावतार' है। मोहिनी, धन्वन्तरि, हम, ऋषम, ब्याम, दत्तात्रेय, शुक्त प्रमृति प्रामव है । प्रामव की अपेक्षा जी अधिक शक्ति के प्रकासक है, उनको 'वैसवावनार' कहते है-चे है सतय, कुमे, नर-नारायण, वराह, हमयीन, पतिचमने, बनमद, यज आदि । बैभवो की अपेक्षा भी जो अधिक दक्ति के प्रवासक है उन्हें 'परावस्य' बहने हैं। वे है--अमिह, थीराम, थीकुरण ।

स्वयंत्रप मुख्य हण है। यह अन्य हणो की अपेक्षा नहीं करता, स्वत सिद्ध है। निश्चिता-नन्द सन्दोह स्वयं रूप भणवान् बही हैं बिन्हें योगी, जानी, मिद्ध स्वयं रूप कीवने रहते हैं। अपवान् का यह रह किन्यप है आनन्दमप है। भवन भणवान् के जिम रूपरा का पान करता है, वह केवत सौन्दा, मापर्य, तावच्य, मीट्सपूर्व आदि वन गार ही नहीं है, अधित पट ऐस्वयं यदा थी। आदि का भी

एक मान वार्थ है। तदेनात्त रूप भी मूलत और स्वभावत गर्वथा स्वयं रूप के मधाव है, परन्तु आहर्ति,

वैभव, चरितारिक के कारण भिन्न रीखना है। इसकी अभिव्यक्ति (क) विनास के द्वारा हो सकती है आ दिन में प्रायः स्वयं रूप के समान है-'प्रायेगसमान

तदेकात्म क्य शरायां जैने नारायण जो पर बानुदेव के वितास है या (ल) स्वास क्य में जो सिना में अपेशाहत गून है, जैने मत्स्य, बराह, रांकर्पण आदि : स्वयं भगवान् में ६४ कता, भगवान् में ६०, परसारवा में ६६ और जीव कोटि में ६० कतारों होती है।

किसी महापुरप में जब शक्ति, जान या भक्ति के डारा भगवान् का आवेश होता है तब उछे आवेशावतार कहते हैं। शक्तावेश के उराहरण है भावेश शेष, जानावेश के साकस्तान्यन जीर कारपावेश के नारद। ये हप मार्थिक नहीं है, ये निय्य हम है। डिम्र्यूक का चुत्र्यूज

हो जाना उगी का प्रकारपान है।

अवनार का हेनु विस्तकार्य ही है। 'विस्तकार्य का अभिप्राय है 'महरू' के उत्सारन
के कारण जब प्रकृति में शांच होता है, उनका उत्सारन जयबा

अवतार के सामान्य

सुरटो के विगर्दन के ब्राया देवादिकों का गुल-विवर्द्धन।
और विग्रीय हेनु

गीगा में भगवबान कहते हैं कि जब-जब बाने की ग्लानि होती
है और अपने का अम्मदाना होता है, तननन में अपने आप

को मनुष्य रूप में मृष्ट करता हैं।

१ अनोप्ति सप्तय्यास्या भूतानामोप्तरोप्तिय सन् । प्रकृति स्वामीपाठाय संमवाम्यास्यमायया ।। पदा यदा हि धर्मस्य स्तानिर्मवति भारत । अन्युप्तानमधर्मस्य तदास्यानं सुनामयृत् ।। परियानाय साधुनं विलाजाय च दुरुहताय। पर्मतस्यानायांच संववाधि युगे यो ।। नाम कर्म च में दिस्स्य

<sup>—</sup>गीता,अ०४, इलो०६, ७, ⊏

गोस्तामीको ने भो दमे अपने 'राम-वरितमालस' में ज्यो-का-स्वो ले लिया है और कहते हैं कि बद बद पर्म की हानि होती है और अभमें अमियानी राजनो की अभिवृद्धि होती है तब-तब भगवान मनव रूप पारण करते हैं।

परन्तु यह तो अवतार का सामान्य हेतु है। विशेष हेतु है—अकतो में प्रेमानय का विस्तार करना और विशुद्ध भन्नि का प्रचार करना तथा अपने अकतो को सोना-रमास्पादन का मंख प्रदान करना।

अवतार भिन्न-भिन्न रुपो में प्रकट होते हैं, परन्तु उनके तीन मुख्य भेद है—
अवतारों के भेद प्रभेद (१) पुरुषादनार---प्रयम अवतार है जो निर्मृण होते हुए भी
क्षण साकार हो जाता है। पुरुषादातार के तीन स्तर है—

- गृष्टि के अन्तर्यांको है। इन्हें डितीय पुरुष कहते है।

  गु—सर्वभूतिस्थान अर्थान् अनिरङ, छो रोडकसायो अर्थान् व्यस्टि के अन्तर्यांको। इन्हें
  ततीय प्रस्य बड़ने है।

१ हिर जबतार हेतु औह होई। इसीमर्थ कहि बाद न सोई॥ राम अत्तर्थ बृढि मन बानी। मत हमार अस मुनहि सथानी॥ जब जब होद परम के हानी। बादहि अहर अपम अध्यापनी॥ करहि अनीति जाद हिन्दिन होति। सीटहि विषयेनु सुरापरनी॥ तब तब अध्यापि विषय स्रोदा। इसकि कार्योक्ष सम्बन्धपीरत ।

> अमुर मारि यापींह सुरन्ह राष्ट्रींह निज श्रृति सेतु। जग विस्तारींह बिसद जस राथ जन्म कर हेतु।।

सोई नरा गाइ भगत भव तरहों। इपांतियु जनहित तनु परहीं ॥

—श्रीरामधरितमानस बा० शां० वो० १२१

अपने जन के लिए ही मणवान् अवतार लेते हैं, यह गोस्वाभी जो स्वतः स्वीकार करते हैं। अपने जन के लिए का सीपा जर्य हैं---अपने जन की रक्षा करने के लिए, उसको प्यार देने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए।

२ समुकाण्डितानां माधकानां प्रेमानन्दविस्तारणं विश्वद्ध भवित अचारणाव — सप् भागवतामृत । स्वनीताकोत्तिविस्तारात् भवतेष्वनृतिपृक्षाया । अस्य जन्मादि सोताना प्राकटपेहेर्युस्तमः ॥ ——कक्षाण्डपुराण ्रमका जयं यह है कि प्रश्नित जोर पुरुष के गयोग से ही सुष्टि होती है। मयोग के बाद पुरुष की यह बुढ़ि होती है कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। इसी वृद्धि को महतत्त्व कहते हैं। जो पुरुष इस बुद्धि के कहाँ हैं, ये ही प्रथम पुरुष है। फिर समिट रूपा

प्रवस पुरव, हिलांच मून्टि के जो अन्तर्वामी है वे हैं हिलांच गुरुप । जब मृन्टि विन्याम पुरुष, सृतीय पुरुष हो वृक्त होता है और अब उससे पुरुष्त या अहकार भाष का उदय हो कुका होता है। इसी

पृथक्त के अन्तर्यामी अगवाम् को तृतीय पुरप कहते हैं। इस प्रकार-

मक्यंग अहकार के अधिप्ठातृ देवना बायुदेव चित्त के अधिप्ठातृ दवता प्रचुम्न बुद्धि के अधिप्ठातृ देवता अनिरुद्धसानस के अधिप्ठातृ देवता

 (२) मुगावतार—मुगावतार गुणानुसार अवतार है जैसे मस्त्रमुण में युक्त अवतार विच्यु, रक्षोमुण से युक्त अवतार प्रधा और तमीगुण में युक्त अवतार जिल्ल है।

(१) श्रीवावतार—श्रीवर्भागवत में रुक्की सक्या २४ है—(१) चतु सन (धनक, सन्तर, धनाइण और वनकुमार) हुक्का आग और शिल के द्रवार के निए असतार हुवा है। (२) नारद (मावत तन्त्र के रचिता), (३) नराह (चतुष्पाद, कुळ के मतानुवाद (१) मात (१) नराह (१) करिस, (८) इसावेप, (१) वस्त, (१) वसावेप, (१) करिस, (८) इसावेप, (१) मुझी असवाय परिष्णामं, (१२) च्रप, (१३) पृषु, (१४) मृतिह, (१४) कुर्म, (१६) वस्तारेप, (१०) सेरिही, (१८) वानगं, (११) वरपु-राम, (२०) परवद्ध, (११) व्याप, (१२) च्रप्य, (१४) कुर्म, (१४) व्याप, (१४) वानगं, (१४) वरपु-राम, (२०) परवद्ध, (१४) व्याप, (१४) व्याप

प्रत्येक १४ मन्यन्तरीं पर एक अवतार होता है वो इन्द्र के चत्रुवंह कर गहार करके देव-वाओं का मित्र हो जाता है। वे हैं कमब ---(१) यम, (२) विम्, (३) सत्यमेन, (४)

हरि, (१) बैकुरु, (६) अजित, (७) बामन, (६) भनवत्तर अवदार मार्वजीम, (६) ऋगम, (१०) विध्यवनेव, (११) धर्मनेदु, (१२) सुद्दमानु। इनमें

हरि, वैदुष्ठ, अनिव और भागन प्रवर अर्थात् श्रेय्ठ और मुख्य अवतार है।

१ दे ॰ महामहोपाच्याम श्री विञ्चनाथ अश्वती विरिधता 'आगवतामृतकणिका' ।

चारो युगो में एक-एक युगावनार होते हैं। सत्ययुग में अवनवर्ण के, मेता में रक्तवर्ण के, डापर में रागम वर्ण के और कितकात में छाणवर्ण के। वावेश, प्राप्तव, नैभव और परत्व भेद से प्रत्येक करण में में अवनार चार प्रकार के हो जाते हैं। अंशा-

युगानतार वतार के उदाहरण उपर दियं जा चुके है। रानक, सनन्दन,

है। भगवान् इनमें प्रवेश कर जवतार कोटि कार दुंगा के दें । यह उदस्त्रमा (Ascent) का मार्ग हुआ। आपक और वैधवानगर कोटि कार दुंगा के दें । यह उदस्त्रमा (Ascent) का मार्ग हुआ। आपक और वैधवानगर में मीहिनी, हम, गुल्प आर्दि है वो अपना कार्य समार्ग कर अम्प्रिक हो गणे । इसके इसरे प्रवाद में व्यवस्त्रार, गुल्प आर्दि हो को अपना कार्य समार्ग कर अम्प्रिक हो गणे । इसके इसरे प्रवाद में व्यवस्त्रार, वृद्धा, अर्थित आर्दि शास्त्रकार है । वैधव में वृद्धं, सल्य, तर-नारायण, वराह, इयदीर्थ, पृष्णिगर्भ, वनराम आदि १४ मन्त्रमार अर्थार है । इस अवनारों के अर्थ-अपने विश्वाय लोक और है तै ही क्यू के का सहातन, मस्य का रागानत, हम्परायण का वदी, दिवाद वराह का महत्त्रोक, अनुराद वराह का पातान, हम्परीये का तलातन, पृष्णिगर्भ का बहार के जननेल के उत्तर, वतराय का स्रोहण्य के साम उन्हीं के मोक से—बैड्ड का स्वर्थतीक, अंत्रित का प्रव भोक, विश्वक का स्रोतिक और वासन का स्रोतिक और वासन का स्रोतिक और वासन की स्रोतिक और वासन की स्रोतिक और वासन की स्रोतिक की स्रोतिक और वासन की स्रोतिक की स्रोतिक की स्रोतिक की स्रोतिक है ।

परवरवा का अर्थ है सम्प्रणीयस्था। इस अवस्था में अवतार वर्वस्वर्य सम्पन्न एव पुणे-तम होते हैं। में हैं नृश्चिह, राम और कृष्ण। राम अयोध्या और महावैकुष्ठ में रहते हैं। पप-

पुराण के अनुसार राम =नारायण, सरुमण ≕रोग, भरत ≈ पपूर्णीवतार कमुदर्शन, रात्रुष्त = पौनान्य । पुराणो के अनुसार कृष्ण चार
स्थानो से रतते हैं। क्षण, मगरा, द्वारिका और ऐरेलंक ।

भगवान् की मोलह कताएँ उनकी मोलह शक्तियाँ है। उनके नाय हैं—भी, भू, कीर्नि, इपा, सीरा, कान्ति विद्या, विभवा, उत्कर्षिणी, सरना, किया, योगा, प्रह्मी, सरसा, ईपाना और अनुपरा।

अवनार तस्य के नून में यह निज्ञान है कि एक रूप में अपने निज्ञानिक में निज्ञ स्थान अवतार तस्य का मून विद्यान केंद्रिया स्थान स्थान सरावा यह है कि (१) परमारमा एक किया न्यार है, जिए भी अपने को अवेक क्यों में प्रकट कर तनने दें।

उनके सभी रूप पूर्ण, सत्य, सनागन और वेचतैक-वृद्धियम्य है।

अहं बहामीह पति तदीयां रपद्वर्ष निरयमनोऽस्य विष्णोः।

१ दे॰ विष्णुधर्मोत्तर, भागवत्पुराण, पद्मपुराण ।

२ द्रध्यस्यः--

- (२) अवतुर नित्यस्य है, माझिक नही।
- (३) सभी अवतार मन्विदानन्द-भिष्ठह ह्—उसमें परालर ज्ञान, परालर सत्ता और परालर आनन्द का समवाय है और मोश देनेवाले हैं।
  - (४) कुछ अवतार मनुष्य रूप में होते हैं और कुछ में मानुषी चेद्रा होती है।
  - (५) अनतारो का 'मानुपी तनु' भी दिव्य है और उसमें अपूर्णता का लेश भी नहीं होता।
- (६) 'मानूयी तनुमाजित' होने पर भी अवतार में दिन्य शक्तियाँ और दिन्य पूर्णत्व है और इमलिए अतिमन्य जीला में पूर्णन सबर्ष हैं।
- (७) कुछ अवनार भूनकाल में हुए, परन्तु नित्य होने के कारण वे आज भी पूरय ही है। अन्येक अवतार की विमिन्ट टेह-लीमा होनी है और उनका अपना विधिष्ट लोक भी होता है।
- (८) अनक्तर प्रशासन् के अग्र है—इस अर्थ में कि इस प्रशासन कर आहे के साथ ही वे अपने दिस्स अर्थ च फ़िला है।
- (६) अनतार का मुख्य हेनु है--विज्य का कल्याण तथा प्रेम का आस्वादन और भवित का प्रचार।

भैमें तो अनतारों भी सब्या अनेक हैं , परन्तु इसमें दम अवनार ही मुख्य है और इनमें भी राम और रूप्य की प्रधानता है। ये दोमो ही विष्णु के अवतार है और इनका महत्त्व परम प्राचीन एवं अस्यान व्यापक है। इसमें मुख्य हेतु इनकी 'मानवीयना' ही

मानबीय रस

है। मानबीय रस की प्रचुरता के कारण ही राम और कुप्प की ज्यामना बहत ही पुरानी और अपेटाकृत अधिक ब्यापक है।

रामानगार का महत्त्व भी बहुत अधिक रहा है। सगवान् रामचन्द्र मता दुण्टरमनकारी और सर्वात दुर्गतिम के हम में विजित हुए है। १५थी धनारधे के पनर्की साहित्य में राम के तीता-गान की प्रधा चर्ता, परन्तु हम लीला में भी भगवान् भी रामचन्द्र का दुष्ट दमनकारी और सगल-दिनकारी कर ही मुख्यत. सक्ष्य रहा, उनका मर्वाद्य पुरसोरान रूप कम्यविक्त माना नही हुआ, परन्तु गर्न अने १६ से प्रभावती के बाद के साहित्य में भगवान् रामका चरित भी नक्षों के सोला-विद्वार का मामच करता और मामुर्व-मात्रमा से ऑक्ट्रोन होना ग्या । यही तक कि १ स्वी ग्रावादी के बाद के रामचाहित्य में प्रमण्य-विद्यास और रायशीना का अत्यन्त विद्यार एवं व्यापक विद्यार हुआ मीर प्रेमी भक्तों की एक बारा-मी छूट वहीं जी भगवान् राम को स्त्य में सास्य, स्तास्य, परस प्रिय-तम के क्या में उन्होंना करते तमे और इस प्रकार रामावत सम्प्रवाय में भी, इस्ल भक्ति साम

एकेन नित्यं नियतो विहार-

स्तया द्वितीयेन जगत्मवृतिः। —हंसविनासं, ४७ उल्लासं।

थुणुनेऽहं प्रवश्यामि विष्णोः रूपं द्विधासतम् । नित्यं विहार एकेन चान्येन सृष्टि रेव हि ॥

-- मादि पुराण १०।१६

की अंति, प्रपुर भाव की उजाबना का रूप पूल कर उन्यूनक एवं जहान रुपू में, सामने आया ! मानवी ततु का आध्य तेने के कारण भववान की मानवी सीना का गमावानार महत्त्व पर में रिक्स जा मानवान है और स्कृप्य में भावि ही मिलने रिन्स रुप्य हुन्दू, मुर्टेनियात, आदिकाँक और अनार्यान के कारण मानव-मन को इन सीन्ताओं ने विभोग रूप में मोहिन किया और रस-रिक्स किया है और कनस्वरूप हुनारा रहे प्रविचान काज माहिल इन्हीं दो अवतारों को लेकर रुप्य गया है।

भगवान् राम की शीला में मायुर्वभाव का प्रवेश बयो और वैमें हुआ ? इसका विचार हम आगे करेंगे, परन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान रहे कि यहां मायुर्व में भी पूरी मर्यादा है। अस्तु

बहुत-में लोग अवतारबाद में बैजानिक विकायवाद का ही ममर्थन करते हैं। पहले जन-जन्तु (मन्द्यादि) फिर जल-यन में रहनेवाले (कच्छपादि) फिर केवन स्थलवानी (बराहादि) फिर अर्थ पता अर्थ मनप्य (नांनह) फिर मनप्य का लग्न कर

अवतारवाद में बंतानिक (बामन) फिर दर्पनय शक्तियत (परचुराम) और बाद में मन्-विकासवाद प्यत्य का पूर्ण विकास और हमें स्वय-हण्ण तथा बुढ़ के मानव अवतारों के वर्धन होने हैं। इसके अनिश्वित शारीनिक, मानीक

धीर आध्यानिक अर्थों में भी द्याननारों का वर्षन है। अनतारों में श्रीकृष्ण की पूजा सबसे प्राचीन मानी महे हैं। जैकेशी का करन है कि एदने उनकी पूजा एक जानीय कीर पुरंप (नेयानत हीरो) के क्य में होनी थी। उपने का विक्र कि काल में करना में हरना आगीरों के एक जानीय बेना ने के पूजी जोने तो। जोने कीराज करण और एक हरणे जो एक कानीय के लाने के एक में पूजी जोने तो। जीराज करण और अर्था करणों जो एक काना अलग से, अब एक ही व्यक्तित में कीरित हो कर पाक्चरान पर्म के प्रयान आराम्य वेंच कर या मार्थीय नकतान के काहानाम में उपना और अर्जुन का उन्लेख विश्वना है। व्यक्चरित ने इप्त का उन्लेख विश्वना है। व्यक्चरित ने इप्त कीराज उन्लेख किया है। व्यक्चरित ने इप्त की उन्लेख किया है। व्यक्चरित ने इप्त कीराज है। व्यक्चरित ने व्यक्चरित ने इप्त कीराज है। व्यक्चरित ने व्यक्चरित ने व्यक्चरित ने व्यक्चरित ने विकास ने विकास ने विकास ने व्यक्चरित ने विकास ने

बुसर के मनानुमार जैन समें के बहुत पहने ही (ई० पू० आठवी शताब्दी) में इस समें का उदय ही चुना था । तैसारीय अरुव्यक एव छान्योग्य उत्तरियद् में (छठी नदी ईमा दुई) कुरूप का उल्लेग हा चुका है।" बीची शताब्दी में मेगस्यनीय ने दुन्ही का हरि कुरूप (Eleracius)

१ द्राटटाय-पुरान्स इन दि लाइट आव माडनं साईन्स। पू० २०९-२१३

<sup>7</sup> The Early History of the Vaisnava Sect. D.Hemchandra Ray Choudhury Chapters on Vaisnavism and Vasudeva. The Life of Krishna Vasudeva

Pages 10-118

३ महामाध्य---४, ३, ९४।

४ महाभाष्य-४, ३,९६।

१ तहतहोर आंगिरतः कृष्णाय देवशीपुत्रायोत्त्वोवाधापियास एव स बजूब, छा० ३, १७, ६ ।

के नाम से अभिहित किया है, और वे सुरसेन देश में पूजित ये जहाँ कि मयुरा नगरी (Methora) वमी है और जहाँ से बमुना नदी (Gaboras) बहुती है। भाण्डास्कर ने स्पष्टत श्रीकृष्ण में सात्वत जाति का सम्बन्ध होने से इस धर्म का नाम 'मात्वत धर्म' माना है।' यह सात्वत धर्म ही 'भागवत धर्म' कहताया। 'भागवत' का अर्थ है अधवान का अनत। ई० ५० १४० मे तक्षांजिला में ग्रीक मुग्राट अन्तियल्किदास (Astrolladas) का प्रतिनिधि हिलियोगम और भागभद्र तथा विदिशा के राशा अने नाम के मार्य 'मायवन' उपाधि का व्यवहार करते थे। इनके द्वारा भगवान वामुदेव के मन्दिर तथा गरुउच्चन स्थापिन करने का उल्लेख उस समय के वैसनगर के लेखों में मिलता है।' तीसरी में पांचवी सताब्दी तक गृप्त राम्नाट भागवत धर्म के उपासक थे। इन्हीं के समय श्रीमद्भागवत पुराण तथा श्रीविष्णु पुराण आदि की रचना मानी जाती है। अपनी महाओ एव नाम्रयत्रों में वे अपने नाम के मामने 'परम भागवत' उपाधि बड़े गर्व के माथ लिवते थे। मालव, मगध, कक्षीज, गीड, तथा गुर्जर में इस धर्म का विशेष प्रचार हआ। भगवदगीता के समय श्रीकृष्ण यासुबेव की 'परम पूर्व के रूप मे उपासना हो रही थी। धोमुन्दी में मिले हुए जिलालेको में वासुदेव और सकर्षण के लिए 'पूना शिवा' और 'नारायण वाटिका' निर्माण करने का उल्लेख है। ' इसमें प्रकट होता है कि उस समय पाँपरात्र पद्धति स्था-पित हो बनी थी जिसमें बामुदेव के अनुव्यंहो की पूजा प्रचितत थी। अब भागवत धर्म ही 'गाँच-रात्र' के नाम में पुकारा जाने संगा था । पौचरात का सामान्यतः अर्थ है 'पुरुष' द्वारा पाँच रातियो तक यज आचार। तदनन्तर 'पुरुष' और 'विष्णु' एक हो यमे और तव श्रीकृष्ण वासुदैव भीर नारा-यण में एक रूप होकर भागवत धर्म या पॉचरात्र के प्रधान आराज्य देद बन गये। मैकनिकल ने 'इण्डियन येड्जिम' नामक अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ६५ पर निप्ता है कि श्रीकृष्ण पूजा का प्रभाव बौद्धममें एव जैनधमें पर अत्यन्त स्पप्ट है।

राग क्या की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में बहुत बांधों की सन्देह है। अवस्य ही राम भांता हुल्ल भांतिन की अपेशा आधुनिक हैं। 'खूरवेद में राज' 'इस्लाह्' का नाम आया है। इसी प्रकार अपवेदेद से भी 'इस्लाहु' ग्रव्य एक बार आया है।' देदिक शाहित्य में 'दागर्य' का वस एक बार उन्तेक आज मिलता है। 'खूरवेद की एक रानस्तुति में अन्य राजाओं से हाम-

१ भाण्डारकर---इण्डियन एव्टीवर्वरी।

<sup>4. .....</sup> 

३ जर्रम, चार दि सामल क्रियारिक सोसायधि १००० पार्ट १ पृ० ७८ १

यस्य इस्वाङ्करप वते र्ववानमारय्येषते (जिनकी सेवा में प्रतापवान् और धनवान् इस्वाङ्क की वृद्धि होती है)

४ त्वा वेद पूर्व इस्वाको सं १९.३९.९

माय दशरण की भी प्रवामा की गई है।' परन्तु 'राम' शब्द का अबहार ऋष्वेद में एक प्रवासि राजा के अमें में प्रमृत्त हुआ है।' इसी प्रवार वैदिक माहित्य में शीवा का नाम दो स्मतो पर उप-पृत्त हुआ है। समन्त वैदिक साहित्य में भीना ऋषि की अधिकश्वी देवी है। वैत्तरीय महाण में 'शीना मासियों' गर्व की पायी है।' शीवा का उत्तरेण ऋष्वेद की एक ऋष्य में हुआ है--

> इन्द्रः सीता निगृहणातु ता पूरा न यच्छतु । सा न पमस्वती बुहागुत्तरामुक्तरा समाम् ॥ १९० अ० ३, अन० = ४ ६,

सहाँ मीता के बाय देश सक्य आवा है। बुख लोगों ना अनुमान है कि दन्त्र का हो नाम राम मा। मृक्ष पूत्रों में राम और नीता का वहाँ - करों उल्लेख है वहाँ मीता हल से बनी बूद पिलावों का नाम है और राम पानों बरसालेवाले उन्न्न देवना या मान है। सीता इन्न्न की आवाँ है। अभिगाय यह कि ऋष्येद से नेवर अपवेदेद के बुख सम्प ऐसे है, विनर्से भीना की देवी रूप में प्रार्थना की है। यथा--

> सीतं बन्दामहे त्वार्याची सुमयं भव । यथा न सुमना क्षमो यथा न मुफ्तना भुव ॥ धृतेन मीता मधुना समस्ता विस्वैदेवैरन्मना सस्त्भि । मा न मीते परसाम्याववृत स्वोजेस्यती धृतवित्वमाना ॥

है मीने <sup>†</sup> हम नेरी वन्दना वर्ते हैं। मीभायवती <sup>†</sup> कावी इचा दृष्टि में हमारी ओर अभिमृत हो, जिसमें तू हमारे लिए हितावादिशी होवे और जिसमें तू हमारे लिए मृत्यूर फर देने बाती होवें। थी और सथ में लाती हुई मीता विज्य में देवताओं और परनो से अनुमीदित होवें।

-- ऋग्येद १०.९३ १४

१ करवारिकाङ्करप्यक्रव क्षीणाः सहस्रस्याद्ये थेणि नव्यस्ति । ——व्हत्वेद १.१२६.४ २ प्र बहुशीमे बृदवाने वने प्रथ्ये योवभसुरे ये धुवतवाय पषत्रतास्मय् यथा सम्रवस्यु विधार्य्ययाम् ।

३ सेलिटीय ५,२.५.५।

प्रस्था भावे वैदिकलीविकानां सूर्तिभैवितिकर्मधाम् ।
 इन्द्रपन्नीमृपह्मये सीतां सा में त्वनपाधिनी भूयात्कर्मणि कर्मणि स्वाहा ।

<sup>—</sup>वासकते वृह्यम्त्र ११, १४, ३

इन्द्र पत्नी सीता का में आङ्कान करता हूँ जिसके तत्त्व में वैदिक और भौकित दोनों प्रकार के कार्यों की विश्वति निहित हैं। वह सीता सब कार्यों में मेदी सहायता किया करें।

४ अयवंबेर १७, ८, ६३

हे भीते ! ओर्तास्त्ती और धी से सीची हुई, तू दूप के मान हमारे पास विजयान रहे। महा-भारत में समन्या विवयान है। श्रीपण्यं में सीता का उल्लेग करिय तो अधिन्यानों देवी एस मान तीजों को उल्लेश करनेवाली के रूप में हुआ है। 'ह्रिक्स से दुर्गा की एक स्तुति है जिनमें कहा गया है, 'तु हमको के लिए मीता है यथा प्राणियों के लिए पणी। श्रीमद्त्रामयत् पुराग तभा भी विष्णु पुराण में राम-न्या है, परन्तु उनका मध्यक् मुख्यविश्य हुप श्रीमद्वालमीक रामायण में ही मिनता है, फिर भी, यहां, मीता अधीतिजा है और उनका पृथ्वी में ही तिरोधान हो आता है जो बेहिस मीता के अधिनत्व के प्रभावित है।

अब हम यह। यह देखना चाहते हैं कि रामोगासना का क्मविकास किम प्रकार हुआ तथा किम-किम कान में किम-किस भाव की मुख्यता गढ़ी है ? भगवान के माथ दास्य, सकर, वात्मव्य एवं मधर भावों में किसी प्रकार का माय किसी भी माव मैं यक्त या गवधित होने पर

रामोपासना का वन-विकास ्व अपूर भावा मा क्या जा मान पुरत या गांवाचा है। पार इस भाव को रमात्मक अनुमूर्ति का नाम भनित है। दूसरे इस्टों से यह भगवान के अपि 'परमप्रेम' एवं 'परानुरस्ति है। भवित भक्त और भगवान के बीच सपर मीता-विलास है।

भक्त से हृदय में भारवान् के लिए जीर भगवान् के हृदय में भक्त में लिए जो पांतना, रित पां बेशना है उसी का नाम है अभिन । यह बेरना अपवा मिलन की बानना भगवान में भी है और भारत में भी । अब्दु, जब प्रकारत में भक्त और भगवान् एंस्टर ताड़ कडाउं है और हृदय में हृदय लाग्नाद प्राच के प्राच मिलाकर दो 'एकं हो आतं है और किर आनन्द-विश्वान के लिए री हो आतं है उसे ही मामान्य भाग में मिलन कहते हैं। यह कहता कठिन है कि मक्त और भगवान में कौन है प्रेमी और कौन है प्रमास्य । बोनों हो परस्पर प्रेमी और प्रमास्य है, बोनों ही के हृदय में बिगह की क्या है मिलन की तीव्र अभिनाया है और बिरह का यह एक निभिय महत्व करनों की उत्तह दीर्घ लावा है।

परमात्मा में ही यह मृष्टि विस्तार है। मूलतः वही एक है, उनकी डच्छा हुई अनेक हो जाऊँ। उनकी डमी वामना में यह मारा प्रपच विस्तार हो गया। अस्तु, एक में दो हुआ और

१ मदातस्य शल्यस्यध्वनाचे भिशिलामिव।

सौवर्णी प्रतिपत्रयाम सीताभप्रतिमां शुभाम्॥ सा सीता भाजते तस्य रचमास्याय मारिषः।

सर्ववीजविरदेव यथा सीता श्रिया बृता॥ ---महाभारत, द्रोण पर्व, ७.१०४.१८-१९ २ क्पॅबाणों च सीतिति

भृतानां **पर्**षीति च।

हरियंश २.३.१४

३ स वै नैव रेमे तस्मारेकाको न रमते । स द्वितीयमंच्छत् स ह्वतावानास यया स्त्रोयुवासी संपरि-प्वक्ती स इयमेवात्यानं द्वैयाताययस्तः यीतस्थ पत्नी चायपतां तस्मादिवसर्धवृगलमिव स्य इति । —वृहदारण्यक ४, ३ दो से अनेक। परन्तु जनेक के भन-आण में पून अपने उद्गण उसी 'एक' से पितने और मिनकर सर्पमा मिल जाने, उसी में बागा जाने की लालमा अत्यत्त उत्तर और अदम्य है और यही है जीन-जीवन में एक्सान साथ। 'हर्ज की 'परग्र हुए' से मिल कर कुरेल करने की अदम्य लालता है। जीव को यहां, हुए पिट्टी में काया में, वैचैन किये रातती है। अस्त।

आर्य जाति ने आरम्भ सं मम्पूर्ण विस्तृ ब्रह्माण्ट में 'दुंबाबास्यपिद मर्व' 'सर्व महिन्य' म्रह्म', 'मेहनानारित किनन' 'बागुदेव सर्वमिति' 'तत्वमित' को दिन्य भावना को सहण किमा और भवकाल में भी हम्म, बरण, यम, अग्नि, बायु आदिदेशों में एक ही

उपासना सरव का आदि हेत् नवनान न भा हता, वरण, यम, आंग, वायू आदिवता म एक हा बहा का माठाल्तार विचा। यह निविवाद है कि भूव के निए ही उपासना का आरम्भ हुआ। यह गूव प्राप्म में तो सीकिक 'अम्पर्य' को वेटि ये रणता था, बटननार उसमें पारसीकिक

'ति अपम्' भी था भवा । कुल को आग्मितक निवृत्ति और पंत्रावनन की अभिन्नारित ही उपा-मना ती प्रेम्क भावता रही है । बीरे-बीरे रुपसे लोकोपकार अवदा लोकिंद्र वह नामा भी सम्मितित हो गई और व्याचाण का प्रवर्तन हुआ। अस्तु, तुल का 'लोक', दुल कर 'भय' और स्वामी के उपकार के प्रति 'हम्मकार' का भाव हो पूजा का कारण हुआ। इसीतिए आराम में हुवय पक्ष का पूज्य के लाथ पूरा योग नहीं था। जीभ, भय और इत्यक्ता के बाय-माच विशिष्ट मानक हुद्य में मानव और साबुक्ता की भी प्रतृत्ति (विध्यात यो और इसी का परिणान है म्हण्येद का पुरवस्तुत्तर। भगवान् को 'कहल बीवां पूर्य शहरवाह सहस्त्रपत्ता' के भव्य एव दिव्य कर में सकर मानव हुद्य के आननोत्त्रात का मुख्य सार-मारन था।

क्षण्येद का यह विराष्ट्र 'पुरप' ही 'समुक्ष' प्रयोदशर नारमधर्म' (नरसमीट्र का आध्य) कप में गृहीत हुआ। अब, प्राण, मन, निवास्त एव आनन्द आदि न्यो में निरा अध्यनन बहा की उसामना हिंगी थीं उसी के गहल साक्षिप्र का लोध या उत्तरका, उनने मनोहारी हुदयावर्षक कर नारायण के गराकार कप में हुई। वाहर और औतर समानक्ष्य में भववान की ध्यासक मत्ती का अनुस्य मतिक मार्ग की प्राणन विदेशना है।

### १ इंड मित्रं वरणमधिनमाहरथी

दिकस्य सपनी गरुत्याम ।

एकं सदिवा बहुवा बदम्यन्तिं यम मातरिद्यानमाहः॥ ---वहन्बदे १-२, १६४-६६

२ दे० आचार्य शुक्त जी-- 'सुरदास' पु० ९।

३ तुलनीय- जगहे धौरयं रर्प अगवान्महदादिभि.।

सम्मृत योडधनलामादी लोकसिस्स्या॥—मागवत १, ३, १ ४ अत्र ब्रह्मेति व्यतानात्। अपने ब्रह्मेति व्यतानान्। सनोबह्मेति व्यतानान्। दिसानं ब्रह्मेति व्यतानात्। आनन्दी ब्रह्मेति व्यतानातः।

--वंतिरीय उपनिषद्, भृगुबल्ली

अपर कहा गया कि उपनिषदों में नोषिवृत्ति और रामारिमका बृत्ति दोनों ही सिमितित हैं अर्घत् झान और उपास्ता, बृद्धिनत्व और हृदयतत्व दोनों का मन हैं। 'जहां में हृदयतत्व को निरोध प्रधानमा मितने तसी, वहां में मिल मार्गका आरम्भ मानका चाहिए। महाभारत के सार्मित पर्व में नारम्याधीयोगस्थान में नामुद्देन की उपामना इस नोक में कैने बती और भागवत-भंगे का उदय कैमें दुआ, स्मष्ट वर्षन मिनता है। महाभारतकार ने भीष्म में कहनामा है कि भागवत मर्ग में आदि प्रवदंक गरीपि, असि, अधिमा, पुत्तर-य, पुत्तह, ऋतु और तथित ठाया स्वायभुव मनु में। फिर वह विद्या नृहस्पत्ति को मान हुई और नृहस्पति में रामा बहु को भीहित में रामा वसु को भिसी। रामा बनु में अहित कह विद्या नृहस्पत्ति को मान हुई और नृहस्पति में रामा हुई और नहस्पति में रामा हिए हैं। महस्प अपना भाग निया। पत्त्व भागवान के दर्शन नेवल वसु उपस्थित को हुए। मृहस्पति हम पर अपका हुए दो प्रमाणति के यूंगों ने समझाया कि विना मीनक अगवान का स्वत्त नहीं हो सकता हम नारायणीयोशस्थान में कई बात स्मण्य आति आहे हैं। मुख्य स्मण्य नामावत पर्य

का गागें लोककत्याण पक्ष को लेकर चला हुआ प्रवृत्ति मागे था। दुसरा यह कि ब्रह्म का समूण रूप डम मागें में उपासना के लिए पहीत हुआ, प्रवृत्ति स्वार्ग की

भागवत धर्म

लोक रक्षा, पालन और रजन करनेवाले के हप में धुई होती है और उसी में निर्णुण-मगुण, व्यक्त-अव्यक्त, मूर्त-अमूर्त सब अन्त-

र्भृत है। वही नारायण बामुदेव हरि है। ईस्वर के स्वरूप पर मन का आंकपित होना या लुगाना ही मगवरमैम मा भक्ति है। यह प्रेम या भक्ति निहेंतुक होती है। बस्तु।

हत मारायणी-ज्यास्थान से यह भी स्मष्ट है कि महाचार त के समय में नारायण या प्रारा-हति मारावान भी मृद्ध अधिक एक विशेष सम्प्रयाग में परमपर हरार प्रवर्शनत थी । वही नारायण बायुदेव कृष्ण के कर में हैं सक माथ्य में प्रकट हुआ और पूर्ति नारायणी वर्ष के हम एक का प्रवर्तन मारावी-मारायों के बीच विशेष रण में हुआ, इसी में हमें 'मारावत वर्षों भी कहते हैं। अभिप्राय यह कि प्राचीन सारायणीय वर्ष के अत्रेक पक्ष थे, भी 'मारायण' रूप में ज्यानना करने थे अपचा नाराहक, सामन, नाशर्याची पात्र के एकाल उपमानता के कर चले। भावना नाम की उपमानत का आरम्भ कब में और कहां में हुआ है, हम सम्बन्ध में निश्चित रूप में हुण भी कहना कित है, पर यह निर्विचार है कि मानेपासना के आदि प्रवर्तक शिव है। स्वय सारायोंकि की भी नारद ने भावान विष्णु के अवतारत के कप में रामोपासना की विषि बतवादी।' इसका प्रचार पहले से भी दक्षिण भारत में विरोध रुप में ते था। पुरावस्व के विद्यानी के मत से रामायण का निमोणकान हैमती

१ दे॰ आचार्य शुक्त जी---मुरदास पू॰ २०

दे॰ इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एंड एथीवस -- मिवित 'भिवतमार्ग' अध्याय

<sup>---</sup> भागवत

२ अहेतुस्यवहिता या भन्तिः पुरुषोत्तमे।

३ पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः ।

<sup>—</sup>चा० कां० वाल्मोकिय रामायण

सन् के पूर्व छठी शती से चौची वाती के मानते हैं । इस समय रामोपासना का प्रचार विशेष स्प में था। इसका कोई प्रवल प्रमाण नहीं भिलता। ईसवी मन के दूसरी द्वती में मौपंबश के अनन्तर इस देश में त्य वश का आधिपत्य हुआ और इसमें वैदिक धर्म की पूनर्जाप्रति हुई, रामायण महा-भारत का प्रचार विशेष रूप में हुआ और राम-कृष्ण अवतार रूप में विशेषद पुत्रित हुए।'राम-पुर्वतापनी में भी यह सिद्ध होता है कि इसी समय से रामांपासना का विशेष प्रचार रहा ।

'यहकाउ' ने पैतीमने जन्याय में गवण के वध हो जाने पर सीना की अग्नि परीक्षा

देखकर देवता कहते है ---

कर्मा मर्वस्य लोकस्य शेष्टो ज्ञानविदा विगः। उपेक्षसे कथ भीना गनन्ती हम्पबाहर्न **४वगणधेप्ठमात्मान** नावबच्यसे ॥

अगस्त्य मृतीक्ष्य सवाद में भी रामोपायना का वर्णन है। वायुप्राय में रामावतार का वर्णन है। रचवस के बाके गर्ग में कानियास ने 'मोड़क दासर्गय भरवा' के बारा राम के परमेदबरस्व मो स्वीकार किया है। ई० न० १०१४ में इसना विशेष विस्तार हुआ। अवभति ने भी राम को परमोपास्य देवता के रूप में भाग है।

रामोपासना वैदिको है या सामिको, यह प्रश्न भी कम गभीर नही है। 'सप्र रामायण' में मी नक्षाठ में बंदिक सत्रों के उद्धरण देकर रामचरित का प्रतिपादन किया है। 'राम तापनी' उपनि-

यद के उपक्रम में राम का महाविष्णुका अवतार माना है। " अस्त, यह वैदिको है यह कहा जा नकता है। श्रीतयो में अनेक स्थानो पर राम रायोपासनाः थैदिकी को वर्ण श्रह्म के रूप में कल्पना है। 'नारद पाबरात्र' में तथा 'शारदा

सर माधिकी?

तिलक् में रामोपामना का वर्णन है, अनएक यह तानिक उपामना भी है। अतारव रामोपासना न देवल वैदिको है और न केवल तात्रिकी, वरन बंदि की तात्रिकी दोनी ही

है। सन ईमनी की सातवी शताब्दी में दक्षिण भारत में बैरणव भीना ने बढ़ा जोर परुडा। यही अनदार बैष्णवी का समय है। आण्डारकर का कथन है कि यदापि ईसवी सन के प्रारम से ही राम विष्ण के अवतार मान गये थे नथानि उनकी विशेष रूप से प्रतिष्ठा ग्यारहवी शताब्दी के लगभग ही प्रारम हुई। डा॰ माण्डारकर के मत से रामभिक्त की विशेष प्रतिष्टा भने ही ग्यारहवी दाताब्दी में हुई हो, परन्त बीजरूप में यह जानवार भवनों के स्नोत्रों में पाई जानी है। अन इमसी उत्पत्तिकान कम-से-कम सातवी शताब्दी भागा जांना चाहिए। आनवारी की मध्या १२ है। इनमें कुमरोहित सारकार की रचनाकों में पौट राममाकित का प्राचीननाम निक्षण संरक्षित है। इन्हीं आलवार बैष्णवों की परम्परा में सुविध्यान बैष्णवाचार्य श्री रामानुजावार्य का प्राइमीय

१ विज्यवेऽस्मिन् महाविष्णी जाते दाशस्ये हरी।

२ दे० आ० भाष्ट्रारकर : वैध्यवित्म-दौवित्म ।

हुआ। यह निवियाद है कि शालवार भक्तो ने मगवान् कृष्ण की ही प्रेमभक्ति के गीत गाये और इनमें 'अन्दात' नाम की एक महिना भनत गुरुय हैं, जो एक स्थान पर कहती हैं—'अब मैं पूर्ण योवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अविरियन और किनीको अपना पति नहीं बना सकती।' परन्तु कतिपय आनवार भक्तो में राम के प्रति भी वहे ही कोमल और मर्मस्पर्शी भक्ति अकित है। इनमें हुतशेक्षर आलवार मुस्य है। श्री शटकोपाचार्य की 'ग्रहस्र गीति' में भगवान राम के प्रति एक देदी हो सभर मावसयी पार्थना है. जिसका मावार्य यह है, हे प्रभो, आप का वियोग-रूप्ट मन में इतना बद गया है कि शरीर को साह की सरह गलाकर पनसा अर दिया है । हाय । आप इतने निदंधी यन बैठे कि इसकी खबर भी नहीं लेते । आपने राक्षमां की पूरी लढा की ममुज नाश करके शरणागतस्थक की प्रसिद्धि पाई है परन्तु आरकी इस निर्देशना को आज स्था करू ? फिर भी यह स्वीकार करना पड़ना है कि क्रप्णावतार की उपासना रामांबतार की अपेक्षा परानी और ब्यापक है। आरम्भ में तो भगवान थी कृष्ण का द्य्ट्वलतकारी रूप ही मृख्य था, परन्त् आगी चलकर उनका समूर रूप ही भक्तो के हृदय में विशेष रमा। भागवत में भगवान् माधुर्य-्रान, नवानर अवका कपुर रूप हा गरा। य ह्यथ व त्याप रहा । बाव्यव व नवानत् बाधुव विभूति की प्रधानता दी वर्ड, ऐक्वर्य, सरिन, सीन इरवादि चोक्तरसा द्वारा, होनेवाली विभूतियां को गीम स्थान प्राप्त हुआ। महाभारत में प्रतिष्ठित थी कृष्ण के बील और मौन्दर्य पर मुग्ध भवन उनके ज्यानन तेज और ऐंश्वयं से स्तिमित और महत्त्व में प्रभावित होकर थोडा दूर हटा हुआ मिन की दिव्य अनुमृति में जीत होता था । भाषपत ने कृष्ण की वह मध्र मृति सामने रर्जा. जो प्यार करने योग्य हुई। उस दग का प्यार शिम दग के प्यार की बेरणा में माता-पिता अपने बच्चे को दुलारते-मुनकारते हैं, उम इस का प्यार जिस दग के प्यार की उसस में प्रेमिका अपने प्रियमम का राजककर आणियन करती है। भागवत ने भगवान को प्यार करने के लिए भक्ती के बीच जहां कर दिया। देन सम्बन्ध में प्रमगत कृष्णोपनिषद की वे पवितयों ज्यान में रखने मोग्य है।\*

श्वेतगादियं समित हम्त ! विभाति चाम्नी लाभादिवद् दृततनुर्वत ! निर्देयोऽसि । श्वेरान्तु राभसपुरी नितरा प्रणब्य

प्रस्पातमान किल भवान किमु तेज्ञ कुर्याम्।। —सहस्र गीति २, १, ४, ३

२ बजातपक्षा इव सातरं खगाः स्तन्यं भषा चत्सवराः शुधार्ताः

प्रियं प्रियंव ध्युषितं विद्यवणाः मनोऽरविज्याक्ष बिदृक्षते त्वाम्। —सामवत ६, ११, २६ ३ मार्चार्यं शत्त्व स्नो—सरदासं १० २७-२८।

४ भी महाविष्णु सिच्चयानवनसर्थं रामवन्त्रं दृष्ट्ना सर्वीप्तुन्दरं मृत्येये यनवासिनी विस्तिता वनुष्टः। त ट्रीकुमान्यवस्ताराम्यं शब्यन्ते पूर्वं मीपिका मृत्या भागानितम्य अग्वे येजना-रामिक्तं भीन न हश्ची च ले कुका अन्योन्यदिवाहं यार्थं तर्वापण्यर्थनादिहः। साम्यत्त्रसर्थानाता । मार्कः मृत्योभीनतारान्त्रस्य ।

भवनान् राय का गीम्य मनोहर रूप देवकर रण्डकराज्य के समसी मुनियों ने आर्निगन करना जाहा, इसी पर भववान् राम ने कहा कि क्रम्याक्तार में प्रकट होकर आप मीम मीरी रूप मे प्रकट होने तब आपको मेछ अंग-संय पिनेया। रामावतार में तो अनतो ने मनावान् का चरणा-मृन हो पाया या, कुरमान्तरार में मन्त्री को अगवान् का अपरामृत शीन का गीमाय मिला। अस्तु,

रामभित्र धारा में मर्थांबा की मुक्ष्यता क्षारणायित : एकमात्र साधन रामभित्र को धारा में 'मर्थाबा' की ही मुक्यता है तथा प्रयक्ति अधवा जरणागित ही

मुख्य सामाना है। यह परणायति छ जकार की होती है -(१) आनुक्त्यस्य सकल्य-अभवान के सबा अनुकृतः बने रहने का एकल्य, भगवान् का धरिकत्तर साम तथा मेवक बने रहने का दृष्ट निश्चय ।

- (२) प्रातिभृत्यस्यवर्गनम्—सम्बान् के प्रतिकृतः साव, भावना नवा वर्षा से सदः परागम्ब रहना । भगवान् में उनदी मित करनेवाची जो बुछ भी वस्तु हो, उसका दृबतार्वकं परिस्थाप ।
- (३) रिक्षिय्यतीतिविदशस-अगवान् सदा सदैव एक सदैवंद अवस्थमेव हमारी
   रहा करेंगे ही—इसमें सुदृढ विद्याम ।
- (४) गोन्न्वरणम्—भगवान् को ही, एकमान भगवान् को ही अनन्य भाव से अपने गोत्ता या स्क्रक रूप में बरण करना ।

(५) आस्पनिक्षेप आस्पनमर्गण—अवने-आपको तथा अपना श्रव कुछ समस्त कर्म, समै, आपरण अधि अनवान से बरणो में अपित कर देना।

(६) कार्यव्यम् —स्वामी की अपार अहैनुकी कृपा एवं अपनी अपायता का हमरण कर दैण्य भाव की क्लिल---

> राम नो बड़ो है कौन मोनो कौन छोटा। राम सो बरो है कौन मोनो कौन खोटो।

### अथवा

राम सुस्वामि कुमैवक मोमो। नित्र दिसि देखि दयानिधि पोसो॥

मुलनीय—पशपुराण, उत्तरकांड, ६४-६५।

पुरा महत्वेयः सर्वे वण्डवराण्यवातिनाः । वृष्ट्वा गामं हरिंतव भोगपुनिवान् सुविष्रहम्॥ ते सर्वे रशीतवात्रशः समुद्रभूतात्र्य गोकुते । हरिं गांपाय कार्मन तती मुक्ता भवार्णवात्॥

इरणायत भवत के लिए भगवत्सेवा के अतिरिक्त और कुछ कार्य रह नहीं जाता । भग-वान की पूजा अर्चा में हो उसका सारा जीवन लगता है। इसके लिए वैष्णव शास्त्रों में समय के

यांच विकास किये सर्थे हैं जिन्हें 'पचकाल' कहते हैं। वे हैं-(१) अभिगमन-मनसा-वाचा-कर्मणा जप घ्यान अर्चन के द्वारा भगवान

बैरणदो का पंचकाल के प्रति अभिमूख होना। (२) उपादान-पूजा के लिए पूप्प,

अर्घ्य, नेवेद्य आदि मामग्री का मग्रह करना। (3) इन्या—आगम आस्त्रो के नियमो के अनुसार भगवान् को विधितत् अर्थना। (४) अध्याय- वैष्णव ग्रन्थो का परिश्रीनन। (५) योग-भगवान के माथ किसी भाव से युक्त होकर उसी स्थिति में निरन्तर निवास। इस प्रकार वैष्णव जगमना के अनकानेक भेट-प्रभेद है और इसी के आधार पर बैणावों के प्रधान पॉच भेद माने जाते है-यतो, एकातो, वैसानम, कर्म सात्वत और शियी "।

परन्त यह प्रकरण प्रमण में बाहर जा रहा है। अभीय्ट इतना ही है कि रामभिन्त की साघना आरम्भ से ही 'मर्यादा' को केन्द्र में रखकर चली और दास्य भाव ही मुख्य भाव रहा और दारणागति ही एकमात्र माधन । राम-भक्ति की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए हम ऊपर कह आये है कि पहले-पहल अल्वार भक्तो मे ही इसका बीजहप में दर्शन होता है। बस्तुत: शतपथ ब्राह्मण के नारायण ही राम रूप में अवतरित हुए और लड़मी ही मीता रूप में । यदापि गोस्वामी जी ने मीता जी का वर्णन करते हुए कहा है कि अगणित उमा, रमा, बह्याणी इनसे ही निकली है और में ही आदि शक्ति है, पर बस्तुन सीता जी महालक्ष्मी की अवतार है और श्री सम्प्रदाय में इसी प्रकार महाविष्णु और महालक्ष्मी की उपासना प्रचलित है। आलवारों ने नारायण, विष्णु, हरि, बान्देव, राम आदि सम्बोधनी मे अपने इप्ट का स्मरण किया है। कुलशेखर आलबार ने प्रार्थना करते हुए कहा है, यदि पति अपनी पतित्रता स्त्री का सबके मामने तिरस्कार करें, तो भी वह जनका परित्याग नहीं कर सकती। इस प्रकार तम चाहे कितना भी दतकारों, मैं तम्हारे उभय परणों को छोड़कर अन्यत्र कही जाने की बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मैरी ओर आंख चंदाकर भी न देखो, परन्तु है राम । सूझे तो केवल तुम्हारा ही और तुम्हारी कृपा का ही आलस्वन

१ जरास्य संहिता, पटल २२ इलोक ६४-७४।

रा द्रानितरिति विस्थाता भः शिवः परिकीतितः। शिवश्रपत्यात्मकं बह्य राम रामेति गीयते ॥ रा शब्दो विश्व वसमी मञ्चापीऽवर-वासकः। विश्वेषामीश्वरो यो हि तेन राम : प्रकीतितः। रमते रमया साह्य सेन रामं विद्वांधाः। रमायाँ रमणस्थानं रामं रामवियो विदुः॥ रा चेति सक्ष्मी वचनो मञ्जापीऽवरवाजकः। सक्ष्मीपतिं यतिं राधं प्रवदन्ति स्वतीविकः।। है। मेरी ब्रिभलाया के एक मात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है उसे त्रिमुबन की सम्पति से कोई मतलब नहीं।

हे भगवान् ! मैं वर्षे, पन, काषोपमोग कादि की वाद्या नही रसता, पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होता हो गो हो जाय, पर मेरी यही बार-बार मार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरो में भी मापके करणारियन्द यनल में मेरी निवचल भनित बनी रहे!।

करर के उद्धरणों से दो बार्ते स्पष्ट हैं कि (१) अपवान् राम की उत्तावता मातनी शताब्दी के आम-पान इस देख में आरम्भ हो गई थी तथा (२) आरम्भ में ही हसमें बास्य भाव के साप-साथ दाम्पल्य भाव या गयुर, भाव का मतिब्देश हो गया था।

बास्य और मधुर का भव्रिकेश कार सच तो यह है कि किसी भी उगासना-पड़ित में किसी एक विभावशेष की प्रधानता रहती है, परन्तु अन्य भाव भी उनमें स्वन स्कृते होते रहते हैं। जहाँ दास्य है वहाँ वास्तव्य माप्य भी है.

जहाँ माधुयं है वहाँ भी द्वारम, सब्ब बारसन्य है ही । ये भाव ऐसे चुने-निस्ते होते हैं कि इन्हें अलग अलग करना कटिन बवा असम्भय है, हो अलवसा किसी थी उपास्त्व में किसी एक ही भाव की प्रधानता रहती है और दोष भाव अभी एक भाव में अन्तर्भूषन सचवा अनुस्तृत होते हैं।

आपे बनकर रामभित पर भागवन पुराण का बहुत बहुरा और ध्यापक प्रभाव गड़ा। बैप्पन पुरानों में पाच, बैप्पन, भागवत और बहुतवैवर्त मुख्य है। दिप्पु पुरान से अनेक उढ़रण स्वामी रामाननावार्य ने दिया है और एक प्रकार ने बिग्म राम

भागवत पुराण का प्रभाव धी नम्मदाय में आधार प्रत्य के रूप में मान्य है। परन्तु इन छमी पुराणों से श्रीसद्तागवत का प्रभाव बहुत ही व्यापक और हृदय-बाह्य हुआ। इसने रामावत और और हुण्यावत दोनों ही सम्प्रदायों

पर अपनी अपिट छाप क्षांनी। इसका मुख्यहेतुहै—इसकी प्रेमाभक्ति का प्रतिपादन, वह भी अपन्त - प्रतिस्क आसवार संत श्री ठाटकोष श्रीन अपनी प्रतिद्व पुरत्तक 'सहक-सीति' में आररभ में ही,

आस्त्र आसवार सत का शठकाप मुन्न अपना प्रासद्ध पुस्तक सहस्र-बारत से बाररभ में हैं निवारी हैं—

दोनात्वयं अनवसाहि दिवानिसं वा-प्यपुत्रवाह - भरितास्त्यसिताप्रताकी। शंको प्रषद्य किल कण्टक - दूरप्रभूत्यं प्राप्यसम्बो ऽ छ परिपाहि कटाक्ससमा: ॥२,४,१०

घह कही बीत है। यह जोत्नात में आकर दिन-रात जरने कजरीत नेजों से और की धारापें बहा कर उनको नट कर रही हैं। आएने संका की नट कर के उनते हुट राजा राजन की वर्षारंजार नट कर दिया था। दशालों दे हा विवारी के नेजी की तो हुण कर राजा कीत्रण।

ऐसे भगवान् राम के प्रति विरह-निवेदन के कुछ और यह 'सहस्रागीति' में है।

नितार रामयी मैंनी में। वस्त्रम सम्प्रवार, गीडीय साप्रदाव तथा निनवार्क गाप्रवाध तो स्राप्टतः ही भागवत में प्रमाशित एवं अनुमाणित है और यही तम कि उपनिषद ब्रह्ममुन और श्रीम्हमाणद् नितार के तरह प्रस्मानक्यों के नाय ही माथ शीमह्माणवर भी र न अवस्था में उपजीय प्रस्य के रूप में समाप्त है। कि सामवत बोपरेव की रचना है और यह बात अफ्लाह की तरह फिल भी गई, परन्तु वार में स्वस्य धान्त अनिविद विकास अनुमान करने पर पता चना कि सह तरह प्रमाशित स्थाप की स्वस्य धान्त अनिविद विकास अनुमान करने पर पता चना कि सह तरह प्रमाशित स्थाप की स्वस्य धान्त अनिविद विकास है है। दूसमें नारायण पर्त को ही नाय प्रसाशित प्रसाण में पर्त को ही नाय प्रसाण की स्वस्य बहुत की स्वस्य सामव का स्थाप की स्थाप के स्थाप करने विकास प्रसाण में को ही माय प्रसाण में प्रसाण की स्थाप के स्थाप का स्थाप की स्थाप का स्थाप की स्थाप

# (१) 'क्षिवसंहिता'-एक विहंगम दृष्टि

ऐरनर्य के धवण के बाद ही माधुर्य का रमुरण होता है। धवत के तिए पहले भगवद् ऐरनर्य धवण करना चाहिए और जब ईंखर भाव का अनुभव हो जाय तब माधुर्य में प्रवेश संभव है। ऐरनर्य जान ने भनित होगी,पर पूरी अस्ति नहीं होगी जब

ऐस्वर्ष और मापूर्व तक मापूर्व भाव न हो। यापूर्व भान के दिना पूरी कित हो नहीं मकती। अभस्य मान-मित्र के अधिकारी है, परन्तु हनुमान कैवन मित्र के अधिकारी है और इनका मापूर्व चरित के ऊपर ही अक्तव है। अमस्य में ऐस्वर्ष

मापूर्व दोनो है;पर हनुमान में केवल मापूर्व। यमापण कथा गुनते-मुनते वित्त निर्मन हो जाने पर हो गुप्त तीला में अधिकार होना है। पूर्ण रामायण के यक्ता केवल वर्तुर्मृत बहाई है तीय अध्यय्द है। सब नाम राम-माथ में निहित है।

नय देर, घड काल में जितने जीवारमा है, से सब भगवान के ही अनुजीवी है। पुरप एक मात्र प्रभु राभवन्द है, तीय मन स्त्री है। इसी कारण एक ही काल भाव प्रकासन में एक प्रभु ही सबसें रमण कर सकते है। भगवान में रमण करने

की जितनी सनित, सामध्ये है, उतना चनवय में घारण करने की परिन ही नहीं है। एक मनवान् ही मधी रिचयो के पति है, मर्ती है। आर-बुद्धि से सेवन करने

वेदायंपरिवंदितः॥

गायत्रीभाष्य हपोऽसी

१ वेदाः योष्ट्रध्य बारुपानि व्यातस्त्राणि जैवहि । समापि भाषा व्यासस्य प्रमाचं तत् चतुष्टायम् ॥ —श्वी बल्लभानायं का शुद्धादैत मातेण्ड २ अपोऽमं बहुमुत्राणां भारतायीवनिर्णयः।

पर भी प्रम को प्रीति प्राप्त होती है। भागवान का सौन्दर्य मावये, यौदनारम्भ, सौंगत्य, मकुमारता, लावण्य, परम कान्ति, सौनीन्य, बल, सौहांदे, सौलम्य, परम बात्सल्य, स्वभायतः सदा प्रमन्न रहना ये नव गुण हो भक्तो के चित्त को हरनेवाने हैं ! विमन्ध बालाओ के लिए तो उनका नित्य किशोर, भवैरमभोक्ता, रामिकेन्द्र यवराज नित्य ही पन्द्रह वर्ष की अवस्था बाला रूप स्फरित रहता है। अभवान के चरणों की सेवा के अनिरिक्त दीप सब विपत्ति है। एक मात्र भगवान थी राम ही भोषना है, गैए सब उनका भाग्य है। बदापि थी भगवान राम आनन्द स्वरूप है. स्वय ईश्वर है और सदा अपने ही आगन्द में सक्न रहते है. फिर भी उनके जो परम अनुसारी है, वे अनुसार यथन हो कर उनकी आराधना करते और भीग अर्पण करते हैं, उमें प्रभ थी राम परम आजाद से बहण करने हैं।

भगवान राम और भगवती सीता दोनो रस के एक मनिमान विवह है-सीता के लिए

ही एक से दो हुए है।

किया-गरिक, बान-शरित तथा उपायना-गरिक वेद की य तीन प्रमारिकका शरितको है। इनमें कैक्यी किया-कविन, समित्रा उपासना-कवित है और कौमत्या आग-कवित है। इन तीना

स्यस्य प्रकाशन

धक्तियों से युका बेद स्वरूप पत्रवर्गी महाराज दशरूप जी है। निया में स्वभावत कुछ कलह, उपाधना में प्रीति और ज्ञान में निन्य निहेन्क निमेल आत्ममुख भिलता है। कैकेवी रपी निया से धर्म का जन्म होता है, अरत जी धर्मस्वरूप है। सक्त में रत होने के कारण तथा विश्व का

भरण-पोपण करने के कारण इनका नाम भरत हुआ। भवित्रा रूपी उपासना दानित से सदमण जी सस्य भाव के आचार्य हुए । अगवान श्री राम कौसल्या रूपी ज्ञान से कल्याण स्वरूप तथा विश्व की आमन्द देनेदाले हए । सत्रध्न जी सत्रओं को विनाश करनेवाने तथा अर्थ के अध्यक्ष है। शस्त्र और शास्त्र के पर्ण काला है।

शतुष्त जी का गीर शरीर तहित सुवर्ण वर्ण का है और उन्हें क्सूम रंग का वस्त्र विशेष प्रिय है। अरण कमल दल के समान उनके नेश है और उनके शब्द ददभी की तरह है। सदमण जो कपैर के यह के समान गीराग, अरण कमल समान नेत्र और नीलाम्बर को घारण करते हैं। भी भरत लालजी नीलरल के समान द्याम, पीतास्वर धारण करने वाले सबके मन की हरने बात है। वे थी भगवान राम के गह, आराम, वाक्षारिको के राजा और भगवान मी सब मीहामी में महाप्रवीण हैं।

कोटिनंदर्पतावष्य सीनापति भगवान् थीरामचन्द्र जी सर्वसोक में रमण करनेवाले एव रमाने वाले, मोक्ष के मर्ता है। आप ही श्रृंगार रस के देवना है और मन नामिनियों में अतिराय शामोत्माद बढानेवाले बाप ही है।

जगत के प्राणमृत थीराम जी की भी प्राणेश्वरी थी जनकनन्दिनी जी है। आप पनिव्रता विरोमणि है।

धीराम जो नो नेवा करनेवालों के दो भेद है--युरुषवर्ग, नारीवर्ग । सभी दिस्य है

एक रस एक आकारताले हैं। अपने गुणों में श्री शीताराम जी का आरापना करना हो इन सबीं का सामन है। बाहर के कार्य में पुरस्वमं सदा स्थित रहते हैं और भीतर आनन्दर्यक विहासीर कार्यों में देवीगण सदा संजन्म है। अयवान राम रस स्वरूप है—रनो वै स

राम गीता के बिना और भीता राम के विना सणमात्र भी नहीं रह मकते -- 'रामां न

मीनया शन्यः मीता राथ विना न हिं ।

गृतार रस कियो फल का मायन स्वरूप नहीं है। यह नित्य सिद्ध स्वरूप है। दम्पति नित्त गये और मैयुनोक्ष्म जानन्द को प्राप्त हुए, यही शृतार हैं, ऐना मानना महा भ्रान्ति है।

भूगार साधना का स्टब्स प्रकाश जिल शुगार रत्त को बडे-बडे शिद्ध शिव, मनकादिक उपासना कर आकन्य सनुग्र, में निमल रहते हैं, वह शुगार दिव्य और निस्य चिद्ध है। प्रिया प्रियनम् यो भीनारांग जो निस्य दृष्टा रूप है निस्य नाना प्रकार के केवियादों से श्लंगर रत्त के सुवानन्द प्रवाह

के तरंग बडाया करते हैं। यह मन्विदानन्य आरमान्यवय भ्रमार रम का अवनीर म्हंगार रम के हुएं और उत्वर्ष के बडाने में स्त्री ही प्रयान है और यह आनन्द-पोप्य भी हुम मदको स्क्री ही कप से हैं।

मर्वज और खंबाशिवमान होने हुए भी भगवान राम प्रेमियाना से व्याङ्क रहते हैं और नाना प्रकार की क्षेत्राओं से अपने करतों से गीन का सम्मादन करते रहते हैं। राम के परम मन्तर वाह्य नार्य में पुरप है, पर आप्यन्तर करते में से सी देती है। वास्त्र के एक रहा है खावित हो का सन्तर वाह्य नार्य में पुरप है, पर आप्यन्तर कार्य में देती है। वास्त्र में एक रहा है खावित हो का अध्यन्तर कार्य में प्रेरणा करतेवानों प्रेरणों है जानकी। वास्त्री वास्त्री है। स्वाह्म प्रमी वास्त्री है। स्वाह्म करते है, स्वयं रामचाद भी रक्की रच्छा के अध्यवक्षी है। राम जानकी में सामस्त्रा है। स्वरूप एक ही हो वो रम न हो। दक्का स्वय है प्रेरणार है। वहां भोमना भीम्म नहीं—एक ही बीवा में दी हो जाता है—क्षीवा में अपने बीवा के रहास्वादन के लिए। यह बहैन में हेत है—एक में ही दो का मा एक ही का दो में के बहै। एक आरवा दो घरीर।

"रमन्ते रिमका यास्मन् दिन्यानेकगुणाध्ये स्वयं मदमते तेषु रामस्तेन प्रवृत्यते ॥" रिमक प्रका दिव्या अनेक गुणायम् रणा धी रागा श्री मूँ स्पष्प करते हैं और उन भक्तों में श्रीराम जी भी स्वय रस्मी है। इसी हेतु 'राग' अने लाने है। जैसे समुद्र जनस्य और गणु गिष्ठ-यय है, बाहर-जीनर समय है—विसे ही भगवान् रात रसस्य

राम झटर का अर्थ

रमस्वरूप हो। स्वम रस ही रस है स्थियों को कौन कहे, अपने रूपोदाय के कारण पुरुषों को भी यह अभिलाया होती है कि हम

स्त्री होकर इनके साथ आलिगनादि सुल को प्राप्त करें।<sup>8</sup>

पूमामिप रामं पद्म्यतां स्त्रोमूत्वाद्व्यम् भवे
 रामिन्यिमिलाषो भवति ।

'राम' सब्द ही रख राजन्य का बोधक है। यूगारत्म विहार का पर्ववसान श्री राम में ही है।

श्री राम मीला का नित्य का रामन्यत्व जयोज्या है। यहाँ मुक्ति बोत्र मी है, और मुक्ति क्षेत्र मी है। द्वारका, मबुरा आदि अयोज्या के ही अंग्मृत है। अगोक वाटिका में श्री मीताराम जी जिला राम बीजा करते हैं। यह बागोठ वह से स्वस्ता है।

श्री नित्य राम सीना करने हैं। यह अशोक वन ही रम रूप है। पारमाचिक सक्ष ज्योच्या, नन्दिनी, नस्या, मार्कन, कोमना, राजवानी, वसपुर, अपराचिना इस्यादि नाम अयोच्या जी कें हैं। पहुन दिस्य पाम का

ध्यान फिर शुगार रम की सर्वस्य धूर्नि तथा एवधाव घोक्ना भगवान् राम का ध्यान कर और पुन रामरचना करे !

### (२) लोमश—संहिता की दृष्टि में

हम शूनार राज्य में प्रवेश थाने के लिए की विरोहराज हुमारी जी भी अंतरंग गरियों भी हुपापूर्ण वृष्टि अलिवार्थ है। यहाँ फिमी माधना या अनुष्ठाल न प्रवेश ही नहीं हो महत्ता । अनु इत्र अतरण शिर्मा में मुख्य है—पद्भारता, श्रेमता, पृत्रमा, गूरेगार राज्य में प्रवेश भनताना, चामातीला, हेवा, श्रीमा प्रवास लवनना, स्थानना, हुनी, नुगमा, बंगायका, विवर्णना, तैवोचना और हरिरायणी।

ये मोलह मुख्य यूपेश्वरी हैं।

इन सोन्त्रों में जरूकता, चाधांगा, महनरता और नृमधा मुख्य है और हनमें पन्तकता जो सर्वपंद है। बाह्य कार्यों में जी में भी महत्त्वाच जी का स्वनम मर्गाधिनार है, अहरता नीताओं में उपनी प्रकार पहलकता जी प्रधानना में मर्वरंद्ध सार मुख्य सहित्यों है। दिन प्रवार तिन्द्रा चौ राधा-पृष्ण वा निनन मध्यन बरती है, उभी प्रवार चहनता मंत्रीत-पायका मिनन मंद-न करती है और हनवा बहुई दोक वह स्थान है और हिना बहुई है।

सीमया महिना में बरहारता जी वा हो। प्रमय मुख्य है और फिर श्री अयोज्या श्री के प्रमीद वन में गम रीना का अध्य वर्णन है। श्री चरहारता श्री गमरम्य की आवार्या है और उन्हीं। की कपा में मायक अपने बिद्ध देह में इस श्रीमा में प्रवेश पाना है। इस महिना के अठ २० हफ्ते क

श्रीहा सम्बद्धने वेसनु यूर्ण नेत्रपूर्णःपुत्रेः प्रिपोर्टास्मन्सतमं "राम" इत्याहुमूनवोप्तलाः । वत्रास रामो रसरवयूत्तां रामः सनाम्नोप्यथ केनिमेदः रामानिरामो रमगीय रामो रा सदद रामो रसरावरामः

<sup>&#</sup>x27;राम' सन्द ही रमराजन्द का बोधक है। श्रृंगार रस विहार का पर्यवसान थी राम में ही है।

१८६वँ से १८६ तक रामनृत्य पर भवानित भंगोन का नवा ही मनोहरणे विच्यान हुआ है। यहा राम वा प्रकार को कान्यों औपद्मायवत के रास पनाव्यायों के आगार पर है और स्रव्यतः उमी में प्रभावित है। यहाँ भी इस महाराज के मध्य गी-मृत-यु-पकी-यन्त्य नंपर्य, देवाहिक सभी में भीनी अपनी मुख्य स्रोकर अपने आत्र में न रहे, अनेत हो गये और इनके हुस्य की महाराज ने अपनी ओर सीच सिसा। व्रिया-व्रियक्षम के दिख मिसन का एक सुस्य बड़ा ही मनोहारी है।'

# (३) श्री हनुमत्संहिता-एक विहंगम दृष्टि

भी हुनुस्लंहिना में 'त्रेयामुक महोस्तव' का बदा ही प्रध्ना वर्षन है। अवस्त्य और हुनुमान रा मवार है। जनको-अंध-गाड रामन्यः अपनी प्रायम्भिया नवा अपस्व राप्योजन-सानियों सीम्बर्ग के साम सद्युवट प्याचन है और अंधानुवरसार्वय में हात्य, वाद्यक त्याप क्रमोहर पादुकारों में परस्पर प्रकाम करते हुए काव वन में आत्वीक एव वन वान करते हैं और फिर मायवी हुन में पमारते हैं, तास्ववान हरिचव्दन कम में और तब क्योक्तव में । यह अमीदवन पुरुषों में तरी विचाई पड़ बक्या, वेचल रुसे भागपत्र मायकों को हो उपनयन होगा है। 'इन प्रकार वोदिक्यवेतास्थ्य नगकान् रामव्यद हात्य, कार्य, कराक से वालवेर का मोदन और प्राप्त करते हुए एक बन में में हुत्वरे वन में विचयन कर रहे हैं। ऐसी कमनीय विचार मूलि को देखकर उन मतियों के मन में प्रमुष्ट का अभिताया अगरी है और प्रयम्पानुकर्ते नावा प्रकार से तृत्य करते हैं।' वेने नक्ष्यों के सिया क्या पात्र पात्र है, वेसि सिरियों से एरेर रामवन्द्र इनके वचरामृत वा स

इत्युक्ता तं तरा देवी सीता प्रोत्स्त्तत्त्वावनाः।
 प्रियमासित्य बाहुस्यां चुढावापरमापुरीत्।।
 इवर्य हरयेन मृतेन मृतं करमम्बकरेण सरोजनिकन्।
 उरसा प्रिया बक्षातः संतम्पते कृत्याप्यहोस्ववन्यस्ता।।

<sup>—-</sup> भ॰ २२, इसोक १३६

२ पुंतानगोचरं स्यानं केवलं ग्रेमदायरम् । नारीभावतमायुक्तास्तेयां दृश्यं भनेष् शृयं॥

३ मालीलपाणिचरणा स्मित बृष्विभंगी । विश्वरचलद्वलपरंज्ञचनुषुरादीन्॥ मालिप्टकंटहुचको जनकात्मजायाः

<sup>—</sup>ह० सं० २-४३

रामी रराज जवनाटक नाटपवेडाः॥ ह० सं० ४-१७ सरसनित्रचे प्रेमजन्तैः परिपूर्णं स्वर्णयाः। विकसिताननक्मलं पिवति यत्र मयुवती रामः॥ ४-५१

करते हैं। इतके परचात् जल-जीटा होती है। इतके अनन्तर भववान राम जीता के साथ एक परा दिव्य परा मनोहर कुन मण्डण में विदायते हैं। चारों और पीटल कमान दन की मीति दी है दिवपर मोमह मुख्य सिंदारीं है—उनके नाम है—कामती, जिया, विचरेषा, गुप्तमुंती, कमना, जन्दकना, जन्दकना, यदा, मान्युरेशालिमी, विधायती, कृद्र्याना, उन्नवता, हींसती, कर्यूरानी, वरारोहा, प्रवांती । (५-१७) में तो मुख्य नाविवा है; परन्तु उम पद्म के उपदानों पर मोमना, पुमवा, साना, मंतीया, मुख्यत, नाविकाता, पाएटपा, जालतीचना, हैसा, वीमा, मेनायी, मामपी, नामान, मोहिनी, तीना वार्ति शिल्या विद्याना है और विचरेष के निर्माण पर प्रमान, प्राप्त, को नाविवा है है। किती के हाय में मूर्य-एक वाय यंत्र है। किती के हाय में बीचा है तो किती के हाय में मीता। सभी प्रशिवा के हाय में पूर्व पालिवा है हाय में मंत्रीर माणवाण का पहिला दिवा दिवा है। किती के हाय में मूर्य मोसान का प्रत्य है। किती के हाय में मूर्य मान्य का पर है तो किती के हाय में मूर्य मान्य का पर है। का करने हो सान के मंत्रीर पाल सम्मत्र हुआ। यह चिर पोरनीय एहस्य है। 'रहस्य नक्य करने के बात यह है कि यहाँ मीता अपने हो घरीर है १० वहां सिवा में मूर्य करती है मीता अपने हो घरीर है १० वहां सिवा में मूर्य करती है और उमके साथ सपवान दान हमा की साति जनने हैं। उसकी साथ पाल करते हैं।

अगस्त्य जी ने पुनः हनुमान भी से पूछा कि इस माव में प्रवेश कैमे हो। इसपर हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम से प्रीति सम्बन्ध होने पर ही इस माव की प्राप्ति होती है और यह सम्बन्ध कोई वह ही करा सकता है। इसके अनत्तर शान्त, दास्य, सस्य,

ਲਹੰ-ਹੰਚਣ

काइ गुरु हा करा सकता है। इसके अनत्तर शान्त, दाला, सल्प, वात्मत्य और माधुर्य भाव के भैदोपभेद तथा इनके विभावादि का मविन्नेप विदरण है। थी हनभान जो ने कहा है कि यह सम्बन्ध

ही सहजानन्द प्रदान करनेवाना है और इसे प्राप्त कर ही जीव को मयवान् में अवता अव्यक्ति चारिणी मिन होती है। धानत, दास्य, मय्य, वालत्य, मायुर्व की बही खाहवा है जो परम्पर-मत्त्व है। इस संसार में देखा बाता है कि सम्बन्ध में किननी प्रयक्ता का कारी है हो मण्डान

१ मोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं न सर्वदा । ७-५

र श्रीमद्रप्यति साक्षात् बहु सर्वपरास्यः । सार्वा भजति यो नियं सर्व धानसस्याध्यः ।। भी रार्म करातिस्यु भत्तसस्याध्यः वरे । बृद्धवा भजति यो नियं सं वं दास्य स्वाध्यः ॥ भी रपुनन्दर्ग नियं सह सरदः रसाय्यः ॥ - स्ट्रान्ट्रेन रमने नियं सह सरदः रसाय्यः ॥ - स्ट्रान्ट्रेन स्प्रमृत्यास्य नियं स्वाध्यः ।। - स्ट्रान्ट्रेन स्प्रमृत्यास्य नियं वास्तव्यक्तिकः ॥ पर्द् भनोहर् रार्म वति संव्यक्तिक्वः । सार्वा मत्रम् स्रदेश स्त्रमृत्यास्य ॥

# ाममितमें मध्र उपासना तक

से जिनका मंदंब हो गया उनका फिर कहना बया ? स्यूल, कारण, सुहम इन होनो देहों के बिनादा हो जाने पर गुम्मूल से सबंध की थोम्यता प्राप्त होती है। सबसे पहले अपनी (दिन्म) धारतिषक जननी और जंनक का पता लगाना है, आभामें का पता लगता है, तब सिना मिसती है। तब इस पाच रसो ने जिस रख का अधिकार होगा है उनके अनुरूप दिन्म नाम तथा दिस्पानकर सिजता है यही 'जर्थ पचक' हैं।

पुरु में ईत्तर बुद्धि रसते हुए 'अमायथा' तथा 'अतृत्या' उनका नेयन करे । मगयान् की कृषा का अवनन्यन लेकर अपना मर्थन्व उन्हीं के चरणों में ममणि। कर प्रारध्यमोग समापा कर मायव नुवंभण्डल को भेद कर 'विरत्ना' में स्नान करता है। यहाँ

नायव नूपमण्डल का भद्र कर विरंता म स्तान करता है। यहा उत्तरक्षत्र भवित रक्ष वह वासना नहित अपने दोनों देहों का परिस्थान कर दिरज

हो जागा है। अपना प्रवत्त वेन ने वह विनजा पार मानेश में प्रमेश करता है और राजमार्ग ने मणावरणचुन, नागारत्वम दिख औ रामभवन में प्रवेश करता है। अपनी नाजमा ने अनुनार वह प्रमुखी पाम को प्राण कर समक्त आनवर को प्राप्त होता है, क्यों रामक्यम हो जागा है। उन मंदिता के अनिमा अध्यात में रम का प्रतरूप है और कमना सोरोग्राम विल्यान है। उनमें उज्जयन महिल रम का विवेचन करते हुए सिला है कि

डक्ता सारापाय दिन्यान है। इसमें उज्ज्यान महिल रेल का दिवेशन करते हुए सिता है कि साध्रीसम् कमरीय दिक्कोरमूर्ति श्री रामचल्य ही दिश्यानम्बन है, मीमीस्त, मार्च्स, कमरीय निमोरित, प्रियनकरण, सृष्यान्ति हा, सम्यत, कमरीय निमोरित, प्रियनकरण, सृष्यान्ति हा, समर, कमिलाकूलर, उपनर आदि उद्दीपन विभाग है, कटाज, सिमर, भूविशीर, आदि अनुभाव है, रोमान, वैवर्ष्य, मार्चेड साथि अन्य मार्विक माप है और श्रिपता रित स्थापी भाव है।

अस्त समर्थी भाव है।

अस्त समर्थी भाव है।

अस्त समर्थी भाव है।

कर हमन जिय महिता 'साम्य महिता' एवं 'हुन्यस्ताहर्ता का महिता' उरुक्ष इस विस्ताहर्ता का महिता उरुक्ष इस विस्ताहर के स्वत प्रस्तावन कर कि सम्मानित में ग्रांसरोग्तरात हाल की सवी उदमायनामही है। अपिनु इसका आरम्भ यहुत पहले हो पुका था। इन निहात को के निर्माण का कालनिर्णय बस्तुत: यहुत ही जिल्ला सम्मानित (राज्य वे उत्तरी आधुनित को हो है विस्तरी समग्री आगी 
है। योर तो और, त्वयं वातमीकि रामायक के उत्तरकाट में अयोकवन मे राम सीता के दिहार 
का वर्षण मिण्यता है। 'युनुत: ईनवी नन् की आध्यों बताव्यी के ही, गम और मीना के पूर्वपूराण 
का विस्ता होने अनुत: ईनवी नन् की आध्यों बताव्यी को गम्म अपन साम हन् नम्माटक में राम 
मीना के तिवास का बहुन ही व्यायक एवं वांगांमांम वर्णन निन्ना है, यहाँ तक कि कुछ मोगों 
की दृष्ट में बस्तीनना की सीमा तक पहुज परा है

इन मंहिताओ तया बरिनों के अविरिक्त प्राचीन प्रत्यों में 'स्लोगास्थान' एवं 'बृहद् कीधन सन्दें आदि कुछ ऐसे प्राचीन प्रामाणिक प्रत्य हैं, जिनमें भगवान् राम और मगवतो सीना के नाना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> दे॰ वाल्मीकि रामायण, सर्व ४२ ।

२ देव रामकया युव ४८३, अनुव ६१९ ।

र्युरारी राममन्ति का आज़ार प्रत्य 'बृहलीगन वण्ड' अभी-वनी वो लडो में प्रतासित हुआ है परन्तु है 'प्राइवेट सबबुंदेसान' के लिए ।श्री हनुगन् नियाम अयोध्या के महास्मा रामकिगोर सारण जी गहाराज की कुगा से मझे इगको जो प्रति मान्ति हुई है,

न्धुंगारी रामभनित का आधार ग्रंथ: बृहत् कीशत लख्ड वारण भा गहिरास या पूजा राज्य के जान कारण नाम नाम हुए है। उनके अध्ययन से रामभित्त में मबुरोशास्त्रा के अनेक परम गोपनीय इहस्यों का उब्ह्यादन होना है। इसमें नाम तीना पूर्णत कृष्णनीता प्रभोत होती है। अगर्ने विवाह के पूर्व राम अपने मलाओं के सार, पूज, गोपकस्थाओं के साथ, फिर देव कन्याओं के साथ, फिर राज-

कमात्रों के माथ पास्तीला करते हैं। इसके अनलर देव कमात्रों के साथ परिश्म एव उत्तरमं का विषय है। इसके पदवाल् श्री शैलिशी श्री में यूरंत्यर पत्र वियत्म का प्रकरण है और इसी के पदवात् है विवाह एट्स-प्रकरण। विवाहीत्तर देवकम्या, गंपवंश्मा, गायकम्या, साम्युत्ता, मुक्कियेव कम्या, म्युक्यम्या, माण्डण्या के साथ पान का वर्षण है। यह समस्त प्रत्य जो १००२ स्तोको में ममान्य होना है पूरा-वा-पूरा राम का ही प्रमण है और रामविवास के नाना प्रकरणों का उन्ना मनीनुष्यारी वर्षण है कि काव्य और रहस्य का इतना मुन्दर ममिम्यण पूर्व मणिवारण गेशे सम्याव दुर्गेस है। अवस्य होर रामाक्य मिना-पार भी सुगारी सामा पर भी हुन्तमुनाहिना तथा बुर्ड्डोधानण्य वा ही विशेष प्रमाब परिस्तित होगा है और

**१** दे० सत्योपान्यान उत्तरार्ध, अध्याय २०, २७।

२ देव सर्व २, ६।

३ तु० इंग्लीपनियद्, परापुराण ।

४ दैव जानन्द रामायण ७, १९, २९।

५ देव महाराभावण अ० ५२।

६ देव रामकसा पुट्ठ १७१।

इस सम्प्रदाय में इन ग्रन्थों का बेदवत आदर होना है तथा अप्टयाम में इनका विधिवत् पाठ होता है।

अभिग्राय यह है कि स्यारहवी शनाब्दी में लेकर मोलहवी शताब्दी तक साधना और साहित्य के क्षेत्र में माध्यं भिन्न का ज्वार उमह रहा था और परम गोपनीय होते हुए भी इसमें कृष्ण भन्ति शास्त्रा की तरह प्राधर्य साधना का परा-परा सन्निवेश हो गया था। गीता में हम जिसे 'राम जन्त्रभतामह'का दर्शन कर आये ये वे 'जान-मीस्वामी जी मे मायर्थ बया सह मधीत श्रीडारमविनम्पट ' स्था 'महारासरमोल्लामी

# भाव की समक

बिलामी सर्वदेहिनाम' हो चके ये और प्रेमी भक्तों के बीच उनका यह रूप ही विशेष प्रिय हुआ। हम अगले अध्याय में विस्तार से देखें ने कि माहित्य और साधना के क्षेत्र में इस मर्यादा-प्रधान साधना का रूप माध्य प्रधान कैसे खुपचाप हो गया । यहाँ सदय करने की एक और बात है कि गोस्वामी शुलमीदाम ने रामचरित मानम का प्रणयन करते समय अपने चारों और फैंने हुए इस माध्योंपासना के प्रचर माहित्य को अवश्य देखा होगा और कुछ साहित्यकारो की यह भी मान्यता है कि स्वयं गोस्वामी तुलमीदाम की उपामना भी ऊपर-ऊपर दास्य भाव की, पर अन्दर-अन्दर मधर भाव की ही थी।

श्री बजनिधि<sup>र</sup> का कवन है---

. रंग की बरमा गरी वह जीव मन्मल करि लिए, जनकगन्दिनी राम छवि में भिजे दोनो जन-द्रिए। वस निरन्तर रहत जिनके नाथ रघवर-बानकी, ते दाग तुमसी करह मोपर बया दपति दान की।। मृत्वर सिया राम की जोरी, बारो तिहि पर काम करोरी। दोउ मिलि रंग महल में मोहै, राव रालियन के नन को मोहै ।! गकल सलियन में गिरोम्नि वाग तुलगी तुम रही। करों सेवन रुचिर रुचि सी सुजस की बानी कही। दाम यह तब अनन्य सापर रीमि चरनन तर परी। अहो तुलमीदान तुम्हरी कृपा करि अपनी करी।।

'ब्रगनिघ' ने 'तुलसीदाल' नामका 'रहस्य' लोलते हुए कहा है-जैन थी सलमी तह जगम राजई। भानद बन के मांहि प्रगट छवि छाजुई।। कविता मंत्ररि सन्दर साजै। राम भ्रमर रिम रह्यो तिहि कार्जे।

दे० चन्द्रवली पाण्डेंग—तुलसी की गृहच साधना, 'नया समाज' सितंबर १९५३।

२ बजिनिधि ग्रन्यावनी ना० प्र० समा, काशी पु० २७४-२७६ थर-८९, ९०, ९१, ८६, ८७।

रिम रहे रचुनाथ अति है सरम रोघो पाइ कै। अति ही अमित बहिमा तिहारी कही कैसे बाइ कै।। तुलसी सु वृन्दा ससी थी निज नाम तें वृन्दा ससी। दास सलसी नाम की यह रहिंस मैं मन में सबी।।

'रायनरित यान्स' में तो भोता-राथ की जोड़ी को छनि और शृगार की एकता कहकर गोस्वायों जी चुप हो गये हैं, परन्तुं 'गीतावनी' में उनका आन्तरिक रच बुख-बुख अनावृत हुआ, जब वे बोतारास तथा जीवना सदयण के 'केसियह' का वर्णन करते हैं—

जैसे सलित सपन साल योगे।

तिसिये सनिता उपनिना, परस्पर सरान मुलोबन कोने । मुक्तमासानप सिगार सार किए कनक पहे है विहि सोने । रूप भेन-परिमिति न परत किहि, विचिक्त रही मिति मीते । पोमा नीत सनेह सोहाबनें समाउ केविनृह मीते । बैक्ति तिसनि के नवन सफल भए तुसरीदास हु के होने ।

'केसिगृह' का दर्शन किसी 'सली' को ही मिल सकता है। तुमतो के इस गुद्ध रूप का, जो उन अरयन्त अतरग साधना का वास्तविक रूप था, दर्शन 'गीतावली' के निम्न विक्तित पर में होना है मार्ड । सन के मोबन जोडन-नोप ओड़ी।

योरों हो बयस, गोरे सत्वरे सलीन सोने, लोमन सामित विश्ववरन मटोही। ११॥ हिप्पी बदा मुद्दूर मेंद्रुस पूरत बुद्दूर, जीहिसी क्या मुद्दूर मेंद्रुस पूरत बुद्दूर, जीहिसी लगारि नव पत्थवन बोही। किये मुनि वेचू बीर, मटे मनू कर बीर, सोने मनू की है तानि पर में मोही। १२॥ सोमा को साम्यो लंगारि एक जातवर में सारि तारि विराधी निरम्भ मन मोही। राजक कियेर तन्तु, जुन्दर सम्म के नन, व्याह स्वक्तांची सामी, बहुई का होहिं। ११॥ मन्दे मिस्त सुनि वक्षा मन्द्रम मिस्त कुनिय स्वाह मन्द्रम किया महिंदा आंधी। बुन्द्रसी मन्द्र प्रमुख भी मूर्गि करिंद्र आंधी। बुन्द्रसी मन्द्र प्रमुख भी मूर्गि करिंद्र क्षिक क्षेत्र मीम् कर्मिंग करिंद्र क्षिक क्षेत्र मिस्त भी मुर्गि करिंद्र क्षेत्र करिंद्र क्षेत्र करिंद्र मिस्त भी मुर्गि करिंद्र क्षेत्र करिंद्र मिस्त करिंद्र मिस्त भी मुर्गि करिंद्र क

१ गोतावती, शतकांड, १०५। २ गोतावती, अयोध्याकांड, ४८ २०।

इनके ठीक पहुंचे बाले पद में गोस्वामी जी ने अपना 'हप' स्वय प्रकट कर दिया है— मखिद्धि सुसिख दई प्रेममयन भई,

मुर्रात विमरि गई आपनो ओही। मुलसी गही है ठाढी पाहन गढी सी काढी, न जाने कहां ने आई है कोन की कोडी 11811

गढ़ 'ऑट्टी' स्वय नुलसी ही है और बही है भानन के 'नाएम' भी। 'गीतावती' में स्ट्रंगर के कई ऐमे पद है वो सिंढ कम्लं है कि चोस्वाफी की का आहा (सावक) रूप मर्यायाचादी दास्य भाव का मा, परन्तु आन्तरिक बुसा (सिंढ) रूप शीला बिलामी सखी साव का वा।

फटिक सिना मुट्ट विसाण, स्कूल बुर तर तथाल, भीनन बताजाल हरित छित विनान भी। मदाविन तारिन तीर मजून मुन विहल भीर पीर मुनिविदा गमीर मासाविन की।। मुनुकर विक वर्षेद्र मुक्त गुदर मिरि निरास सर जनकन पन छी, छन प्रभा न भान की। सब चाहु मुलुकी प्रभाज, मचा पह निविध्य बात जब बिहार बारिका नुप पंचतान की।। बिर्धित हरें पर सात हिनीय बात जब बिहार बारिका नुप पंचतान की।। बिर्धित हरें पर सात, अति विधित्र वर्षनाम निम्मत नहीं निव्ह स्थानु राम जानशी।

निनकर राजीव नयक परलबदल रचित समय

निम अंग निल्लै पातुराम सुमनित भूपन विभाग, तिपक करिन का कहीं कलानिधान की । मामुरी विसास हास गावत जस तुलसीदास

वसन हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की ॥

अ॰ का॰ पद ४४।

षा

भीर जानकी जीवन जाये। भून मागण प्रतीन, बेनुबीन-जुनि हारे गायक मरख राय राये। स्थापन सानोने पात आलास वस अंधाद पिया जेमस्त पाये। स्थीरे जीवन जाह मुख गुरुमानियार हैरिहारे मार भूरि मार्चे सेट्ट गुहाँहें छुनि, उपमान नहें कबि मुदित विलोकन साथे। गुतानी दाम निभिवासर अनुष रष रहन प्रेम-अनुष्ये।। रार प्रकार रामेशामना का प्राहुर्यांच 'दास्य'—मेक्क-गंग्य मार्व में हुआ तथा 'वर्यांच' हो इसकी मुख्य देखा एक आवारिकात हो। वरन्तु कथारा तथा क्षा में ग्राच का लावत्व में सौर बाताव्य मार्यु में परिश्त होता या। जीर जात नावाया चार मार्यु में परिश्त होता या। जीर जात नावाया चार में वार्यों में पार्यांचे की मार्यु चार तथा होता हो। चार्यों है, आरार में में ग्रुप मोक्कर पी मार्यु चार कर कर पर में हो, जनवार में मी मार्य चार का पार्यांचे में भीनि अपकर रूप में में मूर्यांचे पार्यांचे में भीनि अपकर रूप में हो, जनवार मार्यांचे का एक गही हो पार्या है। मार्यां मार्यांचे में भी मार्यांचे मुख्य मार्या है में क्ष्यांचे मार्यांचे मार्यांचे में में मार्यांचे में मूर्यांचे में में मार्यांचे में मुख्य मार्या है, बहुं में मूर्यांचे में मार्यांचे मार्यांचे मार्यांचे में मार्यांचे मार्यंचांचे मार्यांचे मार्यांचे मार्यांचे मार्यांचे मार्यांचे मार्यंचे मार्यंचांचे मार्यांचे मार्यंचांचे मार्यांचे मार्यांचे मार्यंचांचे मार्यंचांचांचे मार्यंचांचे मार्यंचांचांचे मार

यहाँ अवस्य हो लार करने को बात यह है रामास्य पण्यास के माहिएय में मपूर भाव का सिविय मा विकास ने वेश इस्लामित के अवकृत्य पर राही हुआ है जीया अधिकास सुनी सत्ता-संस्कृते एवं भाग विकास के अन है। उहाँ रामा स्थाप प्रकृति हुक्त प्राची प्रकृति हुक्त प्राची पर विवर्गित हुआ है वीर सबसेन हुआ है वार स्थाप पर विवर्गित हुआ है वार स्थाप पर विवर्णित हुआ है वार स्थाप पर विवर्णित हुआ है कि स्थापनी के प्रकृति का प्रकृति पर हुए के प्रकृति के प्

### छठा अध्याय

# रामोपासना की रसिक परम्परा

सगावान् रात की सपुर साथ से उथायां करांबाले अको को 'रिसर्क' कहते हैं। यहाँ इस माध्या में 'पिसर्क' अब्द क्यी आब में शब हो गया है। और द्योगिय यह मम्प्रदाय 'रिसर्क सम्प्रदाय' रुक्ताता है। दिस्त सम्बदाय की एग्यान तरम प्राचीत है। इसके आकर सिं से पता पलता है कि इसके आदि प्रयांक की हमुमान जी हैं, जिनका आप्त सम्पर्णी नाम औ पारसीला की है। इस सम्बद्ध में व्यास, सुकरेश, बिसर्क, पारसार—आदि ब्राटिप-मुनि भी आते हैं। अभी-अभी स्वामों थी विवालाल सरफ जी महाराव 'श्री प्रेमकता जी' का जीवन परिप्रकृतिक क्या है विनाये कर सहस्था की परमारा हो हुई के ब्यू मा कुनाई के

| नाम                     | रसिक सायनाका नीम   |
|-------------------------|--------------------|
| श्री हनुमान जी          | थी चानसीला जी      |
| श्री प्रह्मा जी         | श्री विश्वमोहनी जी |
| খী বহিতে জী             | थी बहाचारिणी जी    |
| थी पराधर जी             | भी पापमीचना जी     |
| भी व्याग जी             | श्री व्याभेरवरी जी |
| थी शुकदेव जी            | थी सुनीता जी       |
| श्री पुरपोत्तमाचार्य जी | थी पुनीता जी       |
| थी गगाधराचार्य औ        | थी गावर्वी जी      |
| थी मदानार्यं जी         | श्री मुदर्शना जी   |
| थी समेरवसचार्य जी       | श्री रामअली जी     |
| भी द्वारानन्द जी        | थी द्वारावती जी    |
| श्री देवानन्द जी        | थी देवा अली जी     |

१ —भी रामस्य मायुर्वरीत्यापि बहुन्दी नत्स्रमञ्जिरद्वैः सर्वे न्यो स्वतानया भी जानस्या सिद्धरो पाध्यवणान्त । ऐत्यवेरीत्यातु भी रामस्य सर्व विद्यानच्छेतित्वेन सर्वेनीयभोनत्त्वोपस्या सर्वेभीवभृत्विनिष्यतैः ये भर्तुं पार्थाभावेन भी रामं भनते त्येवामेव रसिकत्वमुपपपते ।

<sup>—</sup>भी हारिदासकृत भाष्य प् १६३

<sup>—</sup>थी रामस्तवराज

| रामभक्ति साहित | य में सब | वर जपामना |
|----------------|----------|-----------|
|----------------|----------|-----------|

| रामभारत साहित्य म मधुर उपामना    |                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| श्री स्थामानन्द जो               | श्री स्यामा अली जी                  |  |
| धी भुनानन्द जी                   | श्री शुता अली जी                    |  |
| श्री <b>विदानन्द</b> जी          | श्री विदा अली जी                    |  |
| श्री पूर्णानन्द जी               | थी पूर्ण अली जी                     |  |
| धी धियानन्द जी                   | थी श्रिमाञ्जली जी                   |  |
| श्री हरियानन्द जी                | श्री हरिसहचरी जी                    |  |
| थी राघवानन्द जी                  | श्री रापवा अली जी                   |  |
| थी रामानन्द जी                   | श्री रामानन्दराविनी जी              |  |
| श्री मुरमुरानन्द भी              | थी गुरेदवरी जी                      |  |
| श्री माधवानन्द ओ                 | श्री माथवी अली जी                   |  |
| श्री गरीवानन्द जी                | श्री मर्वहारिणी जी                  |  |
| श्री लक्ष्मीदास जी               | श्री सुलक्षण जी                     |  |
| थी योपालदास जी                   | थी गोपाभनी गी                       |  |
| श्री नरहरिदाम जी                 | श्री नारायणी जी                     |  |
| थी तुरुमीदाम जी                  | श्री नुलसी महचरी जी                 |  |
| थी केवल कूबा राम जी              | श्री कृपा अली जी                    |  |
| श्री विन्तामणिदास जी             | थी विन्तामणि वी                     |  |
| श्री दामोदग्दास जी               | थी मोददायका जी                      |  |
| थी हदयराम जी                     | थी उल्लामिनी जी                     |  |
| श्री मौत्रीराम जी                | श्री स्वन्तन्त्रा त्री              |  |
| श्री हरिभजन दान जी               | थी हरिनजा जी                        |  |
| थी कृपाराम जी                    | श्री करणाअली जी                     |  |
| थी रतनदास जी                     | श्री रत्नावली जी                    |  |
| भी नुपतिदास जी                   | थी नीतिलंदा जी                      |  |
| भी शकरदाम जी                     | श्री मुसीला जी                      |  |
| श्री जीवाराम जी                  | श्री युगन्त्रत्रिया जी              |  |
| थी पुगलान-यसरण जी                | श्री हेमलता जी                      |  |
| थी जानकीबरसम्ब जी                | थी प्रीतिलता जी                     |  |
| श्री रामवस्त्रभावस्य जी          | थी युगलविहारिणी जी                  |  |
| भी नियालात शरण जी                | थी प्रेमतना जी                      |  |
| निर्देशनुमधायिनी समिति अयोध्या न | सवत् १९७७ में मत्रराज की परम्परा पर |  |
|                                  |                                     |  |

र मूब अच्छी तरह जम कर विचार विया था तथा उस समय तक की प्रचलित भिन्न-भिन्न परस्पराओ की आठ मूचियाँदी है।

आजनल के महानुभावों ने बो सुद्धता पूर्वक 'निजयुर' नामक पुस्तक में परम्परा छपवाई है उसका कम इस प्रकार से है—

( )

१ श्री मन्नारायण ३ थी विष्वक्तेन जी ५ थी नायम्नि जी ७ थी राममिथ जी ९ श्री महापूर्णाचाय्ये जी ११ श्री गोदिन्दाचार्यजी

१३ थी वेदान्ती जी १५ भी ऋष्णपाद जी

१७ श्री रौतेश जी १९ श्री पुरयोतमानार्यं जी २१ श्री सदाचार्यजी

२३ श्री द्वारानन्द जी २५ श्री श्यामानन्द जी २७ थी विदानन्द जी २९ थी श्रिमानन्द जी

३१ श्री राववानन्द जी ३३ थी अनन्तानन्द जी

३५ भी अंप्रदास जी इत्यादि। छपा है, वह इस प्रकार है-

२ श्रीलक्ष्मीजी

४ श्री शठकोप जो ६ थी पुण्डरीकास जी

८ श्री याम्नावार्य जी

१० वी रामानुत्र स्वामी जी १२ की पराशर भटटजी १४ श्री कलिवैरी जी

१६ श्री लोकाचार्यजी १८ श्री वरवर मुनि जी २० श्री गगाधराचार्य जी

२२ थी रामेश्वराचार्य की २४ श्री देवानन्द जी

२६ श्री धुतानत्द जी २८ श्री पूर्णानन्द जी ३० थी हपानना जी

३२ थी रामानन्द जी ३४ % कृष्णदास पयहारी जी

बाक्टर व्रियमेंन की एक मूची का अनुवाद इण्डियन प्रेस इलाहाबाद में छने हुए रामायण में

( ? )

१ श्री मन्नारायण १ श्री श्रीयर मुनि ५ थी कर्ममून मुनि ७ श्री थीनाय मुनि ९ थी सम मिथ

११ थी पामुनाचार्यं १३ थी शब्दोपाचार्य १५ थी लोकाचार्य

25

२ श्रीलक्ष्मी

४ श्री सेनापति मुनि ६ थी सैन्यनाय मुनि

८ श्री पुण्डरीक १० थी परास्थ

१२ थी रामानुज स्वापी १४ श्री क्रेशाचायं

१६ थी पराशराचार्य

| रामभक्ति | वादित्य | मं | মধ্য | उपासना |
|----------|---------|----|------|--------|
|          |         |    |      |        |

| १७ थी वाकाचार्य         | १८ श्री स्रोकानार्य               |
|-------------------------|-----------------------------------|
| १९ श्री देवाबिपाचार्य   | २० श्री शैलेशाचार्य (लोकाचार्य) ? |
| २१ थी पुरुषोत्तमाचार्ये | २२ थी गंगाधरानन्द                 |
| २३ श्री रामेश्वरानन्द   | २४ श्री द्वारानन्द                |
| २५ थी देवानन्द          | २६ थी स्यामानन्द                  |
| २७ श्री थुनानन्द        | २८ थी नित्यानन्द                  |
| २९ औ पूर्णानन्द         | ३० श्री हर्यानन्द                 |
| ३१ श्री-धियानन्द        | ३२ थी हरिवर्यानन्द                |
| ६३ श्री राघवानन्द       | ३४ श्री रामानन्द                  |
| ३५ श्री मुरसुरानन्द     | ३६ श्री माधवानन्द                 |
| ३७ श्री गरीबानन्द       | ३८ श्री सङ्गीदाम                  |

## ( ? )

उत्तर डाक्टर सहिव को एक और सूची पटना से मिशी है नह माय इनके समाग ही है। अन्तर केनल इतना ही है कि रामानुन स्वामी सक एएनपा नही बी है और कही-कही नामों में कुछ अन्तर है तथा कोई-कोई नाम नही है जैसे त॰ १३, १५ का नाम ही नहीं है। गँ० १४ बाकावार्स के स्थान पर श्री मार्टीकावार्स है। न॰ २३ श्री रामेश्यराजन के स्थान पर भी रामीम्य, न० २७ श्री गरीवानन्द के स्थान पर श्री गरीव साम है। न॰ ३१ का नाम नहीं है।

एक सूची श्री तपसी जी की छावनी अयोध्या से प्राचीन हस्तिलिखित मिली है। वह

इम प्रकार है---

१२२

#### (Y)

अप' प्रवादित िरुक्ति । प्रयम बहु, बहु के मूल, नूल के प्रकृति, प्रकृति के बोज गोकार, बीज के कार के महातद्य महातद के आर्टिनृत नारायण खारियुक नारायण के महातद्यों महात्वसा के के कार के महातद्य महातद्य के आर्टिनृत नारायण खारियुक नारायण के महातद्यों महात्वसा के के कार्कृति, को क्रमूर्ति के प्रयद्युनित के प्रयाद्युनि के पंत्रीर मृति, प्रयोद मृति के सोच्मूनि, सोच्मुनि के के अवस्तुनित, अवस्तुनि के अवस्तुनित के अवस्तुनित के नाराव्युनित के नाराव्युनित के स्वाप्त्रमृत, कोच्मुनित के क्ष्याव्युनित, ह्याव्युनित के प्रत्याच्युनित, गोगाल्युनित के प्रयाद्युनित के स्वाप्त्रमृत, क्ष्याल्युनित, ह्याल्युनित क्ष्याल्युनित, स्वाप्त्रमृत, क्ष्याल्युनित, क्ष्याव्युनित, स्वाप्त्रमृत, क्ष्याल्युनित, स्वाप्त्रम्त, क्ष्याव्युनित, स्वाप्त्रमृत, क्ष्याल्युनित, स्वाप्त्रम्त, स्वाप्त्रम्त, स्वाप्त्रम्त, स्वाप्त्रम्त, स्वाप्त्रम्त, क्ष्याल्युनित, स्वाप्त्रम्त, स्वाप्ति, स

१ शुद्धाशुद्ध जैसा लिला या बेसी ही नकल कर दी गई है।

(4)

जन्मस्यान के श्रीयुन रघुवरत्रारण जी ने 'रहस्यन' में जो परम्परा छिसी हैं, वह इस प्रकार है---

१ भी महारायण २ भी छड़भी जी ६ भी विष्यवस्थेन जी ४ भी बोएदेव जी ५ भी सहकोर जी ६ भी नायमृति १ भी पराविकार ८ भी पासिस्थ जी

७ श्री पुण्डरीकाक्ष ८ श्री राममिश्र जी

९ श्री पापन पुनि १० श्री पराक्य जी के ५ शिष्य ११ श्रुतरेब, श्रुतप्राम, श्रुतबेसी १२ श्री कूरेश जी

पचन श्री रामानुज स्वामी

१६ श्री पराधार भट्ट जी १४ श्री कोकाचार्य १५ श्री वैद्यापिराचार्य १६ श्री बंतिय जी १७ श्री कारवर नृति १८ श्री कुणतान यी १९ श्री गोगायर जी २० श्री खालायार्थ जी २१ श्री रामकार जी २२ श्री खारानच्य जी

२१ श्री रामेश्वर जी २२ श्री डारानन्द जी २६ श्री देवानन्द जी २४ श्री स्वामानन्द जी २५ श्री श्रुतानन्द जी २६ श्री विदानन्द जी

२७ श्री पूर्णांकच्य जी २८ श्री श्रियांकच्य जी २९ श्री हर्पांकच्य जी ३० श्री राजवाकच्य जी

३१ श्री रामानव जी

जरोजन परम्परा स्टोकनब है। इसकी कितने ही विवान मानते हैं। परमु इनकी स्थवस्या इस तरह की हैं कि श्रीनारायण से देकर बरदर मृति तक जो परम्परा गहीरम आवारी की की की कि सात हैं उतार्व भी बोगदेव जो का मार्गोनियान नहीं है। नहीं मानून इसमें भोपदेव भी की कि लिये गए। और महागुणांवायों के जिया थी रामानुन स्थानी प्रस्थात है सो इसमें पराकुश दास जी के निष्य दूसरे बार शुंठदेव, शुंतप्रक इस्लादि प्यम विष्य श्री रामानुन रामानी केंगे कि के पर श्री स्थानुन रामानी केंगे कि के स्थान जी के निष्य दूसरे बार शुंठदेव, शुंतप्रक इस्लादि प्यम विषय श्री रामानुन रामानी केंगे कि यह स्थान के पर स्थान स्थान के पर स्थान के पर स्थान स्थान के पर स्थान स्थान के पर स्थान स्थान

बीपरेन जी की छोड़कर इस तरह की परम्परा 'बंध्यन धर्म रत्नाकर' में भी दिखी है। ? थी अदिमन

# ( ६ )

२ थी महासून

४४ श्री गंगायराषार्यः

४० थी देवानन्द

26

# माटो के पाम जो परम्परा है उसकी नक्छ इस प्रकार प्राप्त हुई है-

| ३ ध्वी निर्मुण           |          | ४ थी निराकार              |    |
|--------------------------|----------|---------------------------|----|
| ५ थी बीजओकार             |          | ६ थी वादि मूलनारायण       |    |
| ७ सी महालदमी             |          | ८ घी विष्यक्षेत           |    |
| ९ श्री ईझास्वरूप         |          | <b>१०</b> श्री उज्ञासमुनि |    |
| ११ भी जोतमुनि            |          | १२ यी लोकमुनि             |    |
| १३ श्री प्रगट मुनि       |          | १४ श्री गम्भीरभुनि        |    |
| १५ श्री भीरतमृति         |          | १६ यो प्रकारभम्ति         |    |
| १७ श्री गुहुगदेव मृति    |          | १८ थी रामेमुनि            |    |
| १९ श्री महापुरता मृनि    |          | २० श्री विद्यावर मुनि     |    |
| २१ थीं सरवन मुनि         |          | २२ श्री जज्ञासमुनि        |    |
| २३ थी रामानुज मुनि       |          | २४ थी सूर्यंत्रकारा मुनि  |    |
| २५ थी सूनवास सुनि        |          | २६ श्री सूत्रपीया मुनि    |    |
| २७ थी मगल सुनि           |          | २८ थी थेप्ठगोप मुनि       |    |
| २० श्री पद्मविलोचन       |          |                           |    |
| इति मुनि पदर्व           | समाध्य । |                           |    |
| ३१ श्री पद्मानाव्यं      | 8        | ३२ थी कदमाबार्य           | ?  |
| <b>३३</b> श्री देवाचार्य | 무        | ३४ थी दीरावार्य           | ¥  |
| ३५ श्री ऋषियाचार्व्य     | eq.      | ३६ श्री अंगीयराचार्य      | ٤  |
| ३০ স্বী ৰূপালকাৰ্য্য     | ও        | ३८ थी मुलापायां           | 6  |
| ३९ श्री विषताबाय्यं      | 9        | ४० थी पुरपोत्तमाचार्व्य   | 80 |
| ¥१ थी नरोत्तमाचार्यः     | 22       | ४२ श्री श्यामाचाय्ये      | १२ |

## 24 दृति आचार्यं पदवी समाप्ताः ४६ श्री टोवास्ट १

\$3

| ४८ थी मेबानन्द  | 2  | ४९ श्री मुमेतानन्द | ¥ |
|-----------------|----|--------------------|---|
| ५० थी अवेतानन्द | ور | ५१ थी स्यामानन्द   | Ę |

५२ थी पूर्णानन्द

४३ श्री पूर्णाचार्य

४५ श्री धराचार्य

| ५३ थी दरियानन्द  | 6          | ५४ श्री मीयानन्द   | 8   |
|------------------|------------|--------------------|-----|
| ५५ थो हरिवानन्द  | 10         | ५६ यी राघवानन्द    | 2.8 |
| ५७ श्री रामानन्द | <b>?</b> ? | ५८ श्री वनन्तनिन्द | \$3 |
| इति नन्द पद      | ो समाप्त । |                    |     |

५९ भी पैहारी कृत्यदाय जी १ ६० श्री ययदास जी

( 0 )

मीजे मतमरुपूर, पां॰ समस्तीपुर जिला दरमगा के रहनेवाले श्री रिमकविहारी करण जी ने अपने 'मन्त्रराज परम्परा' नामक ग्रन्थ में लिखकर परम्परा का गिर्देश किया है। परतक छनी है जो देसना चाहे भगाकर देश लें। यह उपयंक्त पाची अकार की परम्परा से विलक्षण है। क्योंकि उसमें लिखा है कि श्री रामजी ने मन्त्रराज को श्री जानकी जी को दिया। उन्होने महाराम्भु जी को दिया। महाराम्भु जी ने विष्णु जी को दिया इत्यादि।

इस प्रकार से हमारे सम्मूल ७ प्रकार की परम्परा-सुन्तियाँ उपस्थित है। इनमें जितनी

भिन्नता या भेद है, उसे देखा जा सकता है।

१७ यी विदासन्द्र जी

इन परम्परा से यह बात मालूम होती है कि श्रीरामानन्द स्वामी जी महाराज श्री रामा-गज स्वामी के परिवार में से नही है।

यह परम्परा श्रीमधारायण से श्रह नहीं होती है, किन्तु थीराम जी में इनका आरम्भ होता है। जैसे कि --

(0)

| १ सर्वेश्वर भी रामचन्त्र जी महाराज | २ श्री जानकी नी         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <ul><li>श्री हनुमान जी?</li></ul>  | ४ श्रीब्रह्माजी         |
| ५ श्री वशिष्ठ जो                   | ६ श्री पराशर जी         |
| ७ श्रीब्यास जी                     | ८ भी शुकदेव जी          |
| ९ श्री पुरुपोतमाचार्य्ये जी        | १० श्री गंगाधराचार्य जी |
| ११ थीं सदानायें जी                 | १२ थी रामेश्वराबावं जी  |
| १३ भी द्वारानद जो                  | १४ थी देवानत्र जी       |
| १५ यो स्थामानन्द जी                | १६ थी यतानन्द जी        |

१८ थी पूर्णानन्द जी १९ भी श्रियानक जो २० थी हर्म्यानन्द जी २१ थी राषवानन्द्र जी २२ श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज

भी राम जी से श्री रामानन्द जी के मन्त्रराज आना है। इस अवस्तामी जी की परम्परा का मेल सदागिय छंहिता के इस क्लोक से भली भौति मिल जाता है---

१६ थी यतानन्द जी

राजमार्गमिमं विद्धि रामोक्तं जानकीकृतम्।

अमोत् भी तम भी द्वारा करिया इस राममन्य को थी जानकी भी ने जरणात किया। इसको तुम राजमार्ग जाती। इसके जातित्वन एक बात और है। "इपमी मनक्टारा" रे इन निरस्त क्वन के जनुनार कार्य नह होता है यो अन्य के अमं पर विचार बीर अमार करता है। राममन्य का खरि जानकी विचार हुआ है। 'हारीत स्पृति' में भी विचार है कि 'के अस्य श्रीरामयहकर गन्यताब्वर को जानकी खरी ।' एरे ही रामस्य पढ़जों में भी रुपा हुआ है। इससे भी विदित होना है कि भी को भी की परासरा चाजिय थी जानकी ओ को ही श्रीरामजी से इन मनगराज का

इस स्टम्परा में आगे नलकर लिखा है कि श्रीवानकी भी ने श्री हनुमान जी को उपदेग दिया। और 'श्रीरामिवजय सुपाकर' में हमारे पूर्तानाय्यं श्री मनुरानाय्यं श्री किल गये हैं------------------------------

शिष्य गुरोर्गुहम्।' इससे स्पट्ट हो शवा कि श्रीहनुमान् जो श्रीमानकी जी के शिष्य है। पुत्र- श्री हनमान जी ने श्रीराममंत्र का उपदेश बहार जी को दिया। प्रमाण स्वराशिय

सहिता—'

योऽप महाविभूतिस्यो हनुमान् रायनत्परः। सञ्जादाद् ब्रह्मणे तत्त्र सवराजं यडक्षरम्।।

पुन अथर्वण---'श्री रामतापनी' का प्रमाण---

त्वतो वा ब्रह्मणोवापि ये लमन्ते पडक्षरम्। जीवन्तो मत्रमिद्धा स्युर्मुक्ता मा प्राप्नुवन्ति ते।।

अर्पाल् धीराम नौ धिव नौ से कहते हैं कि है धकर ! हमारी नित्य विमूर्ति से गहले प्रुक्तों तथा बहा को हमारा मन प्राप्त हुना। अल्युव गुरुहारी तथा बहा की वो रामम की परम्पा पृष्णीतक मे मचारित हुई है। जो कोई इन दोनों परम्पाओं में ने किमी में भी बीधित होकर राममन का अभ्याम करेगा बह जीते जी सिद्धि को प्राप्त होकर सलार समुद्र में तर जायगा।

अनत्तर ब्रह्म, बंदिष्ठ, परासर, व्यास, शुकदेव द्वारा क्रमच. इस भूलोक में मन्नराज का प्रचार क्रमा । प्रमाण, 'बनस्त्य सहिता'---

> बह्मा दरी पशिष्ठाय स्वयुगाय मृतु वन । बिराक्टीपि स्वयोत्राय दत्तवान्यत्रमृत्यस् ॥ पराधराव रामस्य सृतित्रमुक्तिप्रदेशस्वस् ॥ स वेदव्यास मुग्नेय द्वावित्य सुरुतम ॥ वेदव्यास मुग्नेत्रात्र मृत्री मृत्ती प्रकाशितः ॥ वेदव्यास मृत्तेत्रा भिर्मेयम् सुमुग्नदियन ॥

परमहंस युक्रेव जी ने सबसे पहिले परमहंस पुरयोतमाचार्य को सामम का उपरेश दिया, यह बात सम्प्रदायानाम्यें श्री अपस्थामी जी ने लिस दी हूं, यथा—

> सुकदेवङ्गपायायो ब्रह्मचम्पंबरोस्यितः । नरोत्तमस्त् तिन्द्रप्यो निर्वाणपायी गतः॥

अस्तु, परमहत्र पुरयोत्तमाचार्य्यं, गंपायराचार्य्यं आदि महापुरवों द्वारा त्रमदीः श्री राम-मंत्र श्री रामानट स्वामी औं की प्राप्त हुया।

ये तो हुए सारतीय प्रमाण, अब एक ऐतिहातिक प्रमाण भी। श्री स्थाभी रामान्य को महाराज के माजराजीन कार्यापुर्ध में मीकाना राजित मामाक एक मुख्यमान कर्क हो गाने हैं। वहाँने वनको जुक्क्क्स नामा से एक पुत्रक काराओ माण में दिखी है जिसमें विरोधता मुख्य-मान कर्का हो मो में मान क्ष्मीरा की बचा है और प्रसिद्ध मित्र हिन्दु सानों की में कुछ महिना गाई गई है। वती पुत्रक में उत्तर मीकाना ने स्वामी जी की कीकोचर आम्प्रीतिक व्यक्ति का परिचय देवे हुए स्टब्स प्राची में किया है कि स्वामी जी आर्थि भी सम्प्रदान के माचाव्य है, इस माने की मूल प्रक्रित की सीता जी है, क्ष्मीन सम्बेष पढ़िक हम तिवाल का उपनेश देवत्वमानी हुमुमान भी की सिंधा और भगवान्य बातानेन के बारा इस मंत्र का प्रचार हुआ। इसीतिए इसका नाम भी सम्प्रदान है और उपनेश मंत्र मंत्र का प्रचार हुआ। इसीतिए इसका नाम भी सम्प्रदान है और उपनेश मंत्र मंत्र का प्रचार हुआ। इसीतिए इसका नाम भी सम्प्रदान है और उपनेश मंत्र मंत्र की स्वामार कहते हैं।

धी सम्प्रदाय की दो साकाएँ—एक भी तकर वाच्या भी जानकी जी के द्वारा भी राममंत-एक की परम्परा प्रकट हुई और दूसरी (भी शब्द बाच्या) भी काभी जो द्वारा प्रकट हुई। कामकी जो भी पर बाच्या है, दक्का समाधान यह है कि भीनवहासांकीच पराचान पुढ काण्य सर्थ ११६ वजीक २२ में किसा है जपुरा माहि रमुचा धिना श्रीमंत्र्वतत्त्वाम्। पुत- अयोध्या-काण्य को ४४ में किसा है—पिन्यः श्रीनवमन्देग्या कीर्या जीतिः सामा पाना। अर्थाम् की बानकी जी विचों की भी आधारात्ति सर्वनयि है। 'कुत भी अपल्यामी जो ने भी अपटाशर मध्य की स्नात्मा में किसा है कि 'श्री राक्ष्य कामकी सीओध्यते।'

अलु । उरगृंदत दोनो शालाओ का नाम 'थी सम्प्रदाय' ही है क्योंकि दोनों की प्रवर्तिका

भारत उपनुष्ता दाना शालाना का पान आ चन्त्रताय हा ह क्याक दाना का अवासक श्री भी ही है और दोनो का सिद्धान्त विधिन्दाईत ही है।

६नके मतिरिकत थी 'महारामायण' में वी गई परम्परा इस प्रकार है--

१ थीं राज की २ थीं शीता जी १ थीं हुन्तज जी ४ थीं बहुता जी ९ थीं पतिक जो ६ थीं पराहर जो ७ थीं मारा जी ८ थीं गुरुवेस जी ९ थीं पहलेदनाजार्ज जी १० थीं गंजारपाल्य

१ देखिये पुरातत्त्वानुसंयायिनी समिति अयोध्या सं० १९७७ को रिपोर्ट पू॰ १३।

| रामभवित साहित्य में | मधुर उपासना |
|---------------------|-------------|
|---------------------|-------------|

| ११ श्री सदाचार्य         | १२ थी मोमेश्वराचार्यं                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| १३ थी द्वारानन्दाचार्य   | १४ श्री देवानन्दाचार्य                                                      |
| १५ श्री स्यामानन्दाचार्य | १६ थी श्रुतानन्दाचार्यं                                                     |
| १७ थी चिदानन्दाचार्य     | १८ श्री पूर्णानन्दाचार्य                                                    |
| १९ थी थियानन्दाचार्य     | २० थी हर्यानन्दाचार्य                                                       |
| २१ थी राधवानन्दाचार्य    | २२ थी जगर्गुर श्रीरामानन्दानामे                                             |
| २३ थी योगानन्द जी        | २४ थी मयानन्द जी                                                            |
| २५ थी तुलनीदाय भाग       | वती जी २६ थी नवन्तम जी                                                      |
| र अधिवाम चीमानी ज        | ो २८ श्री उपीम <b>ग</b> दानी भी                                             |
| •२९ थी लेमदास जी         | ३० श्री रामदास जी                                                           |
| ३१ श्री सहमणदाम जी       | ३२ थी देवादाम भी                                                            |
| ३३ श्री भगवानदास जी      | ३४ थी बालहण्यवस जी                                                          |
| ३५ श्री वेगीदाम जो       | ३६ थी थवणदास जी                                                             |
| ३७ थी रामवदनदाम ज        | ो ३८ थी रामबल्लमायरण जी।                                                    |
|                          | 124 / 2                                                                     |
|                          | ।२६ <sup>९</sup> की टीका (प॰ श्री सरपूराम <i>थी इ</i> त) में गुरू-मरम्परा इ |
| भकार है—                 |                                                                             |
| १ थी रामजी सहाराज        | ा २ श्रीजानकी जी <sup>*</sup>                                               |
| ३ थी हनुमान् जी          | ४ श्री ब्रह्मा ची                                                           |
| u খ্ৰী ৰগিছত জী          | ६ श्री पराचर जी                                                             |

१२=

७ भी व्याम जी

९ श्री पूरपीत्तभावायं जी ११ थीं सदाचार्य जी

१३ थी द्वारानन्द जी १५ श्री इयामानन्द जी १७ श्री विदानन्द भी

१९ श्री श्रियानन्द जी २१ थी राषत्रानन्द जी २३ थी अनन्तानन्द जी

२५ थी खेमदास जी २७ थीं गुजारताम जी

२९ श्री गोपालदाम जी ३१ थी लक्ष्मीदान जी

८ थी स्कदेव की

१० थी गंगायराचार्य जी १२ थी रामेश्वराचार्य जी १४ श्री देवानन्द जी

१६ थी धनानन्द जी १८ थी पूर्णानन जी २० थी हरिवानन्द जी

२२ थी रामानन्द जी २४ श्री गैमदाम जी २६ श्री पूर्णवैराजी (वैरागी) जी

२८ थी कृष्णदाय जी ३० थी दामोदरदाम जी ३२ थी बानन्दराम जी

#### रामोपासना की रसिक परम्परा

३३ श्री तुल्होदास जी ३४ श्री विष्णुदास जी ३५ श्री हरिभवनदास जो ३६ श्री महादास जी निर्वाणी

२५ श्री हारभगगरात जा २८ श्री जानकीदास जी ३७ श्री मणिरामदास जी ४० श्री सरयुदास जी

थी 'सीतोपनिषद्' में स्वामी श्रीरामानन्द जी तक की गुरू-परंपरा इस प्रकार है—

## १ सबस्बर भीतीता रामचन्द्र जी महाराज

र तदस्य भागात प्राचन्य वा वहाराज इ. श्री हत्तान जी इ. श्री बह्या जी ४ श्री वर्गान्य जी ५ श्री पराचार जी ६ श्री ब्यान जी ७ श्री गुकरेत जी ८ श्री वुस्तोत्तानावर्ष जी ९ श्री गागायरावार्य जी १० श्री बहुतावर्ष जी ११ श्री रामेक्टरावार्य जी

१० श्रीसदावार्यजी ११ श्रीदायश्वरावाय १२ श्रीदारकानन्दजी १३ श्रीदेवानन्दजी

१२ श्री इदासानन्द जो १५ श्री श्रुतानन्द जी १४ श्री इदासानन्द जो १५ श्री श्रुतानन्द जी १६ श्री विद्यानन्द जी १७ श्री पूर्णानन्द जी

१६ श्री विदानन्द जी १७ श्री पूर्णानन्द जी १८ श्री श्रियानन्द जी १९ श्री हर्यानन्द जी

२० थी राधवानन्द जी २१ श्री थी रामानन्द स्वामी जी महाराज

### भी स्वामी रामचरणदास जी 'कश्णासिबु' के 'भी रामनवरत्न सार संग्रह' में गुरू-परम्परा का प्रकरण इस प्रकार है—

२ थी सीताजी

४ श्री ब्रह्मदेव जी

१ श्री राम जी ३ श्री हनुमान जी ५ भी वरिष्ठ जी

५ भी वर्रिष्ठ जो ६ श्री पराघर जी ७ भी व्याप्त जो ८ श्री शुरूदेव जी ९ भी पुरक्षोत्तमाचार्य १० श्री गमावराचार्य

११ भी सवाबार्य १२ श्री रामेश्वराचार्य ११ श्री द्वारानंदाचार्य १४ श्री देवानन्वाचार्य १५ श्री स्थामानन्वाचार्य १६ श्री श्रुतानन्वाचार्य

१७ श्री पिदानंदाचार्य १८ श्री पूर्यानन्दाचार्य १९ श्रियानन्दाचार्य २० श्री हुर्यानन्दाचार्य

२१ थी रापवानन्दानार्य २२ श्रीवनद्मुख्योरामानन्दानार्य २३ श्री अन्तानंदानार्य २४ श्री कृष्णानार्य

२५ श्री अवस्थामी जी २६ श्री राममयवान ची २७ श्री ठरमणदान ची २८ श्री मस्तराम जी

३० थी नन्दलाल जो

२९ थी तथ्मीराम

इनुमते ददी मन्त्रं सदा रामाध्यिसेविने ॥२॥ ततस्त्र ब्रह्मणा प्राप्तो हुनुमानेन मायया। कल्पान्तरे त रामो व बहाणे दत्तवानिमम्॥४॥ मन्त्रराज जपं कृत्वा धासा निर्मानुतागतः। त्रयोसारमिम धातुर्वशिष्ठो लग्यावान्परम् ॥५॥ पराधारो विधान्त्रास्य मद्रा संस्कार संयतम । मन्त्रराज परं लक्का कृतकृत्यो बभुव हु।।६॥ पराश्वरस्य सत्पुत्रो व्यामः सत्यवती सुनः। पित. पडशर लब्बा बन्ने बेदोपवंहणम ॥७॥ ब्यामोऽपि वह शिष्येप मन्त्रानो सभ योग्यताम्। परमहं सर्व्याप शुकरेवाय दत्तवान् ॥८॥ श्वरदेवकृषापात्री बहुाचर्म्यते स्थितः। मरोत्तमस्त्र तन्द्रियो निर्वाणपदवी यत ॥९॥ म चापि परमाचार्यो गगावराय मुरये। मन्त्राणा परमं सत्वं राममत्रं प्रदत्तवान्।।१०॥ गगापरात्सदानाय्यंस्ततो रामेश्वरो यति । द्वारानन्दस्ततो रुख्या परवद्वारतो ऽ भवन् ॥११॥ देवानन्दस्तु तज्लिप्य. दयामानन्दस्तनी ग्रहीत्। तन्मेनया धतानन्दरियदानन्दस्तनो ३ मदन ॥१२॥

१ इनका रूसरा नाम है बीस्वामी १०८ थी पुरवोत्तमाचार्ध्वी ह

थी मयुरादान जी महाराज ने अपने सुप्रसिद्ध प्रत्य 'करवाण कस्पद्दम' में गुरुपरम्परा इलोक-बद्ध दी है, जो इस प्रकार है---परपाम्नि स्थितोरायः पुण्डरीकायतेक्षणः।

> सेवया परवा जच्टो जानक्षे सारक दवी।।१॥ थियः भीरपिलोकानां दुक्षोद्धरणहेतने !

३२ थी इरिदास जी ३१ थी चरणदास जी ३५ श्री रयनाय प्रसाद जी ३३ श्री रामप्रमाद जी दीनवन्ध ३५ श्री रामचरणजी करणा निन्य ३६ थीं सीताराम सेवक जी ३७ भी जानकीवरसरण जी ३८ श्री लक्ष्मणशर्ण जी

पूर्णानन्दस्ततो लब्बा श्रियानन्दाय दत्तवान्। हययानन्दो महायोगी श्रियानन्दाधिसेवकः ॥१३॥ हयर्थानन्दस्य शिप्यो हि राधवानन्द इत्यसौ । यस्य वै शिष्यतां प्राप्तो रामानन्द स्वयं हरिः ॥१४॥ राप्रातन्त्रस्य सर्वेज शिरोरलस्य धीमतः। अनन्तानन्द इत्यास्यः सच्छिप्यः सदगणास्रयः ॥१५॥ कतन्तानन्द्रमाचार्यं गयादास तरोत्य च। मन्त्ररत्न समादाय लक्ष्मीदासाय दत्तवान ॥१६॥ श्रीमन्माधवदासस्त् तस्माल्लेमे पड्सरम् । हार: प्रवर्तक लोजी ततो मन्त्रं गृहीतवान् ॥१७॥ दत्तदान क्षेमदासाय श्री क्षोश्रीश्री महामुनि: 1 श्रीनारायणदासरच तत प्राप्त पढशरम् ॥१८॥ भक्तराजी महाधीमान श्रीमन्त्रं करुगालयः। ददौ नृसिहदासाय रामदासाय सोपि च ॥१९॥ हरिदासस्ततो रूब्प्या कृपारामाय यीमते। मन्त्ररतं पर प्रेम्णा दत्तवान करणानिधि.॥२०॥ न च श्रीकृष्णदासाय महामन्त्रं प्रदत्तवानः। थीमत्सन्तोपदासस्तु तती लेभे हि तं मनम्॥२१॥ त्ततो रयुनायदास पूर्णदामस्ततस्तुतम्। प्रगुह्य ब्रह्मदासाय प्रदरी काष्ठवारिणे ॥२२॥ स च भगवान्दासाय दलवान मन्त्रमत्तमम। रामगलोलादासाम स ददौ करणानिधिः ॥२३॥ स श्रीनृतिहवासाय कमल्यासाय सो पि च। दत्तवाग्मतरलं सत्सर्वजीव हिऽतावहम् ॥२४॥ मान्वयांपदासस्त् तदीय परिचर्यमा। राममन्त्रमुपादाय कार्तास्यं समुपेयिबान् ॥२५॥ यः पठेन्छद्रधानित्यं पूर्वाचार्यपरम्पराम्। मन्त्रराज र्रोत प्राप्य सद्यो रामपदं बजेत ॥२६॥

श्री कान्तगरण ने 'प्रपात्तरहस्य' में श्री अवस्वामी की दी हुई परंपरा का उल्लेख करते हुए उसे अवनन रूप दिया है जो इस प्रकार है—

> राभानन्दमहं बन्दे वैद-वैदान्त-पारगम्। राम-मंत्रप्रदानारं सर्वेलोकोपकारकम्॥१॥

शुमानने हमानीवसनन्तानन्दमञ्जूनम् । इप्यदानो नमस्कृत्व पद्रन्छ ग्रस्तन्तिन् ॥२॥

**कृष्पदास उदाच**--

मनवन दमिनां थेक प्रपन्नोर्जस्य दया कर। ज्ञात्रनिच्छान्यतं सर्वा प्रवेदां सदारम्यराम् ॥३॥ मन्त्रराजस्य बेनारी प्रोक्तः बस्मै पूरा विमो । क्यं च मुनि दिख्याती संग्वी यं मौत्रदासकः ॥४॥ कृष्यश्यक्ष अल्ला ३ लन्तानन्दी दवानिशि। उवाच घरतां सौम्य बस्तानि सदयात्रमम् ॥५॥ परवाभिनित्यती रामः पुण्डरीकारनेशनः। सेवना घरना जुन्हों जानकों तारकें दवी॥६॥ श्रिमः बीर्राप स्रोकानां नृक्षोद्धरसहेतवे। हन्मते दशै क्लां सदा रामाविनेविने usu तप्ततु इहापा प्राप्तो मुखसानेन मापना। कत्रान्तरे त रामी व बहापे दत्तरानिनम्।।८॥ मन्त्रप्रजनां हत्वा थाता निर्मात्तो रजः। वनीचार्रीममं धानुदेशिको लाधवान्यसम् ॥९॥ परावारी विभिन्नास्त्र महातंत्वार-संगुतन्। मन्त्रराजं परं लक्ष्या कृतकृत्यो बमुद हा। १०१। पर्वशस्य स्तुत्रो स्थानः सत्पवजीनुतः। पिक्क बहार संस्था अने वेदोपनृहपन्।।११।। ब्यामीनि बहुधियोत् मन्तानः शुप्रयोग्यनाम्। परमहंमवर्गाय प्रविदेशाच बत्तवरम् ॥१२॥ बहाबर्वेदनेस्पितः। शक्देव-क्यापात्री नरोत्तरम्त्र तस्क्रियो निर्वापरवी दनः॥११॥ म वानि परसावाची यंगावरान नूरने। मन्त्राचा परमं तत्वं रायनन्त्रयास्त्रवान् ॥१४॥ रगावरान्यदाबार्वेस्तनी रामेन्वरी मन्ति। इरानव्हलको सब्द्या परबद्याको अवस्थारहरू। देवानव्यन्तु वन्त्रिज्ञाः स्वामानव्यन्ततो बहीतु। तन्तेवदा युवानन्दरिपदानन्दम्ततो अवन् ॥१६॥ पूर्णनन्दस्त्रो राज्या विमानन्दाय दत्तवान्। हर्योतन्दो महायोगी विद्यानन्दाधिनेवकः ॥१७॥

हर्योनन्दस्य शिप्यो हि राघवानन्द इत्यसौ। यस्य वै शिप्यतां प्राप्तो रामानन्द स्वयं हरि :॥१८॥

यहा तक को परम्परा श्री अवस्वामि कृत रलोकवढ है। इसके आमे कई शासाएँ हुई है उनमें में अपनी परम्परा आमे लिखते हैं —

> तस्मात्मरसरास्यस्त यतो मापवसज्ञक । बरीबाध्यस्ततः प्राप्तो लक्ष्मीदासस्ततः परम ॥१९॥ त्तस्माद्रयोपालदायस्त् नरहरिदासस्नतः। थी मान्केवलरामरच तत प्राप्त पडक्षरः ॥२०॥<sup>१</sup> श्री हामोदरदासाल्य दिल्यस्तस्य महामते । साधसेबी दयायक्त सदाचारेप निष्ठितः॥२१॥ तस्माद हदयसमस्य विरक्तस्य गंगालय । कुपारामोपि वै सस्माहरनदामस्ततो अभवत ॥२२॥ तस्मान्नपतिदासस्त राममक्तो नसुयकः। तस्माच्छंकरदामो हि राम-नाम-प्रकासक ॥२३॥ तस्माञ्जातो महाराजो जीवारामेतिसज्ञकः। शमस्याने चिराणास्ये राजत रसिकाप्रणी ॥२४॥ कस्य सम्बन्ध सम्भूत महाराज प्रतापवान्। साकेतास्य पूरे रम्ये विरसाग महाप्रभु ॥२५॥ सीतारामी प्रददत तस्य नाम विलक्षणमा बगलानन्यशरणास्यं विदितं पथिवीतले ॥२६॥ तस्यानन्तकत्याणगुणास्याती विलक्षणः । स्वभावं तस्य भौशीत्यं कारण्य कट्वाँवतम् ॥२७॥ सौन्दर्य तस्य लावण्यं माध्ये रसवर्दनम। सिस्येव प्रकाशन्ते यया सीतापते गणा ॥२८॥

प्रवन्त नाप्यलं कोऽपि तस्य महारम्यमसमग्। नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै तमो नम २९॥ सस्य शिष्यो महाप्राजो रसिक सर्वधर्मवित। जानकीवरसरण प्रख्यातो जगतीतले ॥३०॥ सदा गरुपदेशेषु नैष्टिको बहुमाघ्य। वक्ता बहस्पति साक्षाताहिष्णत्वे मही सम ॥३१॥ सीनारासरमाना च वर्तको भेडवायकः। छेदक' सशयांना च रसराजप्रवर्दक: ॥३२॥ दयितः सर्वभताना राममन्त्रप्रदायक । गरुवास्त्रस्य सम्बन्न बाम. श्रीसर्यतटे ॥३३॥ रुद्दमरणास्वप्रकोटे त मीतारामस्य सन्तिनौ। गहस्त्रिकटे तथ क्षेत्रवासे च म्प्ट्धी ॥३४॥ सस्य शिप्यो गुर्रानण्ड नाविः काम्यविद्यारदः। नाम श्री रामवल्जभाशरणो रामसेवक ॥३५॥ सदगरसदने रम्ये शोभिते सर्वतटे। तिरुव्यस्ति वै धीरो गान-विद्या-त्रिवश्रण, ॥३६॥ तस्य दिष्यः समीवस्य श्रीकान्सशरणो सघः। श्री सद्गृहकूटीरस्यो रामनाम-परायण ॥३७॥ श्रीतानायसमारमभा रामानन्दार्पमध्यमाम् । अस्मदाचार्यपर्यन्तो बन्दे गरुपरम्पराम ॥३८॥

अर्थोन् प्रवसश्रीरामकीने थी जानकी जी को पडक्षर मन्त्रराज प्रवान किया है, फिर थी जानकी जी ने थी हनुमान जी को दिया है—ऐसा ही कम जानना चाहिए—

१ अनन्त श्री राम जी

१ , भी हमूनाव को ४ , भी हमूनाव को ५ , भी व्यास्थ्य की ६ , भी प्रसार की ७ , भी व्यास्थ्य की ६ , भी प्रसार की ७ , भी प्राप्त कार्य की १० , भी प्राप्त कार्य की १२ , भी प्राप्त कार्य की १२ , भी प्राप्त कार्य की १२ , भी प्राप्त कार्य की

२ अनल भी जानकी जी

१३ , श्री द्वारानन्द जी १४ , श्री देवातन्द जी १५ , श्री श्र्यामानन्द जी १६ , श्री श्रुपानन्द जी

१७ , श्री विदानन्द जी १८ , श्री पूर्णानन्द जी १९ , श्री श्रियानन्द जी २० , श्री हर्यानंद जी

| 21 | ,, श्री राधवानन्द ची    |     | <ul> <li>श्री स्वामी रामानन्द जी</li> </ul> |
|----|-------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 73 | , यी सूरस्रानन्द जी     | 58  | ,, थी माबबानन्द जी                          |
|    | , थी गरीबातन्द जी       | २६  | ,, श्री लश्मीदास जी                         |
|    | ,, थी गोपालदास जी       | २८  | ,, श्री नरहरिदास जी                         |
|    | ,, थी केवलसम कूवा जी    | ₹•  | ,, श्री दामोदरदास जी                        |
|    | " श्री हृदयराम जी       | 32  | "थी ऋपाराम जी                               |
|    | - श्री रत्नदास जी       | \$8 | <ul> <li>थी न्पति दास जी</li> </ul>         |
|    | ,, श्री शकरदास जी       | 3.5 | ,, श्री जीवाराम जी                          |
|    |                         |     | (बुगलप्रिय शरण जी)                          |
| 30 | ,, श्री युगलानन्यशरण जी | 36  | ,, श्री जानकीवर शरण जी                      |
|    |                         |     |                                             |

३९ .. थी रामवल्लभाशरण जी

४० .. थी कान्तरारण जी

थी रुपकला जी (थी मीतारामशरण भगवान् प्रसाद) ने श्री भक्तमाल के भिक्ति मधा स्वाद तिलक' में अपनी परम्परा इस प्रकार दी है-

१ श्री मीताराम जी २ श्री हनमंत जी ४ श्री भगवातृ रामानन्द भी ३ श्री राघवानन्दाचार्य स्वामीओ ५ श्री मगवान् रामानन्द जी ६ श्री सरसरानन्द जी ८ श्री सेउरिया स्वामी जी ≡ श्री बलियानन्द जी ९ श्री विहासीदास जी १० श्री रामदास जी ११ श्री बिनोदानन्द जी १२ श्री धरनीदास जी १३ श्री करुणानिधान जी १४ थी केवल राम जी

१५ श्री शमप्रसादीदास जी १७ स्वामी श्री रामचरणदास श्री 'करुणासिव'

१६ श्री रामसेवकदास जी परमा १८ श्री सीताराम शरण भगवान

वसाद जी

इस परम्परा में बौया और पांचवां दोनो ही नाम भगवान् रामानन्द जी का है। यह कहना कठिन है कि यह दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में है या भूछ से एक ही व्यक्ति के दो बार नाम आ गया है। जो हो श्री रपकला जी की गुरु-परम्परा से तथा श्री प्रेमलता जी की गुरु-परम्परा से रिनक सम्प्रदाय के प्राय सभी रामोपासकों का परिचय मिल जाता है।

परन्त इस रस साथना की एक प्रमुख यारा छटी ही जा रही है जिसकी परम्परा का ज्ञान परमानस्थक हैं और यह हैं जयपुर में गालवाश्रम (गलता गद्दी) की परम्परा। रामोपासक रसिक सम्प्रदाय की यह मान्यता है कि स्वामी रामानन्द तो इस मान के जपासक ये ही, उनके पूर्ववर्ती गुरुओं को भी मधुरमाय की साधना त्रिय थी और इस प्रकार वे श्री हनुमान भी से जिनका मधुर भाव का नाम श्री चारशीला जी है, अपनी परम्परा का आरम्भ मानते हैं। एक बात यहां रुहय करने की यह है कि गलता (गालवाधम) पहले नाथी सिद्धों के हाथ में था उस पर रामानन्दी बैटावों के अधिकार होने के बाद मबर भाव की उपासना अधिक व्यापक हुई है। इस श्रेणी के भक्ता का विस्वास है कि की मिद्ध नामादास भी और उनके गुरु बजदास तथा अपदास के गुरुमाई थी कील्ह स्थामो जी मधर रस के रसिक थे। मधर रस का रसिक अपने में थी रामचन्द्र की विया, सनी, थी जानकी की की सली या दासी का अभिमान करता है और या तो थी जानकी जी के सब में गख मानता है या थी रामचन्द्र भी की प्रीति का पात्र बन कर जीवन धन्य करता है। श्रुगार रसाथया समुरभनित में मनत 'कदा' कोटि कमनीय कियोर मृति' सबुर मनीहर भगवान रामचन्त्र को पतिरूप में मजता है।

इस माब के रिक्क मक्तों का विस्वास है कि श्री अग्रदास जी इसी भाव के साघक थे। जनका सामना का नाम 'बब्रबकी' था। थी रूपकला जी ने बपने 'मन्तमाल' के 'मन्ति सुवास्ताद तिलक' में बताया है कि थी अग्रदास जी रांगार रस के आचार्य थी 'अग्रजली' के नाम से प्रसिद्ध है। आपका 'अय्ट्याम', 'ब्यान मंजरी', कुडलिया, परावजी आपके मजर भान को व्यक्त करती है।' थी रुपकला जी के उपर्यंत्र तिलक में थी अग्रस्वामी की गर-परम्परा यों है--

भगवान् रामानन्द जी

सी कृष्णदास जी पयहारी सी अग्रदेश जी स्वामी थी\_नामादास जी

किन्दरन्ती है कि थी जानकी जी महारानी ने कृपा कर के थी अपस्वामी की दर्शन दिया और आप अपती इच्छा से शरीर त्याग कर थी साकेत को पचारे। अस्तु। श्री अनन्तानन्द जी की पूरी शिष्य-परम्परा मधरोपामक है। स्वामी थी हरियानन्द आवार्य भी मधरोरामक मत थे। थी यगल्यिया जी ने अपने 'रिसक मक्तमाल' में आपका परिचय में दिया है-

> चरण कमल बन्दों कृपाल हरियानन्द स्वामी। मर्वेम सीनाराम रहसि दशघा अनगामी॥ बान्स्मीक वर सुद्ध सत्व माध्यं रमास्य। दरमो रहति 'बमादि' पूर्व रमिकन की चालय ॥

१ मध्रं मनोहरं रामं पतिसंबंध पूर्वेकम् । शास्त्रा सदेव भवते सा श्रंगाररसाथया ॥

<sup>--</sup>थी हनुमत्संहिना

२ देशिये भक्तमाल का अस्तिलुवा स्वाद तिलक पु० ३१२-३१४।

#### रामोपासना को रसिक परम्परा

नित सदाचार में रिमक्ता अति अद्भुत गति जानिये। जानकित्वस्थ्य कृषा सहि शिप प्रतिशिष्य वद्यानिये॥

उत्पर के पद में 'दाशा अनुवासी' का अर्थ है मनुरोधकक। अभिश्राय यह है कि स्वामी भी अनुवानन जी की पूरी परम्पना अपूरोधकक है। इसी परम्परा में थी 'वाटअकी' हुए, जिनका 'नेतृ प्रकाम', पाना मजरी' आदि पत्य इस परम्पन के उमूक आकर पत्य के रूप में दुत है। जो हो, मचुर आब के रामोपानक रिक्त अपनी का दावा है कि म्वानी अग्रयान जी स्वामी कीलदास जी अपने सुर थी इरणदास पयहारी के समान सबुरोपानक थे। अन्तु।

इस परस्परा के परम प्रभावशाली आचार्य एवं मागक थी मवरानार्य जी हए। कील स्वामी के शिष्य छोटे कुरणदाम जी, कुरणदाम जी के विष्णदाम जी, विष्णुदाग जी के नारायण मुनि, भारायण मुनि के हृदय देव और हृदयदेव के शिष्य स्वामी रामप्रपन्न की या ममुराचार्य जा हए। रामान-दीव मध्रामोपानक अक्तों में मध्राचार्य जी का बढा ही गहस्वपूर्ण स्थान है, हरभग बन्नी जो गौडीय बैध्यवों में श्री जीव गारवामी पाद का है। जिंग प्रकार जीव गोस्वामी ने भनिन, प्रीति आदि यह सदर्भात्मक विधाल भनिन-यन्य का निर्माण कर गौडीय साधना का दर्गन पश परिपृष्ट किया उसी प्रकार श्री मधुराचार्य जी ने छ मंदभी का विदास ग्रन्थ लिखा या जिनमें केवल को ही गदर्भ--(१)श्री सन्दर मणि सदर्भ तथा(२)श्री वैदिक मणि मंदर्भ प्रकाशित हुए है। भी मधराबार्य जो का किला एक और ग्रन्थ 'श्री रागतत्त्व प्रकाश' अभी हाल ही मैं प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में राम रुमिकोणायना की बड़े ही उत्तम दल से शास्त्रादि के पुष्ट प्रमाणों के आगार पर सिंह किया गया है। इसमें श्री राम का परत्व, श्री श्रकृदेव आदि ऋषियों का श्री रामीपामकत्व तथा श्री मीताराम की नित्य दिव्य लीलाओ का बढा ही भव्य एव मनोहारी वर्णन हैं। इनके अतिरिक्त आपके लिये मुख्य ग्रन्थों में 'श्री भगवर्गण-रर्गण' तथा 'माधुर्य केलि काद-म्बिनी' का इम सम्प्रदाय में बिरीय मम्मान है। श्री मधुराचार्य जी के बन्यों का रसिकोपामना में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे आकर प्रत्य की भौति पूजे जाते है तथा प्रमाण में प्रस्तन त्रिये जाते है ।

तिम प्रकार की जीवगीस्वामी ने अपने पक्ष के स्थापन के लिए श्रीवर्गमायन का आधार तिया है, जमी प्रकार भी मयुष्पायां काने पक्ष के स्थापन के लिए वास्मीकीय रामायण का आधार लिया है। भदे ही, कोने करवारों पर इनकी स्थारवा में बात का गूथी-गुणान नहमूत न हों, उर एतुं भी मयुष्पायां ने अपने पाडित्य एतं तर्क के बत्त पर आपने पत का को स्थापन किया है, वह गादित्य और दर्धन के विद्यार्थी के प्रित्त ने पिता के के बत्त पर आपने पत का को स्थापन किया है, वह गादित्य और दर्धन के विद्यार्थी के लिए अनुवीलन की वस्तु है; क्यों कि इन प्रचानों ने परवर्ती 'पितड' भागों को बहुत प्रेरणा दी है। श्री मुक्त मीर्थ भी भूष्पायां की की वो प्रस्था दी है, वह दूप प्रकार है—

माधुर्य रममूर्ति श्री राम जी आदि राक्ति श्री जानकी जी अनन्य सेवी श्री हनुमान जी श्री बहुता जी

थी बह्या जी भी विसप्ट जी भी पराशर जी

भी व्यास जी श्री शुकदव जी

श्री पुन्योसमाचार्य श्री गंगाधराचार्य

यती श्री रामेंस्वराचायं श्री हारानन्द जी

भी देशानन्द जी भी स्थामानन्द जी भी भुतानन्द जी

भी विदानन्द जी श्री पूर्णानन्द जी

भी वियानन्द जी श्री हर्यानन्द जी स्वामी श्री रामानन्द जी

भी अनुस्तानन्द जी

पयहारी धीक्रणदाम जी महाराज

(१) श्री कीलस्वामी । छोटे श्री कृष्णदाम श्री विष्णदाम (२) श्री अग्रस्वामी श्री नामा स्वामी श्री श्रियादान

र्रामकेन्द्र थी नारायण अमुनीन्द्र

श्री हृदयं देव स्वामी मधर रम् विजयशिरोमणि थी मधुरावाये जो महाराज श्री मधुराचार्यं जी के सम्बन्ध में चिरान के महन्त श्री जीवाराम जी (श्री स्गल प्रिया) ने 'रसिक प्रकास भक्तमाल' में लिखा हैं—

> मनुराजारज मनुर सरम प्रयार ज्यामी। रायाहुल राग्लेल कुत्र माननी सनाधी।। निमंत्रुल ज्या उत्तर सुनद मताभी। पहारो राग्लेल्ड हुगमायुगं अयापी।। इत्तरा सार्यक राम गम लोला करि बहु सुन दिये। हुन्हर अस्य रूप रामका गम गम पहने क्वि

कहते हैं, आक्ने ध्येमद्वाल्मीकोय रामायण की एक लाग्य स्लोको में मथुरमाध्ययी दीवा लिली थी, जो अब अकाग्य हो है। आपने बारह वर्ष तक खी रामरामोन्त्य का मकल्य किया और स्वय उनमें दिख्य अली क्य में अलो भीति थी ज्लोलाल जू का लाड़ लडावा। श्री अय-स्वामी की प्रमार राम पर एक कुड़िलवा है जो इस एन के उपासको के मले का हार है और जिममें इस रम की महिमा और मर्वादा का क्षेत्र है, जो इस प्रकार है—

रस भ्रापा अनुम है तुज्ये को कांउ नाहि।
पुत्रेखे को कोउ नाहि सोह अधिकारी जग में।
कथन कानित देखि हलाहल जानत तन में।
कावत जग के भीग रोग सम त्याये उत्यादा
पिय प्यारो रसिंच्यु मधन नित रहत अवदा।।
निहं अग्र माम सत के खरलायक जय माहि।
स्म भ्रापा अप श्री तकते को कोड नाहि।

इस तरह ऐतिहासिक कालक्स में देवने पर पता बलता है कि मोलहतो नदी में रावो-पानता में सपुर साद की बिकृति स्वरूट क्य में मिलले लगती है। इसके पूर्व का साहित्य अभी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बदाव को विदानों की घीर उदेवा अपवा तिरस्कार का शिकार होता पहा हैं और यही कारण है कि इसका बहुत-कुछ विहृत क्य हो हमारे सबने आगा है। परन्तु इसका यह अभिश्राय कदापि नहीं कि इस साधात का स्वरूप सवल एव मुबाहा कर है ही नहीं। इसका नाहित्य अपने-आपने वर्वमा सम्मन्न एवं अनुमन तथा प्रतिचा के प्रकार में पूर्ण है। इस पितन नाहित्य अपने-आपने वर्वमा सम्मन्न एवं अनुमन तथा प्रतिचा के प्रकार में पूर्ण है। इस रिक्त महाया की शावना और पन संकार का प्रमण हम मणास्थान अस्तुत करेंगे। यहाँ प्रसंगतः इतना मरेन में टिनना आवश्यक है कि----

१—इम सम्प्रदाय का नाम 'शी सम्प्रदाय' है।
 २—श्री लक्ष्मी जी जाचार्य है
 ३—श्री हनुमान जी देवता है

४—मी किरवासिक की ऋषि है ५—मी शमेरदर की बाम है ६—मी अरोपमा मी धर्मशाला है ७—मी विचक्ट मुख किराम है ८—मी सामान्दी बैजब है १—मी सामान्द्र अपाडा है १०—भी मोला की इस्ट है १२—मुख्य रम ग्रमार है १२—जाएका सामा है १२—जाएका है १४—जाएका है १४—जाएका है

्रें ६ — औं सुर्वेहारा अयोध्या जी है। '
अब हम अनके दो अध्यायों में रामावन मबुर उनानना के माहित्य का स्वरूप निर्देश
प्रमन्त करेंगे—पहले सत्तव अयों के फिर हिल्दी के।

१ देखिये-यी 'प्रेमलता' जो का जीवनचरित्र पृ७ १०॥

# सातवाँ अध्याय

# रसिक परंपरा का साहित्य

# (१) संस्कृतमें

रामोपातना की रिकिक परफरा नाहित्य, माधना एव सर्वन की दृष्टि से मर्वधा परिपूर्य एवं इतस्तत है। अवस्य ही इनको एक मुख्यकिष्यत रूप नहीं मिद्या है और इतने अभिका माहित्य विचया हुआ, समुद्ध और उपेशित काह है। इनका सुच्य कारण, जैसा पहले कहा जा पुका है, यह रहा है कि इम्स सम्प्रदाय का पमुचा गाहित्य एक बहुत छोटी परिधि की मीमा में सिम्य कर एक एवा है तथा हुमरा कारण यह है कि इनके प्रति विद्यानों का आदर मान नहीं रहा है। वे इस सम्प्रदाय तथा इसकी माधना को अत्यन हेय दृष्टि वे बेजने रहे हैं। एक और कारण भी है। बिहाम के सबै-पंचे अनुस्थानों, बीबिज जामृति तथा देश में राजनीतित आन्तीनमी एवं उपस-पुष्टक के फाएल भी नोगों की दृष्टि इस और नहीं गई। बहुषा इक्का अदयन विक्रत स्प ही बेजने की मित्रा जिसके प्रति हैव भावना पृथा का होना स्वामांकिक ही था। परन्तु इसी कारण इस एके दराय रूप में भी आपरिवेतन रह आये, बहु सहारा असामा होता।

गमीपामना की मधुर सायना का माहित्य सस्कृत में परम समृद और विधुल है। उनमें विनाय प्रमृत प्रन्तों की ही चर्चा की जा सकेंगी। सब से पहले हम उनके उननियद् भाग को टेर्न हे—

#### उपनिषद

श की रामताधनीयोपनिवद्—यह अवर्ष वेद से लिया गया है। इसमें कुळ ०५ मत है। आरम्य में अमवान् पाम का परन्त निव किया वया हैं और यह दिन्दान्त्राया गया है कि यह ममन्य जावत रामयब है, जत सत्व है। किर जीवराम प्रत्यास्त्रा का क्यान्त्रा ममन्य ही कहता है, उसका निदंत है। मेच्य-नेवक, आवार-आवव, निवास्य-निवास्त्र, नेय-प्रियो, व्याप-व्यापक, गरिर-पार्रो, निमान्य, मन् नायदा--दन तब मय्यव्या में परमाल्या-जीवारमा मम्बच्यित है। जैमे समन्त बुक्त अपने बीज में न्यित है वें ही ब्रह्माविद्यावर्ष्यन्त क्रव्यत्व स्थान्त के जीवर है। वेद सी प्रस्ता मान्य क्ष्या प्रस्ता क्ष्या प्रस्ता क्ष्या है। विवास क्ष्या प्रस्ता क्ष्या प्रस्ता क्ष्या क्ष



दो विकोगों की यह पदिन अक्त्यमेव नाविक साधना का प्रसाद सूचिन कानी है क्योंकि नहीं विकोण योति मुदा का प्रशोक माना जाना है। इस दो विकोण के पान्यर संयोजन को देवने हुए यह स्वीकार करणा पढ़ना है कि रामावन सबूद उपानना में तम ना भी

श्रामं मस्यं परं बहुत राषातिर्हेचल विद्यते। तस्मादामस्य रुपीत्यं सस्यं सस्यमियं वरान्।। र्सं व र प्रणेव बटवीलस्यः प्राइतस्य महाराष्ट्रः। तस्य राम-वीलस्य कार्यहरूकस्यस्यस्य। इस्तर्यः स्मान्यार्थिया पृष्टः कीमकलस्यः॥

यांकिनिन प्रभाव है। पटक्षर मत्र की महिमा बतलाने हुए ऋषि कहते हैं कि चूंकि यह गर्भ, जन्म, जरा, मरच आदिसमार के ममस्त महान् भयों से मनुष्य को तार देता हैं, इसलिए इसे 'तारक मत्र' कहते हैं।'

इस प्रकार इस उपनिषद् की प्रथम किंद्रका में बृहस्पति जी के प्रश्नोत्तर में याजवल्य ने तारक बहुत का निर्देश किया, दिलीय किंद्रका में तारक बहुत का स्कल्प तथा प्रधन एवं तारक की एकता तथा कृतीय किंद्रका में तारक बहुत का अपे, वाच्य-वाचक की एकता और उपासना का रक्तर वर्षन किया। अन्त में प्राचान राम ने वित्र को प्रयन्न होकर पश्चार महाज प्रदान किया वित्रके कारण भरवान शिव काधी में मुक्ति का प्रदानन कार्य है।

- २ श्री विश्वभरोनिषड्—यह रागोपामना भी मधुर उपासना के आकर राज्यों में सर्वसम्मान है। यह भी अध्ये वेद का श्री माना गया है। 'श्री रामतल्द प्रकाशिका' टीका सहित यह अयोध्या से त्रकाशित हुआ है। इगमें भिन्न के प्रधान शावार्य खाष्टित्य मृति ने महागभु में प्रका किया है—
- (१) सब देवो में ओच्छ, सगुण-निर्मृष मे परे वाणी मन-बृद्धि में अगोचर, ब्रह्मा, विष्णू और शिव के नवेंद्वर कौन है ?
- (२) वह मत्र कौन है जिसके द्वारा जीव ससार से मुक्त होकर भगवान् के साथ सामुख्य लाभ करता है?

१ गर्भ-जन्म-जरामरण-संसार महद्भवात् संतायंतीति तस्माद्र्यते तारकमिति ।

<sup>—</sup>বা৹ বা৹ ড৹ ২∙३

सर्वीबतर लीला च करोति सगुणो थः अयोष्यायां स्वयं रासमेव करोति सः सगुण-निर्मृणाम्यां परस्वपपरमपुष्ठवस्य दान्नरविर्मेत्रस्य नाव-विन्दु वाष्टमनसोरगीचरौ सस्य मंत्राज्ञाननतास्तेग् पद्मतः वरियासस्तेषु च त्रयो मन्त्रा अतिषेष्ठानः।

रामक्तर की चरण-रेकाओं में उताल होते हैं।' करात्मर की राम नाम से ही नारायण आदि तर नाम उताल होते हैं।' करत में थी अयोच्या जी में रताव-मण्डण में थी जानकी जी सहिर भगवान श्रीराम का मगदमय ब्यान है जहां सभी देवता और देवियाँ सामने हाथ जोडे खडे हैं।

३. श्री सीतोषनिषद्—अनन्त यी श्री सीतारामपदकंत्रमकरन्त्रमुमनुम श्री स्वामी सीतारामिय परमहत्त परिवाननम्बन्धित हितारी मरण इन तरवनीवनी डीका गहित कोकार प्रेम प्रयाम से मवत १९२४ में महित तथा विवानकन्त्रमा भी जानकी कुण्ड गुण लेकार प्रेम प्रयाम से मवत १९२४ में महित तथा विवानकन्त्रमा भी जानकी कुण्ड गुण लेकार प्रमाण के मवत निवान पर विवान कर्ता है जिन्हे का प्रयामपद मिला मत्रमा है जी एका पर विवान महिता है जिन्हे अध्यामण कर्ता है अपित एका है आदि एका करता है जिनके अध्यामण कर्ता है जिनके अध्यामण करता है जिनक अध्यामण करता है जिनके अध्यामण करता है जिनके अध्यामण करता है जिलक क

१ सर्वे अवताराः श्री राजवन्द्रवरणेरेणान्यः समुद्रभवन्ति तथा अन्त कोटि विच्णवरवर्षतुः र्यूहर्व समृद्रभवन्ति एवमयपराजितेश्वरमपरिनिताः परनारायणाव्यः अध्यभुता नारायणावयववानन्तकोवि संस्थकाः यदांजसिक्दाः सर्वकातं सम्यासकताः ।

—ৰি০ ড০ ⊏

२ तुमनीयः---

विष्णुर्नीरायणः कृष्णो वासुवेदो हृषिः समृतः। बह्य विरवनरोजनतो विद्यवरपुरुतानिशिः॥ कृत्मपानो दणार्मीतः सर्वणः सर्वसीयतः। परनेश्वरमामा सत्तिवनि नेकानि पार्वति॥ एकारा महत्त्वचर्णः जन्नपारानोश्वरमञ्जूष्। माम्नामेव स सर्वेषां राम नाम प्रकाशकः॥

—महारामायण सर्ग ५१

तया च

भानुकारि प्रतीकार्य वारक्तीदि प्रस्तेरुक्ष् । इन्ह्रकोदि सदा मोर्च व्यक्तीदि व्यक्तियु स्वाप्त्य । विज्यु कोदि प्रतीयार्थ बहुक्तीदि विनादानम् । भेरत्य कोदि संदारं मृत्युकोदि विनादानम् । भेरत्य कोदि रायस् कात्तकोदि विनादानम् । याम कोदि दायस् कात्तकोदि प्रयावस्य । याम कोदि दायस्य कात्तकोदि प्रयावस्य । वाद्यावस्य व्यक्तियस्य । वाद्यावस्य स्वाप्तिकारम् । वोद्यायानस्य रायं केवलं व्यक्तयस्य ।

<del>--- सदाशिब-संहिता ५-७-१</del>२

से अगिनत महाकालो, महालयमो, महासरस्वती, जमा, रामा, वाय, दुर्घा आदि विकली हैं। मृटि, स्थिति और स्वर को नियासिका श्री जानको जो है बार मगानत राम भी आप के ही नकेत पर चलते हैं। अपनदी सीता ही इच्छा यतित, रुगापतित एवं ग्राप्ताव रातित क्यों में हैं। इच्छा प्रतिन के तीनमेंद हैं—(१) भी (अद कीसग्यों), (२) मूमि (प्रमाव कियगी), (३) नीन्य (चन्द्र-मूर्य-मिन-स्वरूपा) इन्ही बीत दालियों के अदीक सबक्य खी से घीत्रमाने, भूमि मे साय-भामा, तीला से रामा। चन्द्र-वत्त्वस्त्र होकर श्रीपश्चियों को उत्तयक करती हैं, अनुत दक्त्यभामा, मीता देवायों को अन्युत्तम करते से त्यून करती हुँदै मुन्यों को अन्त, पश्ची को वृत्त क्या समस्त भीवों को उनके योग्य आहार हारा सबका पोरण करती हैं। भी बीता ही दिन में सूर्य और रात्रि में बन्द्रमा के क्या के चर्याक्य को श्रीप्त कार्याचित करती हैं। भी बीता ही दिन में सूर्य और रात्रि में बन्द्रमा के क्या के चर्याक्य हो श्रीप्त करती हैं और इन प्रकार के ही कालवक की मूल प्रतिकता है। अपीन रूप में विद्यान अपित ही ही कारवानित, वाक्यानित, कारवानित, कारवा के दि ही कालवक की स्वतानों के मूल में विद्यान आन आदि हैं।

श्री रूप में वे ही कस्पी है, भूषि रूप में भू भूव स्वः बादि चौरहों लोको की आधार-आयेष प्रवाद-रारुपिणी है और वीत्रारूप में विश्वतु समूही से परिपूर्ण सभी आपियों, वनस्पतियों एवं प्राणिमात्र के प्राणो को पोसती है। किया-प्राप्तित के स्वरूप परमात्मा के मुझ से लाद हुआ, नाद हे बिन्दु और विन्तु से बोंकार। ओकार से परे धौराप। भीराम से नारों वेंद, रनकी प्राप्ता-प्राप्ता, उपनिषद्ध, कप, व्याकरण, पिक्षा, विष्तत, व्योविप, छन्द आर्थ। यह निष्पा पावित साक्षात् वहा-वरुप है।

अब साभात् रास्ति के सानाय में कहते हैं। यह शासात् पश्चित श्री मगवान् के समरणमात्र से रूप के आदिभांत, तिरोभाव, अनुग्रह, निषह, शास्ति, तेज, सदा भगवान की सहचरी, निमेप-उन्मेप से मृष्टि स्थिति संहार करनेबाती सर्वतमर्पा है।

इच्छा शक्ति प्रलय की जनत्या में भगनान् के विश्वण वसस्यन में श्रीनतः स्वरूप होकर विश्वास करती है। इसी प्रकार त्रिया और साक्षात् शक्तियाँ भी भगवान् के हुवय में जाकर सो जाती है।

—भुगंडि शामयण में नारद के प्रति ब्रह्मा का वश्वन । सीतोपनियद की उक्त टीका के पूर्व ६ से उद्भुत ।

सीतामास्य त्रिवियांद्राः को भूतीलाविभेवतः।
 भी भवेव रिश्मणो भूःस्थात् सत्यभामा वृद्यता॥
 नीलास्याद् राधिका वेदी सर्वलोकैक पूजिता।

—ब्रह्माण्ड पुराण से उपर्युक्त सीतोपनियव् की टीका पू० ६ पर उद्भूत्।

हिंपता राधिका तत्र जानस्यंशसमुद्धवा ।
 रानस्यांशसमुद्धूतः कृष्णो भवति द्वापरे ॥

- ४. श्री भैषिक्ती महोधितपर्—श्री नाशीकि सहिता के प्रश्चित अध्यात में १८ वें स्तीक के अनत्तर एक छोटा-मा 'श्री मैषिकी महोधितपर्' हैं जिसमें आध्यात्मिक, आधिर्दिकि, आधि-भौतिक इन तीन सापो से मृषित के छिए 'क राग' यह तीन अदारों का मत्र आमा है और इनमें पम प्राप्त अप प्रपा क्षेत्र प्रमा अप प्रणा के प्रणान हो में वताये गये हैं। इसके जन्त में मत्र-परम्पत है जो स्पाप्त हैं।
- ५ भी रामरहस्योपनियद्—नंष्णव वर्ष-अंव्हाक पं क सर्यूटाम जी ने अपनी 'शिनेन सुप्सा' में श्री राम रहस्योपनियद् का एक उद्धरण दिवा हूँ जिसका अभित्राय है कि अनन्त बैठुच्छो का परम कारण श्री साकेवपनी है।'

#### संहिला प्रन्य

रामोपासना में सक्द उपासना को केलर अनेक विह्याओं का निमांग हुआ है। इन महि-हाजों का कालनिजंब इस प्रकार विवाद-स्टाई कि क्या अन्त माह्य और क्या ब्राह्म हाइय से किमी निजंब पर पहुँचना बहुत किटन हैं। और शे श्रेष्ठ ने महिलाओं की प्रावासिकता से पर में वाँ उदाहुएप स्थि है, उनमें इन सहिनाओं से बो-एक के ही नाम मिलते हैं। परन्तु इसी आधार पर इस्हें श्रेष्ठर का परवर्ती सानना भी मूल है। कारण यह है कि इस सहिताओं का प्रवार-प्रमार अप्यन्त सीमित क्षेत्र में रहा है और इनमें से कुछ तो अवतक भी अव्यन्त गोपनीय रूप में रितक सम्प्रदाय के अल्टर-ही-अल्टर कलती है और बाहर की हवा उन्हें अनने नहीं दी जाती। परन्तु मेरे देवाने में इस सम्प्रदाय की जनमा थीम सहिताए आई है जिनसे दीनक परम्पत्त की माधना का बड़ा ही अब्ब निव्यास हुआ है। अल्ट्र, माहिलाई, साधना एव निव्यान-स्टायान को कृष्टि से इस महिताओं का विशेष महत्व क्योकार करना पत्ता है और दनके भीतर से साधना का जो मोध्य एवं आनत्व का कारण रहा है। इस सम्प्रदाय में माम सहिता हम्यों की मूची स्तृती दिवाल एवं

परात्परतरो निश्चिस गुणकरो जयताविकारणभित्रतेजोरस्रीर्श्वद्वादि देवैरम्पुपस्यः यी
भगवान् वारारियरेव प्राच्योदाक्षरियरेव प्राच्याः। सक्तव्यत् कारणवानं मक्तवस्यतः स एव
भगवान त्रेयः स एव भगवान ज्ञेयः।

२ सत्यनाम प्रेस, मैदाधिन काजी से सं० १९६२ में मुद्रित ।

३ माध्योध्यापुः मा सर्ववेहुण्डानामेव मूलधारा मृलप्रकृतेः परातस्तद् ब्रह्ममया विरजीतरा दिय्यरलकोया तस्या नित्यमेव सीसारामयोः विहारस्यसमस्तीति ।

<sup>---</sup>अवर्वेणे उत्तरार्घे थी रामरहस्योपनियव् उत्तरलग्द्रे ।

४ उवाहरणार्य-स्वी हनुमत्संहिता, श्री शिवसंहिता, श्री सोमश संहिता ।

ध्यापक है कि यह संभव नहीं कि उनका विस्तार ने विवेचन हो सके, फिर भी यह प्यान ती रहेगा ही कि कोई विसेष महत्त्व की उपयोगी वस्तु छूट न जाय। अस्तु ।

१ भी ह्युमलाहिता—भी हृयुमलाहिता की चर्चा पहुले भी बा चुकी है। भी लक्ष्मी-नारावण अंस, मुरादाबार में बनू १९०१ में पत्राकार छपी प्रति प्राप्त है। इसमें हृपुमान अमास्य का सवाद है और अपवान् राम की रासलीला तथा जन-पिहार का वडे ही विस्तार से एव पत्राप्त मनोहर गीलों में वर्चन हुआ है। बीता भभी मतियों की कायजूब है, व्योक्ति मीता के घरीर में ही १८६०८ सवियों की मृष्टि होती है जिनके साथ भणवान् राम उतने ही घरीर पाएण कर रास करते हैं। इसमें कुल ६० स्लोक हैं। प्रत्य के अधिक मात्र में रास-करण है जिसमें दास्य, सहय, वासन्य और मायुर्व रस के बाज्य विषय, उद्दोण, अनुभाव आदि का सक्षेत्र में विवरण है—जी रह-साहत की दृष्टि से पूर्णत परियान है।

२. श्लीजिवसंहिता—भी जिवसहिता शील अध्यायों का एक विचाल प्राप्त है जिसे महात्मा प्रमुक्तिप्तारवाण जी की प्रेरचा से शिवहर स्टेट की थी निया कियों पी सहबंधी जी ने प्रकाशित कराया है। इसमें जारक में शिव-पार्वती-मधाद में जुन अगस्य हुनुसान के मदाद में साधु समाप्त की महिमा, श्लीपास के अनेक पूणी और विसूत्रियों का वर्णन, प्रमान, वन-दर्शन और पुन वन-केलि का वर्णन आया है। प्रस्त-विलास के प्रस्व में ठीक वैसा ही मध्य मनोहारी, वर्णन है जेता मीमद्भागकत के प्रस्ता प्राप्त विकास के प्रस्ता में ठीक वैसा ही मध्य मनोहारी, वर्णन है जेता मीमद्भागकत के प्रस्ता प्राप्त विकास है। वरी-नद सद स्तक हो जहाँ के तहीं कर परे। पद्मुन्थी-कीट-यता सब बहानत्व में मण हो आत्म-दिवार हो पाये। आकाश में देवता मी दिवार है। प्रदा्त विकास के अन्तर शिवहर विकास के अन्तर शिवहर की स्वाप्त हो गया और वे अपना वाहब नृत्य मूल गये। प्रसिवशस के अनन्तर स्वाप्त प्राप्त की स्वाप्त है जिस स्वाप्त के अनन्तर स्वाप्त प्रस्त भी विमोहित हो गया और वे अपना वाहब नृत्य मूल गये। पर्मावशस के अनन्तर स्वाप्त कर स्वाप्त की स्वाप्त है अपना की स्वाप्त कर स्वाप्त के अनन्तर स्वाप्त की स्वाप्त कर स्वाप्त के अनन्तर स्वाप्त की स्वाप्त है। या और वे अपना वाहब नृत्य मूल गये। प्राप्त वाहब के अनन्तर स्वाप्त की स्वाप्त कर स्वाप्त की स्वाप्त के अनन्तर स्वाप्त की स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त के अनन्तर स्वाप्त की स्वाप्त की

१ तु०—कास्त्र्यंत ते कलपदामृत येणुनार । सम्मोहितार्यं चरितात्र चलेत् त्रिलोक्याम् ॥ प्रैलोक्य सौभगमितं च निरोक्ष्य रूपं । यद्गोमगद्वितगणः पुलकान्य विश्वत ॥

तुम्हारे मधुर स्वन् वेणूनिनाद को सुनकर और प्रतीक्ष्यमोहन रूप को देखकर कौन स्त्री कुलपर्म नहीं छोड़ देगी, जिनसे मार्थे, मृग और पक्षी भी पुलक-कंटकित ही बाते हैं।

नयो निर्णयंत्रे गारच पश्चश्च सरीसृषाः। निर्वेष्टा अभवन्तर्वे मृत्ता द्वव निरामयाः॥ नो चेनुः किचिराकारो निमानानि दिवौकताम्। मोशो सोगसमाधीनां दिवनाण्डवदिद्वतः॥

'मान' का प्रकरण हूं और फिर 'मनुहार' का प्रसंग। इसके बाद हूं कदली वन में सीता-राम का प्रेम-प्रसाग। सारवरूप प्रकाशन के प्रमाग में यह स्पष्ट आधा हूं कि रिशक अनत दिव्य गुणो से सम्पन्न श्रीराम जी में रमण करते हैं और उन करतों में स्वय श्रीराम जो रमण करते हैं।' सुरम अन्तर-पृष्टि सुन्तने पर सारा ब्रह्माण्ड ही बयोच्या-सा प्रतीत होने कमता है और वहाँ जानेकन में राम रसस्यान में नित्यतीका बिहार में मान भी सीताराम के दरीन होने हैं।'

३. भी लोमश सहिता—भी लोमस सहिता की पूरी भित उपलब्ध नहीं है। एक बिडत प्रति मिनी है दिसमें नेतक १५ में बच्चाम से लेकर २२ में बच्चाम वह कुठ आठ अम्पाय प्रत्य है। इसमें परायोध्य मृति विप्यलार तथा लोमस जी का सवार है। कोट कन्यर्रका तथा राम मृति भागान भी राम का सीता जी के लाम की? मीता जी की करेक विक्षमों के लाम मानाविष रास-विलास का बर्गन है। यूबेरवरियो में चन्द्रकला, विनला, मुमगा, मदनकला, चारतीला, हैमा, लेमा, पदमान्या, लटनचा, स्वस्त्रमा, स्वाम्प्रमा, स्वाम्प्रमा, विद्याला, निर्मेदरा, नैजीकरा, और इत्तिदात्वती की में सोलह, मुख्य पूरेवचरी स्वित्यां है। इनमें चन्द्रकला की प्रमृत्या है। भाग्न कार्यों में लेले की चरताला को का स्वयन्त खर्वाविकार है, अच्छरण लीचारों में उसी प्रतार चन्द्रकला की प्रमृत्या की स्वीत्याला की से सिता-राम की सदीवालीला संपति करती है। एस के समय का बढा ही भव्य समीतमब वर्गन पढ़ते ही बनता है—
छन्द ने मार्य एव ताल पर स्वान बरवा विंच जाता है—

असण्डराममण्डले ससीसमृहकल्पिते

रराज राजनन्दनी विषोह्यन् जगत्त्रयम् । प्रकामकामकामुको यनोजनत्रमाविदां रणन्युवल्लको भुशं सुघासुपारया दशा।।

ववनित्वविद्वानतरे वविदल्यविल्यतान्तरे

क्वचित्ववित्तुचान्तरे प्रविश्य राजनन्दनः। प्रदीपवन्त्रनोभव प्रदर्शयन्त्यलापव

भव प्रदर्शयन्थकापव कलाकुनुहरू यहं प्रकामकामगास्त्रवयं ॥

लो० म० २०१८७-१८९

१ रमन्ते रिताका यस्मिन् विव्यानेकगुणायये। स्वयं यद्रमते तेषु रामस्तेन प्रयुव्यते।। २ सर्वमेततरपोर्यक सुर्ध्यवृद्धिसम्पर्धः। समार्थाकवरं रूप्यं रासस्यानं हि केवल्यः। सम्पर्धे जानकी-राम्ये नित्यं सोता रती रिचाले। सहितो वन्तिता यूथः रातर्तिप् मनोहरं।।

— शि० सं० १८, ४

—दीव० सं० २०. १३-१४

और अन्त में युगल मिलन महोत्सव का एक दृश्य है—

ह्दंय हदयेन मुखेन मुख करमन्यकरेण सरोजनिभम् । उरसा त्रिय बक्षमि सगमनो सुसमाव महोत्सवजन्यमहो ।

लो॰ स॰ २२१३६।

इस सहिता के अनिम भाग में ऋषि ने बारबार मना किया है कि जो लोग रक्षतानी है, गुष्क हुटय है, मदामुदता अन्य कुनके करनेवारे और रस अण्डन करनेवारे हैं, निन्दक हैं, रस की कथा में लीकिक वियव बामना की वुर्णय लाते हैं, ऐसे पुष्पहीनों को राम-रहस्य की यह कथा और परित कभी नहीं मनाना जादिए।

- अर्थ मृह्द बहुत संहिता—इस दम अध्यायों में समाप्त बृहन् सहिता बैठनमें की मृद्द सामना का प्रणात उपनीव्य बन्य है। इनमें राधा-कृष्ण और सीता-प्रमा दोनों की पुगल जानाना ना विचान है। आरम्भ के पाँच अध्यायों में बैठनवन्ताभाना का सामान्य विचान प्रस्तुत किया गया है। छठे अध्याय में राधाकृष्ण की उपस्ता का कामवीब एवं कानकीक कथीर किर तात्रिक सैनी पर मुगतोपानना की प्रक्रिया है। ठीक हमी के पश्चात, सातर्वे अध्याय में और रामावतार का हित साय पुत्र वादरातालक, औरतम अप में महिता का वर्णन है। की रामा स्वारत्त कर हित कथा पुत्र वादरातालक, औरतम अप में महिता का वर्णन है। की रामा प्रतान मं पर स अध्याय में अर्थ कर स्थोत है। देश रामा प्रतान मं प्रक्र प्रकाय का प्रकार का ही नव्य ध्यान है। अर्थ रोम के सेव अध्यायों से बैठनवाधार एकारती, ऊर्ष्य पुष्ट-बारण आर्दि का ध्याव्यात है।
- ५. बी अगस्य-संहिता—यी अगस्य महिता, वैच प्रेम, ललनक से सन् १८९८ में पाकार रितीस अपायों और १३१ पूछी में छपी मिलती है। यह भी वैण्यां की एरस प्रामाणिक मंहिताओं में एपारियोंने हैं। अगस्य और अगस्य और आपिताओं में एपारियोंने हैं। अगस्य में वासीमानयमें की प्रतिकार है, किर निज-निज कको की प्रार्थित के किए जिन्न-विज एपमण का न्याम, विनियोग, कीत्वन, बीच आदि के साथ उल्लेख हैं। इसके अगन्तर इस्कीनचें अप्याय तक अग्रविद्या का निरूपण है।"

१ स्यामं बारिजय प्रतेत्रप्रतिकः प्रकानमृति हरित्। विद्युरीप्तिपरांग रम्पवसनं भारविकरोदोज्ज्यतम्।। कर्णालम्बतः हेमकुण्डललसन् भूवित्सपृत्यत्। श्रीमन्तं भगवन्तिमन्दुसहितं को जानकोशं स्मरेतः।।

--- यृहब् बहा संहिता, अ० ७ ६तोक ४९

२ पत्य सर्वोत्मना सर्वे सर्वत्राणि तपोनिये।
प्रकारते स्वयं सालातृपान्वरानन्दललणः॥
राम एव परं न्यांतेलः सन्विदानन्दललणम्।
इरं सत्यमिदं सत्यं सत्यं नैवाति वसंयेत्।
रामः सत्यं परं बद्धा रामार्किनियानियते॥

--अं० सं० २४, १, २

इसके बाद के अध्याय में हृदय-कमल मे भीनाराम की आस्क्रिप्ट गुगल मूर्नि का मंगलम्य ध्यान है—

इसके अनत्तर पडक्षरभन की महिमा एव यनकवचादि का बिल्तार में वर्णन है और तत्त्रश्चात् पोडयोपचार पूजन का विधान है। इसमें ल्रय करने की एक वान है। यगवान् राम का जहाँ-जहीं च्यान आया है, वहाँ मीता से आस्टिप्ट ऑलिंगिन मूर्ति का हो वर्णन है।

भी बात्मीकि संहिता—थी बात्मीकि सहिता प्रवाकार आवशै प्रिटिंग प्रेस अहमदाबाद (नृजराक) स्व १९५८ कि न्यें छो प्राप्त है। थी रामानदीय देणावों में हस सहिता को परम अवा की दृष्टि से देवा जाता है। इसमें जुक वांच अध्याय है और देवाने से सा सहिता को परम अवा की दृष्टि से देवा जाता है। इसमें जुक वांच अध्याय है और देवाने हैं। हो हो अपस्य में बृहस्पित मनी मृतियों के सम्मूल अवग-फीतेगादि नवमा भाविन का व्यावध्यान करते हैं, किर रामस्य की महिमा कहते हैं और उनको गृष्ट परम्परा वताते हैं को अध्यन दी हुई परम्परा के अनुरुप ही हैं। इसके अनन्तर विरक्त बंग्यकों के लक्षण एव कुकहम्य का चर्चन हैं, दीशा सकार करते थार वादि विराम वादि विराम वादों का प्रयोग के स्वत्य पर करते वाद कर वाद कि कर्य पुष्ट के भेट-मनेद में भरवान् राम का भी हुन्मान के प्रति चवन है कि मेरे अनुरामी प्रकार नदी बीर स्वत्य करते और सीता जी

१ इसां कृष्टिं समुद्रायः कीशानां हितकाम्बया।
माणां प्राप्तिं स्मृद्रयेवां जी सीता जनकारमञ्जाम्।
सारकः मेद्रारतं जु धाववामासः हैत्यरः।
बानको तु जरणमाता हनुपरनं गुणाकरम्।।
धावपायासः नृतं स बह्याणं सुधियां वरम्।
समस्तामेत्रं सेलटार्थाः क्यास्त्रमास्तामदातर्ता ।
धूमी हि रामधंत्रो यं बोधिना सुखरः ग्रिवः।
एवं त्र्यमं सम्तारंगः भंत्रपारपरेपा।
मानी प्रमृतिना तित्रणा वर्षकीकलणपरेपा।
मानी प्रमृतिना तित्रणा वर्षकीकलणपरेपा।

के भरत बीच में दिन्दु श्री रुगाने हैं<sup>र</sup>। इसके अन्त में भी 'श्री रामः सरणं मर्म' मत्र को महिमा का वर्णन हैं।

अब इम उन सहिताओं का संशिष्प विवरण प्रस्तुत करना चाहेंगे जिनकी चर्चा रामावत सम्प्रदाय के मधुरोगांकक सनों ने साम्प्रदायिक आकार धन्यों के माप्य में मतस्यापन के लिए उद्देत किया है।

भ भी शुरू संहिता—"उपायना तथ सिद्धान्त के पूछ १२२ ते १४३ पर उद्धत। मारान में गोलोक विहार कावान कृष्ण एव प्रचारानी के राखनेवाल का वर्णन हैं, किर 'ठीठा' रहत्व का वर्णन हैं नित्र कावान का वर्णन हैं नित्र का वर्णन हों है। है में का वर्णन वर्णन में में के दोरे में प्रवेश कर गर्ण। वर्णन वर्णन का वर्णन है, वे बनातन परव्य है।"

एकबार वित्रकृष्ट परंत में शीहा करते हुए मंगवान राम को मृग्या में रत एव आन्त देखकर कारती जी में कहा—आप पत्तीनाम्परीमा हो रहे है लगा मूर्ग भी तव रहा है, योहा विभाग कीरिए। इस महत्ता पर रियम-पित्रवान भी सीतामा जी दिया मामुद्री कुं कें में महेश कर यहे जो कामद सिरिक कंदरान्तर शोर्मिन हैं। उन मामुद्री कुंब की शोना और मुग्यक का क्या कहुता? वही कुनद पूर्णों की शोमा पर बर्गन, स्पर्णेंग, आलाप, प्रियान्य के बाद मीताजी ने प्रस्ताव किया कि हम कोगों ने इम मामुद्री कुंब में बहुत हुन पाया; परन्तु राया-कृष्ण क्य में भी हमारा लीला-विकास परन्ता रहे तो करा ?

इसपर नगवन् श्रीराम ने बडे प्रेम में कहा—प्रिये ! तुम्हारा ही श्रेम वृ 'दावनेदवरी एमा है और में हैं। अंधा गोण्ड मन्दानन्त श्रीहण्य हैं। 'ऐसा स्हफर भगवान एमा ने वही पर दिख्य वृत्यावन दिखालाग, विमर्थे निज्य यानुना, नित्य गोवर्चन, विसर-विभाव नन, उपवन एपं विहार-स्थाने, भी राविष्ठा जी के सहित भी इत्यावन्त औ पानरत में जनाय है। इस प्रकार यूगक मस्कार के नृत्य को दिखालन धीराम जी ने गीता जी से कहा, विसे ! जुम्हारा और मेरा दब्बा पह होनी निया-दियान भी पायाहण्य कीलागव है। और समूर्य दिस्त के पार्र है। हतना वहते ही राया-हुण्यानक दोनों स्वरूप बीतीलारमव्यव्य में नमस्कार दुवंक कीन हो गुर्वे-

१ मदनुराविको भक्ता घारयन्ती च न भिवन् । सौताभक्ताः प्रकर्वन्ति आस्त्रे वित्रं विशंताशकाः

सौतामक्ताः प्रकुर्वन्ति अध्ये बिन्दुं विवयंशुभाम्।। २ न वें स पुरयः कश्चित्र वें स पुरुषोत्तमः।

भी राम संतिनं घाम परं ब्रह्म सनतिनम् ॥ ३ मावा त्रिय निकुनेऽत्र सर्वतृमुखशोभितम्। स्रिचम विहरिय्यावो राघाकृरणाविनवज्ञे॥

भ त्वदंशा एव राषा सा प्रिये वृन्दावनेश्वरी।
मदंश एव नियतः कृष्णो शोपेन्द्रनन्दनः॥

<sup>—</sup>वा० सं० ४. २३

२ एवं नन्दात्मजः कृष्णस्ववितारसमापनम्।
रामं प्रविधाति द्यामं सन्धिवतान्वित्वरहम्।
सोउद्यापि श्रीवर्धत विश्वरहे मगोहरे।
नित्यं वृत्यावने एव शापुरीहुं-तमपन्थे।
एवं कृष्यो विद्यादाने पूर्वस्वानन्विष्ट्।
वृद्यो रामः परं तत्त्वं यत्र धापि न गोवरः॥



-- बुक संहिता प्रयम अध्याप

श्रिये तब ममासौ च द्वाविको सह पंपती। माधर्यलीलाकलिका ललितौ विश्ववस्त्रमी।। ततस्तदयगलं श्रीमद्राधाकरणात्मकं सीतारामात्मकं युग्न प्राविदान्नतिप्रवंकन्।। ततः प्रवस्ति रामस्य सीतारामप्रधानकः। गोपीजनकरोदभतनदंगानककाटलः॥ -सहचरीवृत्दकरतालविराजितः। मिय: सर्गरशंखभेयाँदिवादित्रविततस्वितः।। **य**गलानुनया मंदी यगलों वयदीपितः। मियो युगलनाद्येक्य सुद्रश्चात्रसामीजनाः।। भौराममरलीनाद बहितानि स कीतकः। सीताऽकरपस्य रालापमुद्धत्सहण्रहागयाः ॥ कामोत्साहप्रदास्त्राप चंबनात्यिंगनारिभिः । नर्मस्पर्शेः नर्म हासैः मार्वेश्च बहरूपर्शः। **अनेकेमंपुरालापैभृ**षितस्य महोत्सवः॥

चित्रकृष्ट में रासलीका होती रही। इस दिव्य दित्रकृष्ट का निर्माण औराम जी ने भी सीता जी को अमिताया पूर्ण करने के लिए किए सा।' फिर यहाँ प्रत्य यह उठाया गया है कि भी सीता जो की की सामाया पूर्ण करने के लिए शीराम जी ने लेकिक का निर्माण क्यों और की दे किया ? इसार भी शुक्रदेव जी का समायात है—'कस्प के आरम्भ में शावान् भी रामण्ड जी ने अपनी इस्त्रा को प्रेरणायात है सीतो लोक अपनी दारीर से उत्पात किये तहीं प्रवस अमीय दीव्यादी शीर्य कर्युवत इस्त्रा के अफर्य कर कर उठाये छोट होया वह तैयानी बीतो को कर अपने कर उठाये छोट होया वह तैयानी बीतो को किस्त्री होयां के प्रकार के सामाय प्रकारित मुत्रवं कान्तिवाला एक मोलाकार अब हो यथा, उस अण्ड में से सर्वाको की राजवंद हिर्माणार्थ आप कर केटि-कीट हुए हात्र कार्य अपने प्रकार कर कीट-कीट हुए हात्र कार्य प्रकार प्रकार हुए। विसे से चरावर प्रकार इस्त्रा जुनी में क्षित्र सामाय कर कोटि-कीट हुए हात्रा उत्तर किया।'

१ तत्र रासे प्रादुरासीट् ब्रह्माणी बह्मकोडयः। बैदणबी बिदण कोटचड्च रहाणि रहकोटयः॥ सर्वात्व देवतास्तत्र गोपिका भावभाविताः। रासमण्डलमध्यस्या ननतः स्वामिना सह।। . तया वध्दिसहस्त्राणि दण्डकारण्ययोगिनाम्। गौपीभावं समासाध रेजुः श्रीसहमण्डले ॥ श्रतपद्मीव कालस्य रासमण्डलमध्यगा। गौपीकाघरा रेजर्नहः सौभाग्यभविताः॥ सीता व संदरी यत्र सर्वसीलाधिदेवता। चित्रकुटादिके रम्ये यदवन्दावनमदभतम्।। गोलोको यं सस्वात्र दश्यते प्रणतस्तव। सौताभिलायसंभत्यं श्री रामेण विनिर्मितिः ॥ २ कल्पादी भगवार्रे अः स्वेच्छासात्रेण सेटिनः। त्रैलोक्यं कृतवानु चांगादाविश्रविं प्रदर्शयन् ॥ अमोपपस्तवान बीजमंश सप्ताणऽविध सः। हिरण्यगर्भसंकातः सूर्यकोटिसमं प्रभः॥ ततश्वराचरस्यादौ शत्वसृष्टिः विनिर्मसे। तेष चंतन्यमाधाय ब्रह्माण्डं संजयदा सः॥ बच्चवाचानि भृतानि रचयामास विद्युकत्। महीं रचितवान् देवः सप्तसागरसंवृताम्।। पर्वतान्विविधानुरभ्यान्देवपन्धवंशोपवान्। सरांसि रम्यदपाणि राजहंसात्रमयाणि श्रा

इम महान रचना पर भी भीता जी को हार्दिक आह लाद नही हवा और उन्होने रामो-ल्लास के लिए एक नवीन रचना का आग्रह किया। इसी पर श्रीराम जी ने सब लोहों के रूपर अपने लोक साकेत के अंश से गोलोक का निर्माण किया जहाँ श्वदकुछ अयोध्या का प्रतिविम्ब है।' वह प्रतिविम्बरूप में कैसा हआ, इसका वर्णन करते है। श्री सर्य जी यमना बन गई, गोवर्धन मणि पर्वत बन गया, कल्पवृक्ष वसीवट बना, दरारय नन्द हुए, कौसल्या यशोदा हुई, लीला के सर परिकर गोप हुए, जानको जी राघा हुई, अशोकवन की देवी वृन्दा देवी हुई, उनके साथ श्रीराम जी राधाकरण हो दशीनाद में निपण, परम कौतकी नित्य रास विलासादि की, सन्दर छीला करने लगे। इस नतन स्थान को देखकर आनकीओं का चित्त रम गया और वे थी राम जी के साप इस सच्चिदानन्द रूप में बहुत दिन नक काम-केलि विहार करती रही।

**आरोणिक**चिराणि उत्फल्लकमलामोद मेर रचितवौस्तत्र स्थानानि त्रिदिबौकसाम्।। जगत्सर्वे सदैवासुरमानुषम्॥ च मनध्याणां च सीरयदम। देवानामपुराणां गृहारामादिशोभितम्॥ प्रकटकासांस १ एवमस्यदिती राम प्रियया साभिलायमा । सोकानामपरिस्थानमदभतम्।। प्रादुर्भाव्यस्वलोकतः। कल्यसामास अयोध्यायाः प्रतिकृतिर्यंत्रसर्वाप व इयते ॥ परिणता सस्य सरसा सरित। २ यमनायाः दिवि स्रभवगोवर्धनत्वेन रत्नमयोगिरि: ॥ अत्रासीहिय्यं वस्वावनं पारिजाततव्यीतो वंशीवदतर्हि ते च रासविलासाद्याः प्रादुरासुः सँगंततः। भाभीरो सुरिवनो नाम रामधाश्री पतिः पुरा ॥ स एव समभग्नंदो मांगल्या च यजोदिका। भ एवं गोपीगोपादाः लीलापरिकराज्य ते॥ सैंब भी जानको देवो वयभानसताऽभवतः। अशोकवनगा तत्र धन्दावनेदवरी ॥ द्वाय तया सह बभी रामो वंशीयादन कौतुकी। नित्यरासवितासादि कुर्वाणः समनोहरम्॥ गोलोकमिललं बीक्य लीलापरिकरान्वितम । सद्यः प्रसन्नहृदया प्रोवाच निजवल्लभम। म. भी बंतिष्ठ संहिता—स्त सहिता का नामोल्लेस एवं निषय निवरण 'उपानना-नय सिद्धान्त' में आया है । इगमें दिन्य संयोध्या का वर्षन हैं। इगके ३६ में अध्याय में लिसा है कि सर्वापिर बैट्ट है, बेट्टण्टमें भी पर गोलोक है, भोजोक के मण्य में सारेत लोक है, साकेत लोक के पूर्व मिसला है, दक्षिण में चिवकुट है, परिचम में कृतावन है, उत्तर में महावेकुछ है, वहाँ सब पार्वतं के सहिन श्रीमकाशयण रहते हैं। यही नागशण मृष्टिकर्ता १४ अवतारों के कारण हैं और थे ही सी रामचीत्व के मुख्याचार्य है।

सारेत लोक सत्तावरणों के जीतर है। इन आवरणों का स्वितीय वर्षन हो इस सिहता का मुख्य विषय है। दिव्य अयोज्या तथा उनके सत्तावरणों का विवरण यथास्थान 'दामतत्त्व' में आपेपा। इसके मीतर बारह वन है—ग्रुवारवन, विहारवन, तमालवन, स्वालवन, चस्मकवन, चन्तवन, पारिजातवन, अयोकवन, विधिववन, कदववन, कामवन,नागकेसरवन। उस प्रमोदनन के बारो और पवँच है, ग्रृंवार पवँच, मिणपर्वंच, लीनापर्वंच, मुक्ता पवंच। इन वारो पर्वंच पर नार योजियो निवास करती है।

पृष्युंदेशम् भूतं स्थानं संपूर्णा से समीत्या। सपोध्यापाः प्रतिकृतिः वश्रविकाशस्तारिकाम् ॥ सामं प्रत्रेष रेप्याः सुचिरं कामकेतिभिः। सतीव सुप्रदे स्थाने सिच्चानायः स्थित्।। एषपुरतस्तामा सार्धे से बृन्दावने प्रभूतः। प्रपा गार्धाना सुन्यो सहसमासिकारिकाः।

—शुरू संहिता, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद

र सर्वे स्याचारि सोकेन्स्यकोण्यं प्रकृतिसण्डतात् । विरामाः यरे तारे कृष्यं सत्तरं परम् ॥ तस्मादुर्भारं गोलोकः सक्तिर्वदिद्यव्योकारम् । तस्मादुर्भारः गोलोकः सक्तिर्वदिद्यव्योकारम् । यो स्वाचार्यकार्यकार्यकारत्यारियः । यो सं परमाः योमान् रामो बाहारीयः स्वादः ॥ यस्मानीतावतारास्य स्वा स्वाचा विराम् च्यांनाः परं वहासकरुष्माः । स्वीता वर्ष्मः च्यांनाः परं वहासकरुष्माः । स्वीता वर्षम् च्यांनाः परं वहासकरुष्माः । स्वीता वर्षम् च्यांनाः स्वा व्यंत्रविद्यान्यक्षाः । स्वीता वर्षम् च्यांनाः स्वाद्यं निर्मानिताः ॥ स्वाचार्यमानिताः स्वादार्यस्वादकार्यः । रामस्याति प्रियं साम नित्यनीतारसास्यव्यं । परात्पर बहा राम ही सबके आदि कारण है। ब्रह्माविष्णु महेश आदि जिनके अब के आवेश है। वे राम शीसीता जी के साथ दिव्य प्रमोदर्वन में नित्य विद्वार करने हैं।

९. सदानित संहिता—स्वामी रामचरण दाम फरणानिम् ने थी रामनवरल सार सयह-मन्य तैयार निजा था, जो ५० रामवल्कमा घरण जी को निजी रत्नप्रभा दोश सहित स० १९८५ में मोकुळ प्रेस अयोष्या में मुदित हुआ। इसमे कई स्थानो पर ताम-महिमा के साम-में संविद्य सहित का उत्तरेख है। इसके अनलर दिव्य अयोच्या एव उसके स्वान आवरणो का विचेष विद्यार से वर्षन कर सामेज विद्यार में स्वाम करें।

्रें०. भी सहाक्षेभू मंहिला—की रामनवरल के पुष्ठ ११ पर महाक्षमु सहिता के दो स्लोक उद्गत है जो जानकी जी ने थी रामचनड के प्रति कहे हैं। यहाँ 'राम' नाम की महिमा का विषय है। श्री जानकी जो कहती है कि कोई प्रणव को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई भीर मत्र को; परन्तु प्रणव सा अन्य बीज मत्र भी रकार मकार से ही खिंद होते हैं। राम मत्र का प्रभाव पुरा-का-पूरा समझ केना कठिन है। बेद बनारिकाल से 'राम' के नाम की बाह नही पा रहे है तो औरों की क्या कथा ?'

#### १ चलनीयः--

यस्यादोनेव ब्रह्माविष्णुमहेश्वराधि जाता महाविष्णुर्वस्य दिव्यानुगास्य । स एव कार्यकारणयोः परज्यसमुद्राचो रामो दासरपर्थमृत्य । स धी रामःशितता सर्वयानीस्वरध्यमेषे वृणुते त पुमानस्तु यमेकस्यास्तुमूर्यः स्वः त्रियुगमयो बन्नुव हतीयं नरहिरस्तीतीर्ममहाविष्णुः, स्त्रीतीर्म विष्णुः स्त्रीतीर्म नहार्यानुः, स्त्रीतीर्म हंतं मध्यतं तस्त्रीत् यसुष्यं दीसपासं मध्यतो यं मध्यतात्रायंः मध्यतस्यामितं सामवेदे तीत्तरीयशास्त्रायमः।

--श्री रामोपासना, पृ० १६३ वर उद्गत

२ सर्वसीभाष्यनितयं सर्वानन्वैकनायकम्। कौसल्यानन्वनं दानं वदेश्तं भवलण्यनम्।।

भी रामनदरत्न, पू॰ १९, लक्ष्मच का बेदों के प्रति कवन

३ लिलम्बिन्दीयस्थानं कोटीन्तुलिलतजुतित् । विदूष परमोदारं जानकोन्नेमलिल्लानं ॥ वेदंग्य-व्यानीच्यः शरच्यः म्हानुगम् । सीतालिगितवामांकं कामक्षं स्तातमम् ॥ तरुणारुणसकार्यः विकत्तानुबरादकम् ॥

४ प्रणयं केविदाहुर्वे बीजं श्रेष्ठं तयापरे। तत्तु ते नाम वर्णाम्यां सिद्धिमाप्नोति ने मनन्॥ ११. दिरम्बर्गमें संहिता.—भी रामनवरल के उक्त मस्करण के पूळ ४१ पर हिरण्य-गर्म सहिता का उल्लेख है और अगस्य जी ने मुतीक्ष जी से कहा है कि अदैत आनन्द युद्ध चैतन्य मार्लकलक्षण भी रामबन्द जी मन के भीतर-वाहर इम बहागड में प्रकासित हो रहे हैं।

१२. महा सर्वासित सहिता—भी रागनवरून के उनत सरकरण के पृष्ठ ५७-५९ तक महा सर्वासित महिता का उत्तेन है बिनमें यह नहा यदा है कि नाना प्रकार के मनों, नामों, पिइतों में बरमना और भरबना व्यर्ष है। शबसे श्रेष्ठ थी रामनाम है बिसके परमाचार्य श्री हुनुमन जी है, येए मनी पी रामनाम बता-मात्र है। स्वास भी राममाम है, राममित्र ही एक्सारी है। श्री मैथिकों जो के महित औराम जी का मन, यह हमूमान जी को महानू गुर तथा थी रामनाम है।

१३—कहा संहिता—थी रामनवरत्न में पृष्ठ २६ पर प्रह्ममहिता का एंग ही स्लोक उद्गत है—

> पूर्णः पूर्णावतारश्च स्थामो रामो रचूद्रह । अजानृसिह्कप्णाचा राषवो मगवान् स्वयम्॥

भगवान् राम जी पूर्णावतार पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण, वृश्विहादि अवतार अंश है, श्री रामेव स्वय भगवान् है।

१५, १५, १६, १७. पुराण महिता, आलमंदार सिहता, बृहत्सदायिव संहिता, तथा सनलुमार महिता बीराधाकृष्ण की लीलाओं के संबंध में होते हुए भी श्री गीतारामं की मधुर उपासना को हृदयनम करने के लिए परम उपयोगी है।

रामित नाममाञ्चय प्रभावमतिवृशंगन् ।
नृगयन्ति तु यहेकः कृतो भंत्रस्य ते प्रभो ॥
१ मर्दातान्वयन्त्र्यं गुद्धस्य ते प्रभो ॥
१ मर्दातान्वयन्त्र्यं गुद्धस्य ते प्रभो ॥
१ मर्द्धस्य स्वात्रिः ।
१ भी रामभेन्ययंत्रानिः भंत्रमाय्ययानि विद्धि ॥
१ सुनानावायंग्यहो रामधान सता प्रवम् ॥
भी जानवयाः वर्ति सर्वे मन्दव भंत्रमावन्यः ।
स्मानेत्रमायुवायाः युन्ताः ग्रातुभिरे भृषि ॥
स्मान्यस्यायायाः युन्ताः ग्रातुभिरे भृषि ॥
साद्यावाद्यन्त्रभंतं व्यवसाद्ययन्यपूर्वाते ।
साद्यावाद्यन्त्रभंतं विद्धां पुर्वे साद्यं सह्व ।
सी भीवत्यायः भंति हि ची गुवं साद्यं सह्व ।
सतीमात्रं दंदनीस्य मुक्ताविवारः सत्य।

रे नि धारों संहिताओं का बहुत हो सुन्दर तथा गुढ संस्करण चौकंभा-संस्कृत-सिरीन, विद्या वितास देस से प्रकाशित हुआ है, जो परम संप्रहणीय है।

#### स्तवसाय और गीत

श्री रामस्तवरास—दगकी एक प्रति सनत्कुमार सिह्ता से मकरिल भी हरिदाम इन भाग्य में ममन्द्रत भी मीनाराम मुद्रणाल्य क्योंच्या में दिल मब्तू १९८६ में मुद्रित उनक्टम है। एक और प्रति रमराममणि भी मीतारामध्यण जी के भाष्य में भूतित दिन में १९८६ में भन्दि में प्रकाशिन प्राप्त है। पहुन्ती टीका बहुत ही विद्यापूर्ण एवं दील्यन माध्या के जाकर-प्रत्यों के प्रमाणों में परिलुट है। यह न्यवराज कुळ ९९ एजोंकों का है और राम का परासरक, भी रामजाम को मिह्या तथा भी मीताराम का युगळ ध्याव का विषय ही इसमें आया है। इस स्वदाज के मनलुक्यार ऋष्टि है, अनुष्द्र छन्द है, भीराम देवता है, शीलीता बोज हैं और भी हरमान को गतित है। आरम्भ में प्यान के दो एलोंक (१२, १२) है।"

अन्त में भी प्यान के दो दलोक है। भाष्यकार श्री हरियोम ने बाहनों के बचती द्वारा अनेक स्थली पर यह मिद्र किया है कि राम का रूप ही ऐसा है कि जो भी देख ले, वह मृत्य हो जाय और हमें पढ़ा में बड़कारएय के मृतियों का प्रमय प्रस्तुत किया है। कहने हैं कि राम का रूप देख-अरि हमें पढ़ा में बड़कारएय के मृतियों का प्रमय प्रस्तुत किया है। कहने हैं कि राम का रूप देख-स्त पब तर्पन्ती पुण्यों की यह स्थिति है तब स्थितों की च्या के तथा है या बहु का स्थान है कि हम हम स्थान प्रस्त हम्म प्रस्ता करते हुए कहा है कि क्या श्री क्याइगा के अनुनार यह क्या बचने पति में भायों हो आती है और अपने पिता हार क्याइगा के अनुनार यह क्या बचने पति में भायों हो आती है और अपने पिता

१ अयोध्यानगरे राग्ये रालपण्डण भट्यपे। समरेप्तरूपतरोर्मृदे रालागिहाग्रानं शुनम्।। तम्मप्ये पद्दस पद्मा नानारालस्य बेस्टितम्। समरेगमप्ये द्वावार्षं सहस्रातित्यतेत्रसम्।।

२ बंदेगोहित् सुरदुमतले ईले महामण्यपे मध्ये पुष्पकमातने मिलभये वीरातने संस्थितम् । लग्ने वाकपति प्रमंतनमुने तार्च च साम्यं पदम् । व्यारपार्त भरताविकः परिनृते रामं भवे व्यायतन् ॥ रामं रत्निर्देशेट नुष्टकासुन्तं केपूरद्शानितन्त् । सीताल्ह्यतमामागममनं विद्यापनस्यं विकम् ॥

मुग्रीवादिहरीदवरैः मुरगर्षः संसेव्यमानं सदा। विद्वामित्रपरादारादिम्निभिः संसेव्यमानं प्रभुम्।। —रा० स्त० इसोक **९**४

—रा॰ स्त॰ इतो**र १**६

३ पुंसामिप स्त्रीभावेन की राममजनमुष्यवने विमृत स्त्रीणाम्? न रामक्ष्पादीनां केवलं स्त्रीष्क्ष्पाणामेव दृष्टिवित्तापहारक-

त्यमुपपराते, किन्तु स्यावरजंगमात्मकस्य सर्वे अगतोऽपि ।

-धो रामस्तवराज माध्यम्, थो हरिदासकृत, पृ० ६८

का गोन छोड़कर पति के गोत्र में गम्मिनित हो जाती है, उसी प्रकार सद्गृह की हुया से जीव भगवान श्रीराम का प्रपन्न होकर जाने माता-पिता का बोक छोड़कर अच्युद भगवान् राम के गोत्र में बला जाता है।

लक्ष्म करने की बात यह है कि रामस्तवराज के भाष्यकार थी। हरियास संभवन गाल-वाप्रम के थी मधुराचार्य के जिप्य श्री स्वामी हर्वाचार्य ही हैं।

९. श्री जानको स्वचराज्ञ—जैने रामस्त्यराज्ञ स्वत्कुमार सहिता से लिया गया है, बैने हूं भी जानकी स्वचराज्ञ असस्य महिता से मक्तिल है। इसमे कुछ १९ रहोक हैं। यह मत्यू १९८५ में बैंदरो पुत्तकालय, अयोध्या से प्रकाशित हुआ है। आरम्भ के १५ रहों हो मत्यू १९८५ में बैंदरो पुत्तकालय, अयोध्या से प्रकाशित हुआ है। आरम्भ के १५ रहों हो। श्री जानको ती के अम-अस्वय का ऐमा मनोहारी वर्षन अन्यत पुरुष है। उनके तलबीं की लागी वया-है कि भन्नो का अनुराय ही पुत्रीमून होरून पर्एणो में लिल्त है। मस्त्रक पर जाल बिन्दी भी मत्यो मीति का प्रतीक है। तो भी रामभी को प्रमाप क़रना चाहते हैं, उनके लिए यह सर्वर्षय अनिवारी है कि भीनोता जी पर्णों का सेवन कर और उनमें रित हां। है

#### श्री जानको गोल

भी जानकी नीहा दिश्व राजिधासकों का परम दिव वन्त्र हैं। इसका प्रणयन की गारू-सम्म (गक्ता गदी) के बीठाजीस्तर, स्वामी और हर्याचार्थ में किया और जब संवद् २००१ में भी सीतारामपरण जी की 'प्रवंशीमिनी' टीका सहित और ह्यूनजेन, अदोच्या से पूरित हुई हैं। यह प्रण पानपुराकीसकों में जनी स्थान का अधिकारी है जो कृजमपुरोगासकों में 'गीत-नोदिन्द' और 'राय-विकीद' के प्राप्त हैं। कहें ही रायमंदे छंदी थे पूरे यह सर्वा में यह समात हैं। भी ह्यांचार्य भी मयुरावार्य के वद्दीराय्य थे। इस अग्य में उनका मायुराखान्त्रित हुर्य,

किन्तु संकल्पितृतसमिता कम्या यया स्वपतेशांवां भवति स्वपितृतांत्रं चिहाय स्वपतिगोत्रीया
च भवति, तयैव सङ्ग् गृतसमिति यो जीवः श्री रामस्य प्रयम्नो मयति स्वपितृतांत्रं चिहायाः
म्मतगोत्रस्य भवतीति ।

<sup>—</sup>भी हरिवासकृत श्री रामस्तवराजभाष्यम्, पृ० १९६

र प्रावश्च ते सरीराजनुतिहारि न स्पादतिस्तरनवांकुरफंडितांशे। सावत्रुपं तविणमीतिष्ठणेनंनामं शहरे दृद्धं अवति आसिनि रासकृषे ॥

<sup>—</sup>श्री जानकीस्तवराज, इलोक ४९

योगापिष्टदमुनयो हरिवादपद्ये ध्यायन्ति ये चरणपंकत्रयुग्ममंतः। बार्छनि विस्त्रातस्यो हृतिनवार्यमाणा भन्नितं भवान्यितरणाय कृषानयापेः॥

<sup>—</sup>श्री जानकीस्तवराज, इलोक ५१

क्षमान पाण्डित्य, लोकोत्तर कविलयनिन, ममीत की अलीकिक प्रतिमा का एक माय दर्गन होता है। ममलाचरण का ही क्लोक मचरोपासना का दिव्य सकेत है—

> नक्रायभरा चिताप्तवृत्ते मरयकूबगृहेष् राधवस्य ।

> जनकारमञ्ज्या सम समन्ताय् विजयने कि केल्योप्तवसा ॥

—भावार्य यह कि नितन्तन प्रीतिराय से परिपूर्व थी रायव जी थी थी जानकी जी के माय भी मर्स्स कुत्राहों में होने वाली मिन्नदानन्त्रमयी नेलियों निरन्तर विजय को प्राप्त हो। भी चन्द्रम ला जी द्वारा वस्त्रम की वन शोभा का वर्णन सुरुकर थी जानकी जी तुरन्त उस घोभा को देखना बाहती है, चरन्तु चन्द्रकर्ण जी वन की घोभा के साव-माय वहीं अन्य मिल्सों के साथ साम की कोडा का वर्णन करने लगती है। जब लानकी जी इस पर प्रथमकोच में भर जाती है। इस प्रकार मान-विधान में प्रथम मुंगे मिम्पल होता है।

अब भी जानकी जी के हुस्य में अगवान् 'राम' से मिलन के लिए उल्का जगती है और भी चन्द्रकवा जी में वे अपना विरह निवेदन करती है। उन्हें यह आवका है कि किसी अन्य भाष-सालिमी नायिका के साथ रामवान एकारन विदार कर रहे हैं। प्रणय-कलह एव विरह-मीड़ा हे बिस जानकों के न्छान हदम का करण विषाण दहरे हुए में हैं है।

# १ तुलनीयः

हेमामया द्विभुजवा सर्वातंकारयभूषिता हिसदः कमसधारिण्या पृद्धः कोशसजास्मजः॥

हिलदः कमलपारिण्या पुद्धः कोजलजात्मवः॥ --रा० पू० ता० उ० अर्यात स्वर्ण की कारित के सददा गीर वर्णवाली, सभी आभूचणी है भूवित विद्या, कमल

अपात् स्वण को कांग्य के तब्देश गाँउ पणवासा, दश्ये आभूषणी है भूषित विद्वम, कनत धारण करनेवानी श्री जानकी जी से शांसिंगत श्री राजवन्द्र श्री शांसिंगनजन्य आनग्द से पुष्ट हैं।

२ कीडति रघुमणिरिह मचुसमये पश्य क्योदिर अपतिननये।

जानिक हे विद्वितयौवन मानमये॥ कापि विचुम्बति ते कृतवाला,

कापि विचुम्बति ते कुलबाल गायति काचिवभं घृतताला

कामपि सोऽपि करोति सहासा ।

कलयति कोचन कामनिकाशाम् ॥ हरिबण्तिमिदमनुरपुवीर निवसन् चेतसि सरस यमीरम् ॥ तिसरे मां में थी रामक्य जी थी जानकी जी की कोत्सानित का उताप सोय ही रहे हैं रि भी नटकता जी जा जाती है। बीचे सार्ग में थी चटकता जो ममवान् रामक्य जी से भी बानहीं जी को ओर से मनुहार करती हैं जीर ऐसा करते हुए थी जानकी का विस्तृतियम एव विभागत वित का एक ममेम्पर्धी वित्र प्रस्तुत करती है। इस पर श्री रामक्य जी दोनों हाप जोड़कर निवेदन करते हैं कि यह बमन्त का समय है और इस मन्य सीता ची का मान करता उतियन नहीं है। इनता ही नहीं, श्री जानवीं जी का मान प्रमत बरने के किए भी रामच्यन्न जी ने उत्तरे करती थे प्रशास करते हुए करते माना प्रमत के मनत विस्ता है।

पांचर सर्ग में सानटोलों का पांचन हो चुका होता है और विधा-विमत्तन को बृष्टिन्तरित देखकर सर्वियां जलहीं हा वा मलाव उपिन्यर करती है और मीताराम माना प्रकार की चल- मीहाओं में मान है। यह जलहीं हा बड़ी देर तक चलनी है और दनमें अन्य तरिवारी मीहानदित्य है। यह जलहीं हा बड़ी देर तक चलनी है और दनमें अन्य तरिवारी मीहानदित्य है। ति है। इसने अन्य राख्य है मीर त्या है मीर प्रकार की स्वाप्य की मान्य प्रकार की स्वाप्य कर है। इसने अन्य राख्य हुए होती है दीन्यों निवारों के मीच एन एक होती है दीन्यों निवारों के मीच एन एक मोहान में मीहानदान । निन्य निकुष्य विद्यार्थित दिव्य बरनवारियी नी विचारी मी सम्पत्त की उसन में में स्वाप्य हुए हारचम्य एक मेरे कटाइ वे प्राप्य स्वाप्य है साथ्य है। यहां प्रोप्य कराई है और पुनः मण्डल में स्वाप्य होता है। यहां प्राप्य की सम्पत्ता जा वाते है। यहां प्राप्य की स्वाप्य होता है।

छ उँ गर्ग में राम-गूर्य के अन्तर रामरें कि का प्रसंघ है। श्रीराम जी के अंग की जैसे मेच-नात्ति है उनी रण की साड़ी श्री जानकी जी ने धारण किया है और जी जानकी भी मैं अंग की जैसे बिबुत नाति है उसी रण की धोड़ी श्री राम जी के पहनी है। इसी सर्ग में साम्प्रभोतिकी लेका का भी निक्चम है। इस मकार इन यूगल मिल्ट में श्री जानको-नीत की परिस्ति है।

अगम्य पारी जनकात्मजायाः प्रमादनं कुर्वति शामचन्त्रे । द्विपत्ताया प्रांशु जगर्न वक्ष-स्तटी स्थाती सहसादस्य भेडे ॥

<sup>---</sup>जानकीगौतम् ¥, ३

२ रामस्य जानुपरिसेवितसन्त्रितस्या, बसस्युपारितञ्जवस्यमुजीपधाना । कच्छे समस्यिमुजा चदने खुतास्या, भी जानशीरुमुसवाययुतापि दोते ॥

<sup>-</sup>शो जानकोगोतम् ६, १

#### थी सहस्रगीति

थी सहस्वपीति श्री-सम्प्रदाय के प्रयमानार्थ प्रपन्नजनकृदस्य थी शठकोग मूनि हारा एचित मयुरोरामना का परम प्रामाणिक बन्य है। शठकोग मूनि दक्षिण के आठवार भन्नों में प्रमुख थे। आल्बारों की उचावता मुक्ख प्रयुर भाव की ही है, ग्राविष उसमें दाल भाव भी मिला हुआ है। ये आठवार कुछ बारह हुए, इनमें शठकोग, कुन्यखेल शर्त अवारत का नाम अविक विस्थात है। तहस्वपीति में अधिकता पद नारायन, कुण्य, आंत्रेस्य, हरि, मायन को संबोधित कर छित्यं यये है, परन्तु मयुर-माव से ओदाभीत दो-एक एद थी राम को संबोधित करके मी छित्ते मिलते हैं। जो हो, यह बन्यून प्रमय मयुरोपावक सायको के गर्छ का हार है और वे बड़े ही मात

म् मातकी सकी को अन्य माना जाता है। इसमें १० वाउक है और प्रत्येक वातक में १० दात्र है, प्रत्येक द्याक में ११ माथाएँ है। वेबक द्विनीय वातक के मातवें दात्र में १२ और पंचम वातक के छठें दमक में २२ गाथाएँ है। इस प्रकार दय मातक और सी रत तथा ११११ गायाओं में यह एन्य पूरा हुआ है। सरोपत कर अन्य का विध्य-विश्वेचन इस प्रकार है—

मि यह स्पर् पूरा हुआ है। सक्षपत हर प्रमास का विध्य-नवदवन इस प्रकार हूं.
प्रमास पतक में—म्मवर्क हुई ही रप्त पुरुषाई ।
विपीय धातक में—संदवर ही प्रपास भोष्य कप है।
तुर्दीय गतक में—अपाववदार की त्युति एव सेवा ही कत्याण का हेतु है।
वपुर्व गतक में—अपाववदार की त्युति एव सेवा ही कत्याण का हेतु है।
पेक्स गतक में—आपाववदार नी त्युति एव सेवा ही क्या का है।
पट शतक में—नाश्यक ही जीवों के लिए सोवशतात है।
पट शतक में—नश्यो की की शरण लेकर भगवतात्व होना चाहिए।
सप्तम शतक में—माशपिक सुक ईम्बर-आपिक के विरोधी है।
सप्तम शतक में—माशपिक सुक ईम्बर-आपिक के विरोधी है।

१ क्लेशादियं मनिस ह वा ! विकाति चान्ती लाक्षादिबब् द्वततनुर्वत ! निर्दयोऽसि । संकान्तु दालसपुरी नितरा प्रणास्य प्रस्थातिमान् क्लि मबान् किमु ते प्रष्टुर्याम् ॥

—सहस्रगीति, शतक २, श्लोक ३

तया घ---

बीनात्विमं भ्रमवद्या हि दिवानिशं चा-प्यभूभवाहभरिता सितमितावतात्वी। संको प्रणाद्य किल कण्टकदृष्यमृत्वं प्राप्तंतवाद्य परिपाहि कटालास्या॥

---सहस्रगीति, २-१०

नवम शतक में —भगवद्गुणो के सम्यक् अनुभव के उपाय। दशम शतक में —नित्यानन्द का भीग।

भी स्नामी पराकुदाानार्यं शास्त्री महोदय ने गलता कुज, प्रयास घाट, मसुरा से इसे वि० मं॰ १९९५ में प्रकाशिन कराया।

#### रामायण

नास्मीकीय रानायण में भूशार के कई स्थलों का निर्देश करते हुए औं मधुराचार्य जी ने हमें रानिक-मध्याय का आगार अन्य निद्ध किया है और वैसे हम्मायत मधुर ज्यासता का प्रधान आगार अन्य श्रीमक्षायवत है थेरे हो भी क्या मिला की रिक्त साखा का अगा ज्यांक्य प्रवस् भी बाल्यिकीय रामायन पाना जाता है। भी बाल्यीकीय रामायण के उरास्त्रपष्ट में राम के अयोक-वन का वर्णन मिलता है, जहाँ रामशीता के निहार का भी उल्लेख मिलता है।

१ परोपमुक्तायाः सर्वागुमोतत् भगववनहत्वात् जारयति संसारवोजं नाक्षपतीति जारः। चप समोपे उन्तर्वामिक्षेण ध्यवन्तरूपेण वा स्थित्वा पाति रक्षति पुष्पातीति उपपतिः॥ ——सन्वरमणि संदर्भः प्र०४४

र यो श्रम्मस्तु वेणुरणनैः स्त्रियादिमोहनः। अयं तु स्वसोन्दर्येण स्त्रीयं साधारण सर्वजन्तुमोहरूः —सन्दरमणि संदर्भ, प० १० ६

रे दे**० वा० रा० सर्वं ४२।** 

हिन्दयों को राम अपने कृष्णावतार में अवर्गय का बबन देने हैं। इनहीमनें समें में राम का ताम्मून-रम उनहीं एक दानी भी जाती हैं, जिगके पुरस्कारपटण उगे अनने जन्म में राभा बन जाने का परदान मिनदाहिं। इस काण्य के जनेक म्यलों में यह गिद्ध किया गया है कि कृष्पावनार की भेरेसा रामावतार भेट हैं।

आठवाँ नाण्ड मनोहर-काण्ड हैं, जिनमें १८ नमें हैं। इन काण्ड में रामोपासना विधि,

राम-नाम-माहारम्य, चैत्र-माहारभ्य, रामकवच जादि है।

नवी नाण्ड पूर्ध-काण्ड है, जिनमें ९ सर्ग है। इसमें दूरा के अभियेक तथा रामादि के वैक्टारोहण की कथा है।

- ३ महारामाया महारामाया श्री आनक्षीओवन दाम-कृत भापातिकक ने भाष अयोग्या में दिन सन १९८५ में स्वा है। यह एक लिख्त श्री कुल वीच मनी की है। कहा है, एक श्री भूगी अर्थी मा में दिन सन १९८५ में स्वा है। यह एक लिख्त श्री कुल वीच मनी की है। कहा है, एक श्री भूगी अर्थी मा में से स्व श्री हा मा में हैं के स्व में कुल पीच मनी की है। कहा है, इस में मूर्य ने मा में में २० रक्तेक हैं और इसमें मनवान् राम के स्वराविद्धा का मंत्रिय वर्षो है। दूसरे मार्ग में २० रक्तेक हैं और इसमें राम-मित-आप्ति के उपाय, रामभन्ती वा कथा तथा समुदाना-पारा की विधि वश्च मा मार्ग है। स्व एक साम मत्री मार्ग के स्व सात्राक्षी की स्व मा मार्ग है। की स्व स्व से एक साम मत्री मार्ग के स्व सात्राक्षी स्व से सात्राक्षी साम साम साम साम सात्राक्षी सात्राक्षी
- ४. आदि रामायण—इतकी एक हत्तिविभित प्रति मध्यप्यंत अतोच्या में श्री रामकुमार दान के मंदला में हैं। इसमें मंत्रते, मूल्य, मच्या, प्रीमा आदि का प्रमंग है। वामिल मुक्ते ने तरने प्रमय रामन्यमा में विवक्तुर-माहत्य्या गामक एक हत्त्वविका प्रमा देश वामिल में है औ उन्हें द्वश्वित्रा आदिन में मिला है। उन्हें ये आदि रामायण का ही एक अंग बनाई है। उनका कमन है कि इन हत्तिशिवत प्रति में विवक्ट का नातानक वन में एक सरीयर का वर्णन है, जिनके मध्य में एक एक्य मध्यत बना हुआ है, जहाँ एक वेरिका मध्य पर मन्यान श्री राम भी गीता और उनकी खिलाों के साथ किय रामनीड़ा करने रहते हैं।

१ देखिए रामस्या, युट्ठ १७१, अनुस्टेट १९०

- रामायण मणिरत्न—इनका भी उल्लेख श्री रामग्रास गौड के हिन्दुल' मे हैं। यह विस्ट-अरुवनी-नवाद है और इसमें कुल ३६,००० श्लोक है। इसमें मिखिला तथा अयोध्या में गाम का वसलोताल मताने का विवाल है।
- में राम का वसत्तोत्सव मनाने का विवरण है। ६ मेन्द्र रामायल—मेन्द्र रामायण की चर्चा भी 'हिन्दुव्व' में है। मेन्द्र-कीरव-संवाद में कुल ५२,००० स्लोको में यह पूरा हुआ है। इसमें जनकपुर की वाटिका में रामसीता के छीला-विलाग का प्रसंग विशेष रूप से बॉलित है।
- ७ मैनून रामायण—उपयुंन 'हिन्दुत्व' में उल्पेल । मुतीडण-कृत कहा जाता है। इसमें शबरों के प्रति राम ने नववा प्रतिक का वर्णन विचा है और उसी प्रमान में रागमयी प्रीति-परासिक्त का सिवेष वर्णन है। इनके अतिरिक्त भी रामदास गौठ ने अपने 'हिन्दुत्व' में सबुत रामायक, लोमंम रामायक, अगरून रामायक, रामायक, सहाभाक, सहाई रामायक, सौ मौपायक, लोमंम रामायक, वेव रामायक, मुद्दे रामायक, वेव रामायक, युवर रामायक, वेव रामायक, युवर रामायक, वेद रामायक, युवर रामायक, देत रामायक, युवर रामायक, वेद रामायक, युवर रामायक, वेद राम
- च. भृतुद्धी रामायण—भृतुद्धी रामायण भी इन रिवक-मध्याय का एक सबैमान्य प्रत्य माना जाता है। इस प्रष्य की हस्तस्त्रित्वत प्रति थायणकुत अयोक्या में देखने की मिलती है। उनमें मनुष्य छन्त में कुल छत्तीन हजार स्लोक हैं। गीता प्रेस गोर-वपुर ने इस प्रत्य का कीटो

स्किप्ट लिया है। इसका एक स्लोक यों है---

हिंपता राधिका तत्र जानक्यशसमृद्भवा। रामस्याशसमृद्भृत कृष्णो भवति द्वापरे॥ नाटक, उपास्थान, शीलाचरित-काव्य

१. महानाटक अथवा हनुमन्नाटक—महाकवि हनुमान द्वारा रचित यह माटक रिमकोपानको का एक परत प्रिय प्रत्य है। इसके यो मरकरण उपकथ्य है। एक हैं गिरीश प्रिन्थिंग बनमें करकत्ता का मन् १९२९ का प्रकाशित, दुत्तरा है मुबई वैश्वस्नमुख्य-प्रत्यालय वयहें से सबत् १९८१ का प्रकाशित। इस नाटक में पूरा रामचरित है। दूसरे अक मे रामचानकीविकान का यहुन हो रोमाटिक वर्णन है जो करियम विद्वारी वो दुग्धिन में अस्मीवता की मीमा तक पहुँच गया है। की ही, राम जानकी का विकाश दूसरे अस में देवनों ही योग्य है। ''

र अंके कृत्या अन्यतनपां हारकोटेस्तटानात्। पर्यक्रके विभुतनुक्का राघको नम्रवननाम्। बागान् पद प्रवर्दति जनः पंचवाणो प्रमाणे-साणेः कि मो अहरति शक्तेयहित्यानिनाय॥ अयोग्यं साकुणाञ्च्यक्तमभगाजीनिनोत्तवसूतो मृद्यो मृद्यः प्रमुद्धानिमत्तकन मुन्नोन्नदित्योत् एदाः। संसारो गर्भसारो नव हव मधुरालापिनोः कामिनो सं मार्द्र सान्तिया मार्ड सर्वाप्ट्रि महिन्दीति ज्युनो बहुवन्यः॥ परिपूर्ण काम भगवान् राम ने सीता के साथ यह लीला-विकास किया, जो त्रिभुपन में न कोई कर सका है न कर सकेगा है

> वनमें ततः फणिलता दनवीटिका स्वे। दिन्यस्य चन्दनप्तावतुप्राणमीम् ॥ दापोऽवनीदिधं गृहाण सुवेन वाले! तुरुष्ट्दम्भा तरुपरं मधुर प्रमातुम्॥ मंदं येदं जनकतनया तां चतुर्गा विचाय। स्वेरं जहरे तरुपरत्पृत्यमाली मीतितासी॥ मेने तरुपात्सवनुकवनाल् पर्यकार्मावयोज्ञान्।

मप्तायां मीतायां रामः---

भातित्म वित्तान्यतरामचन्द्रं संख्यती निर्गमशंक्येव। स्तनोपरि स्थापितपाणिपद्मा छद्माप्तनिद्राहरिषायताक्षी।

तत्र सीनावकःस्यतस्यश्रमरभवतोस्य-

नदनबहुनमुख्यत् नलान्तकान्ता क्रुवान्त हृ वि नलयजपंके गाडवद्धारितलांकिः। उपरि निततपञ्जो लत्त्यते अलिनिमनः तर इव हुनुमेयोरेय पुरुक्षा वज्ञेयः॥

अत्रावसरे

पृथुनज्ञपनभारं भग्दभाग्योत्तप्यन्ती ।
भृदुचतदनकान्ताः प्रम्हदन्तर्णपूराः ।
प्रकटितभुजमूनाः वीधातन्तन्त्रताः ॥
प्रमदयति पति द्वाकः जानको व्याजनिकाः॥

कानकी प्रवदा

स्पूर्वात च बिभेति प्रेमनो बालभावा-निमति धुरतसंपादंगमाकुचयन्तो । अह्र बिह महीति स्वात्रमपालपन्ती सिमतभपुरस्टार्शमीविमाविष्करोति ।

——महानाटक, अंक २, इतोक ४**५-**५२

 श्रीतां मनोहरतसा गिरमुर्गिरन्ती-गानित्य तत्र बुमुवे परिपूर्णकामः।

रामस्तमा त्रिमुक्नेऽपि तया न कोऽपि रामा भृतक्ति बुभुत्रे न च मोक्यतीसः॥

—धहानाटक, अंक २, इलोक ६०

केयं द्रयामोपलदिप्तिनोभ्लेवहुमैहरेखाः
 स्पर्नेरीः कनकबदलीकन्दलीगर्भगौरेः।
 हारिद्राम्बद्रवसहकरं कान्तिपुरं बहुद्गिः
 हापक्षिद्राम्बन्दलभो हीपिकेवादिशील

—प्रसन्नराधव, अंक २, इसीक ७

२ परवा बारं शशिमुलि निकं मुख्यित। पुष्पधस्वा कन्दोमेनो तद तनुनतो भव्ययेशे बनार यस्मादम पिनुवनवशीकारमुश्रानुकारा-सितला भान्ति प्रिवनिकपदारमुगीसंपिरसाः।

---प्रसप्तराधक, अंक २, इतोक १७

३ सर्वस्यं नवयौवनस्य नवनं मोगस्य मार्ग्यं दूशां सौमान्यं मदिनदुमस्य जयतः सारं फलं जन्मनः। साकृतं कुमृमागुषस्य हृदयं रामस्य तत्वं रतेः भृगारस्य रहस्यमुलस्तदृशस्तन् विविदानोक्तिम्॥

---वहाँ, अंक २, इलोक २६

राम का सीता के बिरह में तड़पना तथा महाबीर चरित में मीता-राम का पूर्वीनु एव इस सम्बन्ध में लक्ष्य करने की बस्तु है। 'महाबीर-लरित' के प्रथम अर्क में विस्वामित्र सीता तथा जीनला को अपने आक्षम में ब्लाते है, जहां राम और लक्ष्मण उनको देख कर आकर्षित हो जाते हैं। इन नाटकों के अनुशीलन से यह स्पष्ट हे कि बाठवी रानाब्दी से लेकर राम-सीता के सम्बन्ध में आगार-भावना वया उनके पूर्वानुराग का बर्णन विशेष रूप में होने लगा या।

मैपिली कल्याण नैन कवि हस्तिवन्छभ वा यह नाटक तैरहवी राताब्दी के अन्तिम दगक में सिन्ध बनाया जाना है। जारम्म के चार अको में राम तथा सीता के प्रवीनराग का बर्णन किया गया है। दोना स्वववर के पूर्व मिथिला के कामदेव-मन्दिर में और माधवी-वन में मिलने हैं। अनन्तर चन्द्रकान्त्रघर गृह में अभिमारिका मीना का चित्रण किया गया है। अन्तिम अंक में राग-सीता का विवाह है।

¥. उदार राषव-उदार राषव की रचना १४ वी यनान्दी के मध्य में हुई नताई जाती है। लेखक हैं माकत्वमूल्य। इसके कुल १८ मगाँ में केवल नी सर्ग सरक्षित तथा प्रकाशित हैं। राम के बन जाने समय सीता का तक यह है कि मैने बहुत ने शुमायण सुने हैं, लेकिन उनमें राम नहीं भी सीता के बिना बन नहीं जाने हैं। इसके वीसरे भये में मियिला की स्थियों का वर्णन तया नर्ने सर्ग में बनवास में राम-भोता का बन-विलाम विशेष रूप में इष्टब्य है।

 जानको हरण—क्रमारदाम कृत 'जानकी हरण' में विवाह के पहले ही राम-सीता के पारस्परिक आशर्षण तथा सोना के विरह का वर्णन मिलता है। विवाह के उपरान्त राम और मीता के संभोग का वर्णन हैं। " 'जानकी हरण' के तीसरे मर्ग में दशरय की तीड़ा का वर्णन विशेष विस्तार से किया गया है।

६. सत्योपारयान---मलोपास्थान पत्राकार में वेंकटेश्वर प्रेस वस्वई से छपा उपलब्ध हैं। आरम्भ में राम दिया के, लक्ष्मण शेप के, भरत सदर्शन के और शत्रध्न राख के अवतार हैं—

----उ० रा० स०

१ किमपि स्मिपि अंडे मन्डमासासयोगा॰ **ट**बिरलितरुपोलं जल्पतीरश्रमेण । अशियिलपरिरम्भ व्यापृतेश्रेक्कोरणी-रविदितगतयामा राजिरेवं व्यरंसीत ॥

२ माणिकचन्द दिर्गवर जैन चन्यमाला सं० ४।

रै रामकपा पु॰ १९७, अनचडेद २४४।

४ रामायगानीह पुरातनानि पुरातनेन्यो यहसः खतानि। न क्वापि वेदेहसतां विहाय रामी बनं वात इति सर्व में ॥

<sup>—</sup>उदार राधव सर्व ४.४<del>८</del>

६ देखिए जानकीहरण, सर्ग = ।

ऐसा बॉणत है। फिर दशरय-कैंग्रेग का विवाह, मथरा के पूर्व जन्म की कथा और फिर राम की बाललीला का वर्षन है। उत्तरार्द में सीदा जो का स्वयवर, राम सीता का विवाह, जल-दिहार, बन-विदार' मीता की मानलीला, डोलिकोलव आदि का समय विद्याल है।

यही छहय करने की बात यह है कि विस प्रकार श्रीमद्शागवत में 'रासपचाण्यायी' के बनुपालन से हुटोग के नाश होने का फल है, उसी प्रकार स्वयोगास्थान में रामभीता के विहार का अनुपालन भी सभी पापो को नाट कर विमल भित्र को जन्म देता है। अववृद्ध सींको-रनभाकुकों को प्रकार में प्रवाद सींको-रनभाकुकों को प्रकार मींतपुर्वक खबण-मनन-व्यायीलन करना छोचित है।'

७. बहुद कौज्ञास खण्ड--बहुद कौज्ञाल खण्ड अभी-अभी दो खंडो में प० रामवल्लभादारण जी महाराज की 'रमवर्षिनी टीका' सहित लाहीर के सेठ रोजनलाल अववाल तथा रामप्रियाशरण जी द्वारा प्रकाशित हुआ है। परन्तु है यह 'प्राइवेट सर्क्यू केंगन' के किए ही। जनसाधारण में इसका अन्यया अर्थ भी लग सकता है, इमीलिए यह सर्वमुलम नहीं हैं। कहते हैं, इस ग्रथ को श्री वैदव्याम जी ने श्री गृत शौनक-सबाद रूप में निर्माण किया है। श्री सौनक जी ने श्री सुत जी से श्री रामनी के रहस्य-चरित्र की जिज्ञामा की। उत्तर में थी सुत जी ने मक्षेय में थी राम-जानकी (प्रिया प्रीतम) का लीला-एइस्थ वतलाया। प्रगवान थी राम और भगवती भीता के वगल ध्यान के अनेक रलोक हैं, तदनन्तर जलविहार, मगयाविहार आदि की साँकी का वर्णन कर के श्री मरयु-पुलिन में सखाओं के साथ 'रमविहार का वर्णन है और यही प्रथम अध्याय समाप्त होता है। दितीय अध्याय से पश्चम अध्याय तक गोपकस्या, देवकस्था, नागकस्था, गधवंकस्या, राजवस्था मादि के साथ भगवान के रासविहार का वड़ी मार्मिक भाषा में वर्णन किया है। छठें अध्याय में श्री जानकी भी के पूर्व राग का उल्लेख कर सातवें अध्याय में विवाह का प्रसम है। इसके अनन्तर नर्वे अध्याय से पन्द्रहवें अध्याय तक विवाहोत्तर देवकन्याओं के साथ गदर्श-कन्याओं के साथ, किन्नर-सताओं के माय, विद्याघर-कन्याओं के साथ मिडकुमारियों के माय, राजकन्याओं के साथ, साध्य मताओं के साथ, गहाक देव कत्याओं के नाथ, यक्ष कत्याओं के माय नाग कत्याओं के साथ रास का प्रकरण सविस्तार विशेष रूप से बढी ही भावनयी प्रभावनयी भाषा में प्रस्तत

१ कुचडमेन रामस्य हृदर्ग स्पृशतीय साथ कच्छे सन्ता तदा आति मालेप स्वर्णवस्तरी।।

--सं० २१.२१

तया स

तस्यैवांके तथा सीतां लज्जया सहिमताननाम्। रामधन्द्रं चनदयामं सीतां विवयस्नतोपमाम॥

---tio ₹६.१०

२ श्रोतय्यं रसिकै: सर्वेर्मावृकै: प्रोतिपूर्वकम्। श्रुत्वा पापानि नश्यन्ति रामे भवितः प्रजायते ॥

—सत्योपारयान, उत्तराई २५-५०

हिया गया है। यों यह समस्त प्रन्य ही थी जानकीरायवरायिक्त्यान का अपूर्व प्रन्य है और रविको-पासको में मूर्त बेटवब पूर्वण एवं परण गुद्ध मानते हैं। श्री स्तुमत निवास के मतत प्रिया-पीतम की अप्टयामधेवा में परायम, अन्योधासक, मधुर सत के परम रविक एवं सक्ता मर्मग्र महाराम रामहिसीर सारण जी महाराज की कुण थे ही यह दुर्कम धन्य व्यवस्त्र हुआ है।

मामूर्य केति कादिम्मती—जैना नाम में ही सपट है स्वामी थी ममुपानार्य डाय पंचत मनुर रस का एक परम आदरणीय मन्य है। इमकी पूरो प्रश्नि अभी उपक्रम नहीं हुई है हुए हतीक यहिता की 'रमवीचिनो टीका' में प० रामवल्कमामरण जो महाराज ने इस प्रन्य के हुए हतीक उद्युक्त किन्दे हैं।'

भावार्य यह कि जब जड पदार्थ तक राग के रूप पर मुम्ब हो जाते है तो उन प्रमदाओं का बगा कहना, किनके हृदय में यन्मय का प्रवेश हो चुका है।

> श्रीरापवं परमहस्र यतीन्द्रम्ख्या नायौँ उभवन् भलि विमोहवशास्त्र दृष्ट्वा । ते राक्षसारच मुमुह किल काभिनीना पुंमा कथैवनन् का रसराजमिता। कन्दर्पकोटि समकान्तिरलं च राम स्यामः सुपरयति तर्हे **हाय प**क्षिणर**न**। वृज्ञाः सना कुसुमवाणवःमा भवन्ति काम सदैव विनयं कियते रसजे॥ दृष्ट्वा सुरस्य निजरूपमद्भुतं शिलात्ले काचन ज्योति निर्मेले। मुमोह राम रचुवशभूपणः सीतेव स्वालिंगनभावमस्तते॥ अहोति रूप परम मनोहरं ममापि यन्मीहरूर मुखावहम्। मन्ये प्रिया भाष्यमतीय गौरव या लियनायन्दमवाप दुलंशम् । निजे मुहपे छतिकादिमोहने यदायुमोहास् मनोज सन्दरः। तदा क्या का प्रमदागणाना चित्तेषु यामां प्रविद्योज्य मन्मयः॥

र देखिए 'तिवसीहिता' को यं॰ राम्यतन्त्रभासरण की कृत 'रसबीधिनी टीका' में पन्द्रहवें अध्याद के २२ वें उसीक का जाय्य (पु॰ १६०)।

जबतक 'मापुर्य केलि कादम्बिनी' पूरी प्राप्त नही होनी, तबतक इन पाँच श्लोकों से ही सनोप करना पड़ेगा। अस्तु।

९. रामस्तिराम्बत—रामिलगामृत की रचना बनारसिननासी 'अद्वेत' नामक कवि द्वारा १६०८ देखनी में हुई थी। इसकी हस्तिशिष छन्न में मूर्तितात है। (२० इदिया आफिन कंटलोग लंठ २९००) 'आरम्भ प्रथम सर्व में देवनाओ द्वारा तिलमु ने अवतार छेने की प्रार्थना है, दूनरे नेतनाओं द्वारा तिलमु ने अवतार छेने की प्रार्थना है, दूनरे अत्यार राम स्वारा है, इस राम राम राम, छफ्तमु, अरत, उच्चान का जन्म जन्मजा, वन-क्रेज, अव्यायन, महोप्रयोग-सालग्र, तथा विस्वानित्र के साथ एक-छम्भण का जाना। तीमरे मर्ग में विक्वानित्र के साथ एक-छम्भण राम का सीता स्वयानित्र के साथ एक-छम्भण राम का सीता स्वयानित्र के साथ एक-छम्भण राम का सीता स्वयानित्र के साथ एक-छम्भण राम का सीत्र विषयो हो। साथ के सीत्र विभाग सीत्र साथ स्वयानित के साथ एक-छम्भण स्वयानित्र के साथ सीत्र साथ सीत्र साथ सीत्र साथ साथ स्वयानित के साथ साय सीत्र साथ सीत्र साथ साथ अवत्र सीत्र सीत्र सीत्र सीत्र सीत्र सीत्र की सीत्र सीत्

काचिन्मगलधोपहुष्टहृदया गेहात्ससी सवृता

व्यवह व्यवस्तसम्सभूषण गणान्द्रीय दधारा ध्वजा । सीतारास मुसारविन्दत्र रसीग्मता गरून्मानती केले करुतिका चलक्षचयना दारोधकंभागे स्थिता ॥

ह्वी सर्प में लक्ष्मी सीता को रामायतार का रहस्य बताती है। योवर्ष सर्प वा छठे सर्प में राम-बन्धान का वर्णन रामा पंचवरी गिवास और बंदरों से मंत्री का वर्णन है। तावर्ष में राम-विमीयय-मिस्क, बाठवें में कलायुद्ध है। यादें सर्प में हुए रोचण महीरायण का वश्व है और स्वयं में राममार की महिसा और रायण डारा सर्वर राम में रूप के दर्गन का उक्लेख है। म्यार्ट्स सर्प में रामपा-व्य पूर्व विमीयण का अधियेक है, वार्ट्ड में राम का राज्याधियंक और देख्ड मंत्र में रामपा-व्य पूर्व विमीयण का अधियोज है, वार्ट्ड में राम का राज्याधियंक और देख्ड मंत्र में राम्य किसार में राम और शीता के गोग का वर्णन है, उक्के प्राव: प्रयार भीतन, स्वयं, केलिकोडा आदि का उक्लेख है। व्यवद्वें सर्प में सात्मीक खायम में स्ववृद्ध का जन्म पूर्व पितातच्या उद्य-त्य राम का मीता और स्ववृद्ध सर्दित अयोध्या कीटना यांक है। सीकट्यें सर्प में राम डाउर थी रंग जी अप पूर्व और द्वाहर्ष में राम के खायमें पर सम्बन्ध पर का कर्याध्या-समाव साहित परलोक गमन करते है। अन्त में अईतंनिय में जीव, बहा, ईश्वर, माया का निक्ष्मण है। अठार्ट्ड संगे में राम पूजा की विधि, राम विन, तथा रामकृष्ण की अभिमता मा मिरादन है।

रुश्य करने की बात यह है कि अईत कवि गोस्वामी गुरुसीरास जी के समकाणीन पे स्रोर रामर्लिगामृत तथा रामवरितमानस की कथा में बहुत अधिक साम्य है।

१ 'राम कथा', पृष्ठ १६८, अनुच्छेद २३० से उद्धृत।

२ देखिए 'रामकया', अनुच्छेद २४९, यू० २०३-२०८३

#### प्रमाण अववा सिक्षान्त-पन्य

पापाता मणुरोनावना के कतिएय विचिष्ट निद्ध साथको ने अपने सम्प्रदाय को सास्त्रीय प्रमाणों से परिषुष्ट किया। टीक निम्म प्रकार जीन गोलायोगाद, सनावत नोकामी, सरुवत निपाम्पान तम प्रण्यान कियान ने नोड़ीय वेषण्य स्थान को सावत प्रवाद किया, जो प्रमार भी मणुरानार्थ जी, भी परमहार रामचरण वी तथा थी स्वामी युवलानव्द यारण जी ने अपने पाडियत क्या कर्मुक्ष के आधार पर करितथ विचिष्ट प्रमाण में इस्त्रा की वो इस राम-माथना में प्रमाण कर्य संस्त्र किया ने अपने ।

## यी संदरमणि संदर्भ

मी मपुरावार्यपंत्रित थी तृदरम्भि तवर्ष भी वर्षा पहले भी जा चुठी है। बस्तुन भी से स्पान्तावार में को स्वान श्री जीलोक्सारी पाद का है, वही त्यान रामावत मुपूर जपानात से मूर्यायारी को को है। वित्र प्रकार यो जीलोक्सारी में मैसित, मीति जाति जाति पर पंतर्वा मित्र के प्रवाद जीलोक्सार में मैसित, मीति जाति अप पर पंतर्वा वार्या मित्र के प्रवाद में मित्र के प्रवाद में प्रवाद में मित्र के प्रवाद प्रवाद में मित्र के प्रवाद में मित्र के प्रवाद के प्रवाद में मित्र के प्रवाद में मित्र के प्रवाद में मित्र के मि

मधुरानामं की ने सुदरमणि सहमं के संगठाचरण में ही अपने सिद्धान्त का सार रख दिया है—

प्रीधद्वानुस्थलन्तस्तिकरदेदीप्पमानं महा,
 मोरे रिव्यवस्ति मनुवित्तापृत्तं स्वयं स्तिताम् ॥
 सामेन्त्रानम् सामात्रताः दिव्यं सहस्वस्तं
 प्रोच्यामप्यं प्रमोददार्भविति राम सर्तितं मंत्री।

अयोष्या के मध्य में स्थित मूर्य के समान प्रभा विस्तार करने वाले रलसमूही से आलोहित गुप्र प्रमोदन में मंत्र बनिवाबुन्द से सबित रामोस्लाम के आरम्य में दिव्य महामण्डन में आसीन सीवा सहित राम की बन्दना करवा हूँ।

भगवान राम में 'परत्व' बीर 'सीलम्य' दोनो ही गण प्रवर होने के कारण इंटरेव है। परत्व इप्टेबेव की महानना का और मौलभ्य उनकी उदारता का परिचायक है। थी वाल्मीकीय रामायण को मधराचार्य जी ने 'निरतिशय निर्दोप नित्य रसमय' माना है। यह सपूर्ण प्रत्य पूर्णतः शी मीना जी का चरित्र है। इनमान जी ने मुन्दर काण्ड के १६वें सर्ग में यह स्पन्ट स्वीकार किया है कि मीना के लिए ही रामचन्द्र ने सारे दण्कर कार्य किये। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रत्य सीताहेनक है और नारीप्राधान्य के कारण शृशाररमात्मक है। किम प्रकार श्री राधवन्द्र अन्य सभी अवतारी के कारण है, उसी प्रकार श्री रामायण भी समस्त बाइमय काव्य पुराणादिको का कारण है। यह स्वत प्रमाण है। अवतारों में केवल श्री रामचन्द्र ही है जो श्रीगार रस की पूर्ण मीत है. कारण कि थी कृष्ण तो थीराम के अशावतार है। वस्तुन मभी अन्य अवतार अवतारमान है, श्रीराम शी 'अवतारी' है।

जैसा पहले कहा जा चका है, थी मधराचार्य जी ने जार भाव या परकीया भाव की प्रेमोत्कर्प का कारण नही माना है। गौडीय बैंप्णवों ने परकीया भाव को इसलिए थेप्ट माना,

१ करस्मम्यापि श्रीमङ्ग्रमायणस्य निर्शतग्रयनिर्वोप नित्यरसमयस्यम् ।

--संदरमणि संदर्भ, पष्ठ १०

२ कररन रामायणं काव्यं सीलायादचरितं महत्।

---बही, पुष्ठ ११

३ अस्याः हेती विज्ञालाक्ष्याः हतो बाली महावलः । रावणप्रतिमो बोर्थे कवन्यत्रच निपातितः।। अस्यामिमित्तं सुप्रीवः प्राप्तवान् लोकसरकृतम् । विराधःच हतः सहये राक्षसो भीनदर्शनः। अस्याः हेतोर्महददःल प्राप्तं रामेण घीमता। परा सन्भावनाम्याभिरस्यान्दिशः निवेशिता ॥ सागरवच मदाकाग्तः श्रीमान नदनदीपति । अस्याः हेलोविशलाक्ष्मा विचितेमं महामही १० अस्या इते जगत्सर्वमणमन्येत केवलम्।।

—बहो, पुळ १४-१४

४ रामायणं नारीप्रधानमिति प्राधान्येन श्रृंगाररस एवात्र प्रतिपाद्यते।

---वही, पष्ठ २०

५ यया श्री रामचन्द्रः स्वेतर सर्वकारण तया श्रीमद्रामायणमपि स्वान्य सर्वदाङ्मयकारणिति वेदादिबोधस्य प्रामाण्यमवगन्तव्यम तेन श्रीमद्रामायणस्य प्रमाणान्तरापेक्षा नास्येति। तद्विसंवादि प्रामाध्यमुपेदयमिति निर्मत्सरतयागीकार्यं विद्वद्विति।

---वही, पुष्ठ २३

क्योंकि अनेक विष्त-वाधाओं के मीतर से जो प्रच्छन्न कामुकत्व है, वही प्रेम को निरतिराय आनन्द-गय बना देता है। इस पर श्री मघुराचार्य का कथन है कि यह तो प्राकृत जन के लिए है। भग-बताक्ष में बिल्कुल बेयतलब की चीज है। वस्तुत स्वकीया प्रेम ही उत्तम प्रीति सुख का हेत् है। विष्न-वाधाएँ इसमें भी क्या कम है ? गुरजनों की क्षेत्रा और प्रियजनों की आँख बचाकर स्वकीया पत्नों जो प्रेम दे सकती है वह किसी अन्य विधि से नहीं प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार 'आर' और 'उपपति' शब्द का भी अर्थ मधुराचार्यने अपना स्वतत्र किया है। 'बार'का अर्थ है ससार-बीज को जीर्ण अपीत नास करनेवाला और 'उपपति' का अर्थ है अन्नर्वासी रूप में प्रीतिदाता। प्रेम द्यारीरिक होता ही नहीं मानसिक होना है तथ दारीरिक अगमन का प्रश्न ही कहाँ उठना है ? वस्तृत परात्पर भगवान को श्रांगार या संधर गम का आलवन कहा जाना है तब यह राम श्राकृत जनो में परिचित दारीर सुखमूलक श्रुकार रम नहीं हैं, प्रत्युत दिव्य आनन्द रस है। इस प्रकार थी मधराचार्य ने खूंगार रस को बहत ऊँची आध्यात्मिक भूमिका पर रखा है और मयौदापालन पर बहत अधिक जोर दिया है। दारीर-सूख को तो उन्होने धणिन कहा है। वस्तूत मधराचार्य के मत से चित्त का परम प्रीति रूप ब्रह्मावयाइन करनेवाला जो परिणाम है, जिसको श्रतियो ने 'क्षानन्द' नाम दिया है, वही ज्युगार, रस है। 'इस प्रन्य में थी सब्दाचार्य जी ने वाल्मीकीय रामा-यण मे अनेक उद्धरण देकर यह सिद्ध किया है कि पुरुष भी किम प्रकार भववान के कमनीय मृत्य को देखकर उसी प्रकार रमणेच्छक हो जाते हैं, जिस प्रकार नती स्त्री अपने कान्त को देखकर हो ज्ञा है। ऐसे स्थलो पर मधुराचार्य जी प्रायः मानभी प्रीति की चर्चा कर दिया करते है, ताकि 'लोनवेदीककर' भक्तजन आन्ति में न पड़े। अपनी ब्याख्या में वे प्राय 'रहस्य' शब्द का आध्य हैते हैं। रामायण के प्राय: मभी पात्रों के बचनों की श्री सबराचार्य जी ने कहा ऐसी ब्याख्या की है कि रामायण के प्रायः नभी मुस्य पात्र भगवान को कान्त रूप में पाने की छाछमा करते हैं।

१ कि च भूंगारोक्त्यें बच्छत्रकामुक्तवं जारतं च कारणं नोपळते। नापि परकीयात्वं बतीयतः स्पूरं परवारामिनमानात्। बीतंन्यमिनाधि मात् पितृ गृत मुभूषण, नित्र बण्यु जनतनामम पानात्वेय सेवा विश्ववात मान कत्त्रोखनात यागरोपातिषु स्परतं। धर्माधर्म सानिभूतेषु करणाधियमुक्त सर्वतः वर्षदा सर्ववायस्य प्रवष्टम कामुक्तवर्भाष जारे नास्ति वसमुरावि क्षेतिभागे प्रवर्धि काम्मक्तवर्भाष काम्मक्तवर्भाष जारे नास्ति वसमुरावि क्षेतिभागे प्रवर्धि काम्मक्तवर्भा स्वयापि काम्मक्तवर्भाव स्वयापि काम्मक्तवर्भाव स्वयापि काम्मक्तवर्भाव स्वयापि वार्षित वसमुरावि क्षेत्रिभागे प्रवर्धि काम्मक्तवर्भाव स्वयापि स्वयापि काम्मक्तवर्भाव स्वयापि काम्मक्तवर्भाव स्वयापि स्वया

<sup>--</sup> बहो, पळ ३९-४०

र परीपमुक्ताचाः सर्वाम् भोकन् भगवदनहत्वात् जारयति संसारवीजं भारापतीति जारः। उप समीपं अंतर्वामिन्येण व्यक्तकृषेण वा स्थिता जाति रक्षाति पुण्णातीति वण्णातः।

<sup>—</sup>वही, पर

निह मियुनमेव शृंगारः तस्य पृणित्वप्रसिद्धेः अपितु आनन्दापरनामकः परमप्रीतिक्यः वित्तस्य ष्रह्मावगाही परिभामः प्रसिद्धः।

दतना हो नहीं, सीहण्य नी नेवद रिनर्से को बाहाट कर सके में, परना राम के कर और मार्च का ही यह मुम था कि उन्होंने पुरासे को तमारि का निरुद्ध नहिमां की भी परनेन्द्र कर सिर्म की भी परनेन्द्र को हिसानित नहिमानित के स्वादित होते के ही। मनुष्यायों ने मनवानु राम के एकार्योज बढ़ र प्रें मार्चाह्य को स्वाद्य के एकार्योज बढ़ र प्रें मार्चाह्य को स्वाद्य के एकार्योज बढ़ र प्रें मार्चाह्य को स्वाद्य के एकार्योज बढ़ र प्रें मार्चाह्य को सहा है कि को होते हैं की एक हो है कि की स्वाद्य के प्रें मार्च के एक राम मार्च के एक का महार्थ की स्वाद्य की का स्वीद की साम्योज के स्वाद की स्व

परिमम्बद्ध के एन चलीकन का प्रकल भी अन्यन्त भट्टन का है। मनुरामार्य की ते कर्र स्थलों पर इस और हमाद्रा स्थाल आहरू दिया है। यही एम प्रदन का नमाद्रान भी के कुन्द कम से हुआ है। आदि धर्मन की जानकी की ने अपने दिखा की करने को को को स्थान कमाया है कह अस्पन्त एस्पमय है। भी जानकी की ने नहा है कि पुर्णासन कीराय त्री में एक कर स्थित

१ पुरवोऽदि श्रीराम वृद्वा हत्री भूत्वानेत नियुती शवेयसिति निवारवेवी मनोमबी भवति। श्री कृरणस्तु वैगुरणतैः स्त्र्यादिमोहनः ययं तु स्वसीन्वर्येण स्त्रीपुताधारण सर्वे जन्तुमोहनः।

-वही, प्रव १०६

२ रामस्तु सीन्या सार्वे विवहार बहुन्तुन् । ३ नामपूर्व नामवर नामस्यरमनोहरम्। इन्दर्शनीहत्त्रकच्चे रमनोजयनोहरम्। रसहयो विजानीहि प्रक्तिं मां पुरयोस्ते। भीना ॥ वु महादेक श्री रामः सदस्यरः। यमेश्रणनताशेष विशिष्त रापयीतनुः।। ईक्षा राधक्रमाति मामनी तनुरसाम। तयोरस्याल्मुलस्तो सबद्धातः सरम्॥ मुक्तास्तिकि तामाचित्र विदर्व सुलास्त्र।

—सु⊪ सचिसंदर्भ, पूष्ठ ४३२-३३

में (श्री सीता जी) हूँ। धीरान महादेव हैं, वे सत् वनत् से परे भीपता है। मेरी ईशाय-कात के आरोप से शीरामण्य सारी हैं, ऐसा समितए। धीरामण्य सारी हैं, ऐसा समितए। धीरामण्य की यह रास्त्य पर बहुई। इसी से विश्व सुनी होता है। इसी रो विश्व सुनी होता है। इसी रो विश्व सुनी होता है। इसी रो विश्व सुनी होता है। इसी रामण्य है। इसी रामण्य है। इसी रामण्य निक्त में मूसने निक्ती हैं, जो सुद्ध सर्वाद स्थाप किता है। सभी प्रतिस्था मुसने निक्ती हैं, जो सुद्ध सर्वाद स्थाप होएँ हैं। सभी प्रतिस्था मुसने निक्ती हैं, जो सुद्ध सर्वाद स्थाप होएँ हैं। से स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप हों हो से स्थाप रामण्य जी को भीष्यक्या है, सर्वाव्या कीर रममोदविहारिका हैं। वे मेरे ही समान है, इस सब के भोका रस्पृत्यक हो हैं।

मधुराषार्थ में बरे ओरदार सन्दों में अपने पत का स्थापन करते हुए कहा है.— "बस्तुत: शौका-स्त्र के किए अस्पूत कमाइक मनुष्य करी। अगवान् पर ब्रह्मस्वरूप थी रामचन्द्र में माइत के समान आभाम देशना उन्हें सिपि-निपेष का किल्प मान केने के समान है और उनकी अनीवदाता बतागा है। इस बात को तरफा कोग ही समस सकते हैं। लोकिक आचार में ही शोक को प्रमाण मानना पाहिए, भाषाहस्थालक अलीकिक वर्ष में नहीं।"

इत प्रकार, बड़े ही आकर्षक हंग से इस प्रन्य मे मपुर रम का प्रतिपादन हुआ है और इस प्रन्य से परिवर्ती मपुर रम की साधना को बहुत प्रेरचा और चनित मिळी है।

#### श्री रामतस्वप्रकाण

भीरामरात्यक्रकात श्री मयुराबार्य जी का इसरा व्यय है, जिसे प्रयाण व्यय के हप में मानते हैं। यह मध्य बैठ २००३ जिंक में विवासित थेस, लेहीरवासराय से मुक्तिन तथा श्री ऋतिकेश्वर-सास हतं 'उद्योगतं' टेका सहित श्री हतुमत् निवास-निवासी में प्रत्यक्षितोर सरण औं के कुणायान श्री रामीयासराय हारा क्रमवित हुआ है। इसमें कुल क्योबरा बन्ताय है। प्रयान कल्लान में अवतारों के अंद्याधित्व का निरुष्ण है, दूसरे में अन्य अवतारों की बचेशा बीराम की चलुक्टरता

तारुमं चहुपा निम्मं रामप्रकेव तथाविषाः ध बीर करवा ग्रुंगार हास्य वीतस्य जीतयः। रमनेदा बहुप्तपाः चारतमोगं विनिध्यतः। युद्ध सर्व्यातिकाः सर्वा जिल्लारा रसोस्तयाः। बागीया मापवी निर्धा विचारिका हरिमियाः। बूद्धपा मनोनीया भवित वृज्जिरकाराः। एता भोष्याः वदानन्दाः स्वत्यन्दिकारिकाः। अत् प्रपा सर्वेषाः भोहतां देवो रमुद्दुरः।

र देखिए 'करपना', यथं, अंक ५ में प्रकाशित आजार्थ हजारीप्रसाद जी दिवेदी का निवंध— 'मपुरावार्थ और उनका मणिसंदर्भ'।

सिद्ध की गई है। इसमें मधराचार्य ने शास्त्रों के अनेक वचनों के उद्धरण टेकर यह प्रमाणित किया है कि राम अवतारी ये, शेष अन्य अवतार। अर्थात् 'एते धाशकला. पुसा रामस्तु भगवा-स्वयम। ' 'स्वयं भगवान' की एक कला के विलास है भगवान 1' जैसे समस्त अदतारी में अवतारी श्रीराम जी ही है उसी प्रकार श्रेष्ठ सदियों में कारणम्प परमप्रवित्रा सौम्या श्री सरय जी है। सर्वादतारी भगवान राम ही दिभुव से चतुर्भेव हो गये। विध्य पुराण में जाम्बवान ने श्रीष्टण से वहा है कि हमारे स्वामी श्री राम के अंश जैसे श्रीनारायण है, वैसे ही मकलजगत् के परायण श्रीनारायण के आप अंदा है। चतुर्य उल्लास में भगवान राम के तया श्री जानकी जी के धरण-चिह्नों का सविशेष वर्णन है तथा भगवान राम के रूप का माहातम्य है। पाँचवें उल्लास में यह विखलाया है कि रामायच भी भागवत की माँति समाधि-भाषा में लिखा, समाधि में प्राप्त ज्योति से ज्योतिर्मान् आप्त ब्रथ है। छठे उल्लास में यह सिद्ध किया गया है कि शुकदेव आदि के उपास्य श्रीराम ही है। सातवें उल्लास में रामोपासना के परस्पर विरोधी बचनों का परिहार तथा समन्वय दिखलाया गया है। आठवे उल्लास में राम-सीता का नित्य संयोग सिद्ध किया गया है और नवें में रसिक शिरोमणि राम का अनेक नाविकाओं के साथ नत्य तथा रास विकास प्रतिस्थापित किया गया है। मधुराचार्य ऐसे स्थलो पर अपने पाडिश्य और प्रतिभा का प्रचण्ड प्रयोग करते है और लगता है अपने मन की बात रामायण के मभी पात्रों से कबुलवा छेते हैं। इक्वों के ऊपर थी मधुराचार्य जी का विशेष प्रभाव दिखता है और वे अपने पाण्डित्य के बल पर उन्हें एक नई दिशा में मोड सेने में सबंधा रामर्थ हैं । 'स्त्रवा' बाब्द को सेकर ही उन्होंने एक इलोक बात्मीकीय

यदा सर्वावताराणाभवतारी रघूलमः।
 तदा लोतसां सौम्या पाविनी सरयू सरित्।।

—अगस्त्य संहिता, उत्तराई

#### तया च

सर्वावतारी भगवान् रामस्वतुर्भुजोऽभवत्।---कोश-खण्ड अस्मत्स्वामिना रामस्येव नारायणस्य सकतः जगत्यरायणस्योशेन भवता भवितस्यम्। धो विच्यु पुराण में कृष्ण के प्रति जान्ववान् का वचन ४.२.४ ३।

२ उपान्त्यन्त राजार्त नृत्यगीतविद्यारदाः। अपारीगणसंपात्व कित्रदो परिवारितः॥ दक्षिणा रूपव्यव्यव्य क्रियः पानवद्यंगताः। उपनृत्यन्त काकुस्यं नृत्यगीतविद्यारदाः॥ मनीनिरामा रामास्ता रागो रमयतां वरः। रमयामासा मनीत्मा निर्त्यं परमञ्जीताः॥

-- वा॰ रा॰ उ॰ स॰ ४२, २०-२२ इलोक

रामायत ना उद्गत कर मह सिद्ध किया है कि राम ने अनेक नायिकाओं के साथ रामरंग किया। रे इस प्रकार, अनेक नायिकाओं के एकमात्र नायक श्रीराम है, इसके लिए अनेकानेक प्रमाण गुपराचार्य ने इस उल्लाह में अस्तुत कर दिये हैं।

यार राम और मोला का मित्य संमोग है तो विराह और विवोध के बचनों का क्या अर्थ है, हमों का ममायान रामा उल्लास का मुख्य विषय है। इस सावन्य में श्री मधुरावार्य ने 'बानकों विलास' के उदारण दिशे हैं विससे यह विद्व होता है कि राम गीता के दिना और सीता राम के दिना एक सम मी नहीं रह महते। "एकारदा उल्लाम में रामर्थाला की वर्ष-मध्यान है जिससे स्पष्ट हैं कि मधुरावार्य व्योतिय के भी प्रकाष्ट विद्वान् थे। बारह्वें उल्लाम में लब्दुस सहेद का निवारण हुमा है। और तेरह्वें में लीला का निवारण प्रमाणित हुआ है। और इसके किए स्कन्द पुराण के स्रयोध्या माहास्य से कुछ रहोक दिये हैं। "इस प्रकार यी मबुरावार्य का 'रामउत्त्यप्रकाम, मी

# की रामनवरलसार-संप्रह

यो रामनवरललार संग्रह परधहंत स्वामो रामधरणवान 'करुवासिम्' द्वारा संगृहीत तमा पं॰ रामवस्त्रनासरण जो कत 'रालममा' टीका चहित सं॰ १९८५ में गोकुल प्रेस कर्याच्या द्वारा मृद्रित तथा थी जानकीयार के थी अवध्यरण जी हारा प्रकारित है। इसमें अध्याय है और निम्न साहतों से प्रमाण एकतित कर रातोपालना के विविध कंगों को परिपुट्ट किया गया है। इस क्या से पणा चलका है कि थी रामचरणवास 'करुवा तिव्यु' वहें ही सुलाते विचार कंगों पुराव केशीर उन्हें किसी प्रकार का आवह नहीं या और न वर्ष करने में विदेश की पाया है। इस क्या से पणा चलका है। कि भी रामवर्षी संग्री का स्वीध करिया है। इस न परता संग्री करिया है। इस न परता संग्री स्वीध करिया है। इस न परता संग्री स्वीध के सिक्स है। इस न परता संग्री स्वीध के स्वीध के स्वीध के सिक्स है। इस न परता संग्री स्वीध के स्वीध के सिक्स है। इस न परता संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री संग्री संग्री सामवर्ग संग्री सामवर्ग संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री संग्री संग्री सामवर्ग संग्री संग्री संग्री संग्री सामवर्ग संग्री स

१ बृद्ध्या सत् भविष्यन्ति रामत्रथ परमाः त्त्रियः। सरदृष्टा भविष्यन्ति स्नवास्त्रे भरतत्राये॥

<sup>—</sup>वा॰, अयोप्या, सं॰ ब, ब्लोक्त १२

रामी हिन भवेन्तातु सीता यत्र न विद्यते। सीता नैव भवेत्सा हि यत्र रामी निदोषति॥ सीता रामे विना नैत्र मैंव सीता विना हरिः। जानकीरामधोरैयः संवंधः शास्त्रतो मतः॥

<sup>—</sup>जानकी विनास से रामतस्व प्रकाश, वृष्ठ २०६ पर उद्धत

३ चतुर्या तु तनुं इत्वा ढेवदेवो हरिः स्वयम्। अत्रेव रमते नित्यं भ्रातृत्रिः सह राधवः॥

<sup>—</sup>रामतत्त्वप्रकारा, पुष्ठ २९४ पर उद्धत

सर्व प्रवस भगवन्नास है। विविध शास्त्रों में —अंगे हनुस्वाटक, बाराहपुराण, पमपुराण, ब्राव्यास रामायण, नृशिव पुराण, ब्राव्यासण, काशीसण्ड, स्वात्त्र्य, स्विहता, हिरप्यमणं सहिता, महारामु सहिता, ब्राव्यास्य रामायण, परवाज सहिता, हनुमत् सहिता, ब्रावरत्य महिता कारि-बादि प्रत्यों हे ताम-महिता पर प्रमाण वाक्यों क्वोत्रकों के वा उदयण देकर भी करणा निन्दु ने भी रामनाम भी ज्यार महिता को प्रतिच्यार्थित किया है। उन्होंने उनमें सिक्यों के नाम भी पूरे बिस्तार है। उन्होंने उनमें सिक्यों के नाम भी पूरे बिस्तार है। दिया है। ब्लोटों अपने स्वात्र प्रतिकारिक किया है कि परासर है। विभाव है कि परासर है। इसे अपने उनमें भित्र मुख्य भी नहीं है। है एवं के अनत्यर प्राप्त की वर्षा है

१ तत्र वागीश्वरी देवी भाषवी प्रियवल्लभा। च सिता चैव प्रकृतिगुणमंभवा।। उमादेवी महामाया श्रुतिजाल विद्यारदा। पद्महस्ता विशालाक्षी कमला हरिवल्लभा॥ सुमुखी प्रेमदा नित्या चृत्वा देवी मनीरमा। सदीभासं नयनानन्दबायकम् ॥ राजीवलोचनम् । स्वकान्तहबयारामं रामं प्रमुखीण्यो राधवं पर्यपासते॥ उर्वशी मेनका रभा रावा चन्द्रावली तयह। हेमा क्षेमा बरारोहा पद्मगंधा सुनोचनारु॥ हंसिनी पासिनी पद्मा हारिणी मुगलोबना। रामस्य परिमुखंसि गीतावादित्रमोहिताः॥ कर्पुरांगी विज्ञालाको दानितन्नियरसोरसवा। धारनेत्रा धारगात्रा शार्वंगी चारलीचना।। गौपकन्या सहश्रेस्त् गोषवालैश्व तावृशेः। गोकुलरावृतं सम्यक् पद्मशंकादिभिः सदा।। भंगादिपरिसंकीणं आत्मादिशक्ति एंजितम । बैष्टितं बासुदेवाद्यः सेवितं हुनुमवादिभिः॥

—श्री रामनवरत्न, पृथ्ठ २०-२१

२ रामः सरयं वरं बहा रामास्किनिक विश्वते। सस्माद्रामस्य रूपोयं सत्यं सत्यमिनं जगत्। —सनत्कुभार संहिता,पुट्ट २६ वर उद्धत

रांनु विरंचि विष्णु भगवाना । उपर्वाह जासु अंश ते नाना । मृनु सेवक मुस्तक सुरमेनु । विधि हस्हिर वंदित पदरेनु ॥ उपर्वाह जामु अंश गुनकानी । अपनित सक्षि उमा ब्रह्मानी ।

त्रषा च---

भृकुटि दिलास जामु जग होई। राम बामदिसि सीता सोई॥ --रामबरित मानस, बालकाण्ड

और बड़े बिस्तार से । चैठो बही हैं, शास्त्र बचनों का प्रमाण । साकेत लोक में भगवान राम सीता के साम तमा अन्य अन्नत संखियों के साथ रास विलाम करते रहते हैं। ये सब संखियाँ श्री जानकी जी के अब से उत्पन्न है । वह माकेत लोक अथवा दिव्य अयोध्यापुरी सब वैकुष्ठो की मुलाधारा है, मुल प्रहृति से परे हैं, तत्यद् ब्रह्ममयी है, विरना से उत्तर है, दिव्य रममय कौपों से पुनत है और वही है भी मीनाराम का नित्य विहार स्थल। इसके अनन्तर मन्बे वैरास्य का लक्षण है। वैरास्य का अमें है भगवान में अतियय प्रीति-अनगग, आमक्ति । ऐसा होने से स्वतः ही जगत् से वैदास्य हो जाता है। दमके बाद है साधु छक्षण तथा सत्मन का माहातम्य कहते हैं कि गंगा पाप का हरण करती है, चन्द्रमा साथ का हरण करता है, कल्पनर दैन्य का हरण करता है परन्तु साथ समागम से पाप ताप तथा दैन्य एक साथ नप्ट हो जाते हैं। साधु वे हैं जिनका हृदय भगवान में रमता है और झण भर के लिए भी जो भगवान से पुषक नही होते। ऐसे वैष्णव साम से कुल पवित्र हो जाता है, माता इतायें हो जाती है और पृथ्वी घन्य हो जाती हैं। दिवना ही नहीं, बैंटणवा

१ अनन्ताभिः सलोभित्रच सार्द्धे रामः स सीतया। स्वैच्छ्या कुरते रासं ताः कुजागात्र संभवा॥

<sup>---</sup>श्रो रामनवराल, पुछ ४० पर श्री महारामायण से उद्धत २ अपोम्पापुरी सा सर्व वैकुष्ठानामेव मूलायारा प्रकृतेः परा शत्तव् ब्रह्ममय विरज्ञोत्तर दिव्य

रालकोपाइया तस्या निष्यमेव सीतारामयोगिहारस्यलमस्तीति। अयवैण उत्तराई से ---श्री रामनवरत्न, पृथ्व ४२ पर उद्धत

३ नारापितो यदि हस्तिपसां ततः किम्। भाराधितो थदि हरिस्तपसा ततः किम ॥ अन्तर्वेहिपेदि हरिस्तपसा ततः किम्। नान्तवृहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्।

<sup>---</sup>भी रामनवरत्न, पृथ्ड =० पर उद्धत

४ गंगा पार्च द्वादी लापं देग्यं कल्पतवल्लया। पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति साधसमागमः॥

आदि पूराण से --- श्री रामनवरत्न, पूट्ट १०२ पर उद्दत

५ साधवी हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहे। मदत्यान् नहि जानन्ति नाहं तेम्यो मनागपि॥

<sup>---</sup> श्री मर्गागवत 🖹 रामनवरत्न, पूछ १०६ पर उद्धत

हुतं परित्रं जननी कृतार्या वसुंधरा नागवती च धन्याः स्वमें स्थिता ते चितरस्य चन्या मेवां कुले बैपणवनामधेयम्।।

<sup>---</sup>पश्चपुराण से, पृष्ठ १०७ पर उद्धृत

के बन्योदक से बदकर कोर्ड भी शीर्ष नहीं है, क्योंकि बैज्जर्सों का चरणोदक निरम गंगा को भी पढ़ित करता है। बत्तिम भाग में है मगवान् श्रीराम के हम, गुल, अलाप तथा रारणायित का महत्त्व और भेंद को नर्जन 3 यह इस बन्ध का अयन्त महत्त्वपूर्ण मात्र है और बैज्ज कर सत्त्वभाग पर दिखेय प्रकार बालता है। इसके सह स्पष्ट है कि स्वामी सामवरणदास जी गृह्य रिक्त सामना के अनुभवी भी में और मर्मन भी, दूसने सल्दों में श्रीविय भी में और बहानिन्द्र भी। इस सफड के आरम्भ में ही जनका अपना रचा हुआ एक दोहा है। बीच में अनेक स्थानों पर भी करकारियु जी ने स्वर्यवन पद दिखे हैं जिमने जनकी अन्तर्भार का अनुमान किया जा सकता है। बह वीहा इस प्रकार है—

> ननसिन सीताराम छिंब वद रुपि हृदय न नाम, रामचरण मब भाषना तद रुपि रुखब निराम।।

और अन्त में श्री करणासिन्यु जी ने इस्ट ब्यान के स्वरचित दो क्लोक दिये है जो अद्वितीय है—

राम नाग्रधमस्वरुपमध्ये सम्बद्धनात्रन्यस्य ।
विद्युद्धिन्यसूकुल्योतपुग्यः श्रीदामब्याःस्वरुम् ॥
नवीतगर्यः रालक्ष्यण्यस्य भीवसम्बद्धिन्यः ।
मुन्ताहार किरोट कुण्डल धन् सन्तिय वायोज्यस्य स्वरुप्तास्य ।
स्वरुप्ताहार किरोट कुण्डल धन् सन्तिय वायोज्यस्य सिम्पत्यः ।
सम्बद्धार्था पत्यस्य साम्प्रद्यः पाकेयरस्याप्तास्य ।
साम्बद्धार्था मुन्तास्य पाकेयरस्य साम्प्रद्यः ।
सानस्य सुन्त सर्वायण्युद्धः तिस्य निकृते स्थितम्॥
सानस्य सुन्त सर्वायण्युद्धः तिस्य निकृते स्थितम्॥

इस प्रकार रामनवरण में स्वामी रामवरणदास करणातिषु जी में राममिक्त की रममयी सायना के शस्त्रण में अनेक आवस्यक झातव्य बातों की बढ़े बंग से सवाकर रख दिया है। शास्त्र के वक्तों को ठीक-ठीक धारतम्य ने सना देना ही उनकी अव्योक्तिक समस्ययी प्रतिभात्तम प्रमाप्त पानिवार एक अस्ति अस्पायत वा सुकक हैं। अर्थ में कहीं भी सीचतान अथवा दूरास्त्र बस्थां से बाग नहीं दिया है।

#### थी सीताराम नाम प्रताप-प्रकाश

थी मीताराम नाम प्रताय प्रकास थी स्वामी युगलानन्दसरण जी महाराज द्वारा श्रृति, स्मृति, पुराण, उपपुराण, सहिता, तत्र, नाटक, रहस्य और श्रीमदामायण आदि सद्द्वस्यो के प्रमानो द्वारा श्रीरामनाममाहारम्य विषय पर मगृहीत तथा सन् १९२५ ई० च लक्तन्र स्टीम प्रेन

१ नातः परतरं तीर्थं वैध्यवाधिजसात् शुभात्। तेपा पादोदकं नित्यं गंगामपि मुनाति हि॥

ते गृतित (भांचर्या सन्दर्स्स) भाषा-दीका शहित उपलब्ध है। इपसे कुळ २१८ पुळ है। भी रामगाम भी मिह्मा पर इता बच्च भागांचिक प्रत्य और नहीं है और इसीरिज्य सात की बात में इसके सिनते संस्वरण हुए। इसकी सोकमियता का स्थ्य यह एक अबन प्रभाग है। लागी युगलानन्दरारण यो रसिक ज्यामना के एक सर्वेमाव्य आवार्य है। यह धन्य उनके अनुसब और पाषिदरा के प्रकार में उपलब्ध परिकार के पाण की प्रतिक्र से स्थायी औ गुमलान्दरारण जो के रेने हुए रहो, स्वित, अवेशे भी एमजे है से आप्य के प्रचित्त के सत्यार्थ भी गुमलान्दरारण जो के रिवेदर संपारसान विकेशा। नाम-पायमा में गुगलान्दरारण की ने बेन की ही विगेय महस्व रिवार है सीर प्रतिकृत्यक, एक के ध्वान के एस में सीन नाम-स्थरण की ही सर्वप्रेक कहरात्रा है, जीवा उनके स्वारं के से साथ है—

> बडभायी रायी रसिक, ज्ञान च्यान रमलीन ( भने जानकी बानि निज, नाम महा रसपीन॥

इम दोहें में रिनकोपासना में नाजसायना की सपूर्ण प्रक्रिया या गई है। यस्तु भी यूगनानकारण जी का भी सीताराम नाम प्रवान प्रकार-मण नाम' तामना का एक बनुष्प कोण है जिसमें समस्त प्रास्त्री का निवास हमा विवस कर एक स्थान पर मुक्त का से सावाया हुआ निकता है। यह एक्स इसी कारण निवासिकाओं में नाम भागमा में राजकेन भक्तों के सके का हार है और स्वार रहेता।

# श्री धामतस्व-भारकर

भी रामत्वन-भान्तर भी हरिहरणसाद का रचा हुना और र्ष्ट्रचार मवन, अयोध्या के और स्मेरदन सिहरपेराएण जो के तत्त्वाववान में करमीनाराचण मेंस, सुरातावाद से कं १९७२ में मृतित तथा मत्त्रीता हुआ है। वृद्धि में अनेत मती का ज्यान है और अपने मत का स्थापन। उत्तराद के मेंस के स्थापन। इस है। वृद्धि मेंस अनेत मती का स्थापन। उत्तराद पक्षर-माहास्य में आ गया है। नामतवन के प्रकरण में विन्यु- सारावण, हरि, मोसिन, साहुदेव, जासाद, इस्प, पत्त आदिन सामावस्य कामावस्य है। किस तामावस्य के अपने क्षित्र महास्य में आ पता है। सामावस्य कामावस्य क्ष्या के अपने हैं। विर्माण सामावस्य के अपने हैं और तुद्ध भी रामनाम की महिमा का चरियोध चर्णन है। यमनाम सभी नामों से पेट है। मुप्त कामावस्य है। मोरी स्थापन की स्थित कामावस्य के स्थापन की स्थाप

#### चपासनात्रय सिद्धान्त

रणसनावय सिद्धान्त भी प्रमाण प्रत्यों में एक बादरकोय स्थान का अस्तिहारी है। इन नक्तन्यवन, व्योग्या के गहुत परवहूर होतावरण वो के शिव्या की संस्कृतत नी चेणावपर्म अरोक्ष के ने व्योग्या के यह शहत, पुराण, पंहिता, तंत्र, रहस्य, नाटक, रामायण वापा और भी अनेकानेक रास्प-प्रभावों के समाध देकर एप्ए प्रान्त के गांत्र नात्रास्त ते व्यंत्रास्त तथा में के छोटे-सत्त क्ष्मीचेंद्र अयोज्या ने ज्ञातित कराया है। 'चपलतंत्रक सिद्धान्त' में और पासाइनीय वैष्णवों के मतानुसार श्रीमञ्जारायण की उपामना, श्री वृन्दावन-वासियों के मतानुसार श्री कृष्णो-पासना तथा श्री अयोध्यानिवासियो के मतानमार श्री रामोपासना का सिद्धान्त वहें ही प्रामाणिक ढग से शास्त्री के प्रमाणों से परिपुष्ट वर्णित हैं। संग्रहकर्ता की उदारता एवं समन्वम बुद्धि का पता पग-पग पर मिलता है। अपने इप्ट के प्रति विशेष अनुराग एव आस्या होते हुए भी अन्य उपास्य के प्रति आदर एव श्रद्धा का माय कथमपि खण्डित या दूषित नहीं होने पाया है। यही ग्रन्थकार की विशेषता है। साम्प्रदायिक आग्रह तो इस ग्रन्थ में लेशमात्र भी नहीं है।

इस वन्य में एक स्थान पर (पू॰ १२०) स्वामी रामानन्द को राम का अवतार माना है तथा उनके साथ ही ब्रह्मा का अवतार अनन्नानन्द, नारद के अवतार सुरमुरानन्द, शंकर के अवतार मुलानन्द-सनत्कुमार के अवतार नरहर्यानन्द, कपिल के अवतार योगानन्द, मन् के अवतार पीया जी, प्रहलाद के अवतार कवीर, जनक के अवतार भावानद, भीष्म के अवतार सेना जी, शुकदेव के अवतार गालवानन्द योगिराज, यमराज के अवतार रमादास अथवा रैदाम, लक्ष्मी का अवतार पद्मावती हुई। इस कथन का बया आधार है या क्या प्रमाण है इसका उल्लेख नही मिलता। जी हो, कुल मिला कर यह मन्य त्रिविध उपासना का तुलनात्मक रहस्य समझने के लिए तथा रामो-पामना की रमिक धारा की विशेषता समझाने के लिए परम उपयोगी है।

एक बार श्री जानकी जी ने भगवान् राम से रास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम्हारा ही अहा बन्दाबनेस्वरी श्री राधा जी है और मेरे ही अहा श्री गोपेग्द्रनन्दन श्रीहरण भी है। श्रीराम का ऐसा वहना था कि संपूर्ण गौलोक अपने पूर्ण रास मण्डल के साय भामने प्रत्यक्ष हो गया तथा राधाकृष्ण श्री सीताराम में लीन हो गये--राधा जी सीता जी में और श्रीकृष्ण श्रीराम में । संबहकर्ता ने कई स्थलो पर विभिन्न बास्त-बबनो से यह प्रमाणित किया है कि भगवान राम नारायण से भी, श्रीहरण से भी शेष्ठ है और बह्या, विष्णु, महेश भगवान राम के आवेशावनार है। दुनमें साम्प्रदायिक आग्रह न समप्तकर साम्प्रदायिक निष्ठा ही मुख्य

श्री जानकी जवाच—

१ आवा त्रियो निकुंजोऽत्र सर्वर्तुंतुलशोभितम्। कदिवनी विहरिष्यांबी राषाकृष्णाविव वजे।।

भी राम उदाच-स्वदंज्ञा एव रायासात्रिये वृन्दावनेऽवरी।

महेरा एव नियतः कृष्णो गोपेन्द्रनन्दनः।। सतस्तद युगलं श्रीमदुराघाकृष्णात्मकं महत्। सीतारामात्मकं यगमं प्राविश्वप्रतिपूर्वकम्।। २ परा भारायणाञ्चैव कृष्णात्परतरादपि॥ यो व परतपः श्रीमान् रामो दाशर्रायः स्वराट् ॥

मानना चाहिए । आग्रह एक चीत्र हैं, निष्ठा और । कोई भी अपनी जनन्य निष्ठा में अपने इप्टरेव को मर्बोपिर मान सकता है और ऐसा मानने में किसी को कषमित आपत्ति या विरोध नहीं होता चाहिए।

#### श्री रामपटल

धी रायपटल हिन्दी-टीका के साथ स० १९७९ में आनन्य प्रेस. बनारस से मुदित तथा छोटे-लाल लड़भीचद, अयोध्या द्वारा प्रकाशित उपलब्ध हूँ । इसमें बंध्यावो के आचार-विचार, उनके एक मस्कार, इस लक्ष्म, मुद्दा, व्यविधि, योडवीषचार पुजापद्वित, माम, मंस्कार, तिलक-सारण आदि पर बढ़े विस्तार से विचार किया गया है। इने चार्य वैध्याव मती के आचार-विचार कीय द्वारा वा रिकॉस बुक माना जा सकता है, क्योंकि प्राय मधी उपयोगी मासना कैलियो तथा आदायक उपादातो का मंत्रियोग मप्रमाण विचरण इम सम्ब में एक स्थान पर एकत्र मिलता हैं।

#### श्रांगारिक लण्ड काव्य

- भनर दूत—नैमायिक रह वाचरगति की २८८ छंदो की इग रचना में सीता के पाम अमर की मेनने का वर्णन किया यथा है।
  - भगर सदैश—शासुदेव कृत ।
  - ४. कपिइत-हनमान जी द्वारा संदेश बाहन।
  - ५. कोकिल संदेश-वेंकटानार्य कुस ६०० छन्दो की १७ वी शताब्दी की रचना।
  - ६ चंद्रदूत-कृष्णचन्द्र तकीर्लकार कृत ।
- गीत-गोविन्द के अनुकरण पर भी बहुत से राम-शीता-सम्बन्धी कास्यो की रचना हुई है । उदाहरणार्थ—
  - रामगीत गोविन्द जो मूल से जयदेव कृत माना जाता है।

 गीता राधव नाम से दो रचनाएँ प्रचलित हैं, एक हरियांकर कृत तथा अन्य प्रभाकर कृत।

> यस्थानन्तावताराध्य कता अंश्रविमूतयः। आवेदा विष्णु बहोद्याः परं बहा स्वरूपमाः॥ स एव सिन्धदानन्दो विमृतिद्वयनायकः।

—भी उपासनात्रम सिद्धान्त, पूछ १४७

- - जानकी गीता—श्री हर्याचार्य कत। ४. राम विलास-हरिनाय कृत।
- ५. समीत रघुनन्दन १८ वी छताब्दी-विश्वनाय सिंह जुकी रचना में गीतगीवि
- - के अनुकरण पर वाथ-साथ सीताराम की युग्म भक्ति का भी प्रतिपादन किया गया है।
    - ६ राधवविलास साहित्यदर्पण कार विश्वनाथ कृत । रामशतक—सोमेश्वर कत ।
    - ८ समार्थाशतक-मृद्यक्षभट्ट कृत ।

त्रियता तथा समस्त काव्य-शैलियो में व्यापक्ता का प्रमाण मिलता है !

९ आर्थारामायण — कृष्णेन कृत ।

इनमें रामकथा की कोई विशेष सामग्री नहीं मिलती, परन्तु इनसे रामकथा की लीव

देखिए रामकया—पुष्ठ २००-२०१ अनुच्छेद २४२-२४३-२४४।

## स्राठवाँ अध्याय

# र्सिक परम्परा का साहित्य

# हिन्दी में

अध्टयाम

'अप्टवाम' में अप्टबहर की नेवा का वर्णन हैं। इसमें बाहा सेवा और मानसी सेवा दीनों का ही वर्णन होता है। मप्रोधानना में अप्टबान सेवा मुख्यतम अंग है। इस समय भी भी अवद में अप्टबान उत्ताकान परणी है। समका आरली से क्षेत्रर पानन तक की विविध्य की लाओ की अप्टबाम कहते हैं। भगवान का स्तान नथा गृहपार, भित्त-पित्र गणवी की जीता, भोजन और सावस में ही पीच काल होते हैं।

मन्त्री वहला बच्दाम श्रीष्ट्राज्याम जी पयहारी के शिष्य श्री अपुल्वामी का है। जभी-अभी चंत्र पुल्व ६ कि संबद्ध १९५५ में पं॰ श्री रायबल्कमाधरण जी महाराज श्री जानकी पाट अपेष्याची की क्याल्या के सहित अमाना-देकारी की राजयजैनवरी श्रीमदी राजी मुननेकरी सेवीद दारा प्रमाणित हवा है।

#### की अदपरवासी कत

भगवान राम के सला भीर सली

१. पूरोक्तमीन, २. मुक्त मिन, ३ गुक्तमिन, ४. जयमेन मणि, ५. विकटमीन, १. मुस्रोक्तमीन, ७. जनमानीन और ८. एतरेगुमीन ये आठों काम को ल्लिन्स करतेवाले पुस्र कुमार जाठो मन्त्रियों ने पुत्र है। धीरामजी के नखा है। सदा ही श्रीरामनी की सेवा मे तपर एतं हैं।

न्त्रिय पुमम्स्वरूपेण मस्यमात्रेण सैविता ॥ पा॰ टि॰ ॥

पुन. १. श्री स्टब्समा श्री, २. श्री स्वामल श्री, १. श्री हुंगी श्री, ४. श्री सुपमा श्री, ५. श्री वंग-व्यज्ञा श्री, ९. श्री विवरेसा श्री, ७. श्री तेवोस्त्या श्री, ८. श्री हिन्दरावले श्री श्रे आठ मन्ती हैं। समय-समय पर प्रस्य रूप प्रारण कर श्री सीतारामणी की सेवा करती हैं।

पुतः बाठ दासियों हैं — १. तिगमा जी, २. शुरगा जी, ३. शाम्पी जी, ४. पास्त्रज्ञा जी, ५. बहुमंगला जी, ६. मोगञ्जा जी, ७. पमंशीला जी, ८. जिनिवा जी। ये मव तित्य ही सेवा विपात करतेवाकी हैं।

स्यान

अशोक बन् के मध्य एक बल्पवृक्ष है। यद्यपि मभी वृक्ष देव-तरवरी की टिम्बत करने

वाले हैं तबारि यह विल्या है। उस क्लाइस के पान ही जमानाव में मिनमून मनोरम मध्य है, मिन्दर बना हुआ है, जिसके चारो दिसाओं में द्वार है। उसके बीच से स्लामओं बेरी है, उस बेरी के मध्य मिहासब हैं। मिहासब ने मध्य मिष्मय अव्याल कमल है। वसल के मध्य करिना है। उस पिला में स्थान मध्यर चन्द्रवीय है, पुनः कार मानुबीय है, कु उपर के भाग में स्वार बीह अल्ल बीच है। उसी अलिमाएडन में बी मीनायम जो वस्तिवार है।

उसी चरिका पर आठ महियो में होवित की मीनाराम की विरावमान है। दक्षिण में समर, परिचम में सब, उत्तर में आबन लिए की मरनारि भाना तथा अन्य सेवक परिकर सब ताम्बल, पुरुषान्ता देखारि लिए सेवा कर रहे हैं।

हैंगातर कारा में थी राज्यभा। जो हैं, पूर्व में भी रवामला जो हैं भनिक्केण में भी हूंना थी हैं और रशिश में भी मुपमा जो हैं। निर्ह्मण कीए में भी प्रमावनार्मी हैं, परिकाम में भी विचरेता भी हैं, भारण कोण में नेतांक्या जो हैं और उत्तर में भी हिन्दारणों जी हैं। इस प्रकार, सेश का वर्णन करके अब कुरुवों के स्थानी वा वयन चरते हैं कि हिच्च दिशा में निर्द्धण कुरूव हैं।

उत्तर से, मैंना ने जब उत्तरायों ने पुत्त, परास राध्य पो शरमण सी का कुन्य है। स्तों तरह लिल कुछ में गर्थ थी स्वानायों में सुन्य हैं, और लिलत कुछ से वहिसा थी हमी भी चा कुन्य हैं, और लिलत कुछ से वहिसा थी हमी भी चा कुन्य हैं, एसिय में तीर प्रतिप्त मीर सिया में ती का कुन्य हैं, एसिय मीर उत्तर से विश्व में एसिय मीर उत्तर से विश्व में विश्व में प्रतिप्त मीर उत्तर से बिया में ने विश्व मीर विश्व में विश्व में से मित्र में से मित्र में से मित्र में मित्र में से मित्र में मित्र म

थी राम जी में आदिकट हैं। यातकाक जानकर दोनी विवानियतम, स्नेह भरे, परस्पर मिळे हुए हैं – नाविका-विरोमणि आपना मुख्य भाव ही, यब बीमा ना तथा गुपोदेक के गीरव ना मुचक हैं।

> र्रातकोनाममाङ्गप्टास्फुरदनकमपुताम् । ष्यात्वादेवी वरारोहौ मावकस्थरपोजनेता।।

परस्पर की सिहमती रिनिकांका ने ममाइन्ट होने के कारण अनके विषुद रही है, उनमें मपुन्नवरारोहा वेबी, क्रियावुन कोका-मन्द्रहा थी रायवत्क्रमा जू नी प्यान कर सावक अपनी सेवा में तत्तर होते।

> नदमपा स्पामना हुनी भुनमास्च वनुर्वियाः। स्त्रियः पम स्वरूपेन महत्त्रमात्रेण सेविताः॥पा० टि०

भी सहमत्ता जी, थी रवामला जी, थी हुनी जी और थी मुपमा जी, ये चार प्रशार की परम जुद मंदिनों, नमन-समय पट, पुक्य-स्वरूप की बारण कर, अर्थीत् वनी स्वी रूप से कमी पुरप रूप से देवा करती हैं।

> 'बादुची रामबाधास्यात्तादुशाहिमदन्ति ते' । 'बानक्यामित्तं रामं नित्तं मेबेत् मानसे'।।पा० टि०

सलियों की सेवा का वर्णन-

लक्षमना नाम्यूलसेवां स्यामशा यन्त्रमोदेकम्। हेनी चन्द्रनलिप्नायं सुगमा चन्द्रवामकम् श**पा**० दि०

श्री लक्ष्मना भी तात्र्यूल से सेवा करती है, श्री स्वामना जी जनर आदि सुर्गोश्वत वस्तुओं में एवं मोदक आदि परवाशों में सेवा करती है, श्री हंगी जी कोमरू करक्ष्मनों में मृहु अंगों में चन्द्रन आर्रि लेगन करने की मेवा करती है।

> निगमा चामरमेडां च सुरमा वस्त्रकं तथा। वाम्मी पाराव्य मेतां च शास्त्रता वादामंगना।पा० टि०

भी निगमा वी वामर को मेबा, श्री मुरना वी बस्त्र को सेवा, श्री बाग्नी वी घरपा क्याती की बेबा और शास्त्रद्वा भी शंदरुमय अनेक प्रकार के सुरीले बाओं को बबाकर मेगलमय गांव के अरा मेबा करती है।

> जात्त्रपे बहुमगला भीवज्ञा गावने रता । यम्मंशीला पादनेवा नित्व मेवा श्वास्त्रिकम् ॥पा० टि०

थी बहुमेंच्या को अनेन तरह के सावों का आलाप करती है, थी जोगदा भी भी गात करते में तत्तर रहती है और पर्मेशीला जी चरण-मेदा करती है । १९०

जब बाटिकादिक बिहार करके थी रामजी छीटते हैं, उस समय संधियों को संग लेकर गांपुर के गवास नाम सरोखों में बैठकर श्रीरामजी के मुख कमल को श्री रामवल्लमा जी अवलोकन करती है।

> एव विचितयेद्दृष्ट प्रेमानन्देन साधक.। भौतारामविहारच पेमामृतर्रमार्णवम्।।पा० टि०

इस तरह से हिंगत होगर प्रेमानन्द से प्रेमावृत्त रम का समृद्ध श्री मौताराम जी का विहार मन में माधक को चिन्तन करना चाहिए।

सोलह श्रृंपार

स्तान नागाप्र मुक्ता च नील कीग्रंध्वस्त्रकम् । स्वर्ण सूत्रा दिव्य वेणीमगरावानुरजितम् ॥पा० टि॰

स्मातः और नामात्र मुक्ता का धारण करना और नील रच की रेशमी साडी धारण करना जिसमें मुक्ता के सूत्री की मनोहर जमकदार किनारी बनी है, दिव्य वेणी का सदारना और अगरान से अनुरक्तित करणा।

> काची गुणलसलग्रीवी प्रणिश्चयवनसिकाम् । कराग्ने बतयप्रा च नागवल्ली दलान्वितामशाया टि॰

मुदर्ण की मणिवटिन काची अर्थात् छुत पश्चिका और उसके मनोहर मुण से नीदी का अग्र भाग घोषिल होता हूँ और मणियों की माला तथा वर्षकूरू आदि सबसे शृगार होता है, यत कर-कमल में पम की भारण करनी है और तास्वल को ग्रहण करती है।

> मिन्दूर त्रिन्दु तिलका वस्तूरी चिबुकाचिताम्। अजनेना रजिनाक्षी चलमाविबिभूपिताम्॥गा० टि०

मिन्तूर का विन्दु तिक्क स्थान पर थारण करती है। क्लूरी का अति सूरम बिन्दु बिन्तुक के क्रार पारण करती है जिनमें अति श्रीमत होती है। पुत अबक आहि ने तेब क्षमक रित्तत होते हैं और वनमादि थयोन् चूझे आदि मणि-रिनत दिव्य भूगणो में कर-समय दोमिन होते हैं।

> यावर्कं रक्तपादा च सिजन्मजीरमूपणाम् । भूगार बोडलयुता सीता ध्यायेद्धरम्बुने॥

फिर याक वर्षान् महावर से आपके करण-कमल अति घोषित किये जाते हैं और सुन्दर मनोहर नृतुरादि मनीर भूषणों में घोषित होनी हैं। इस तरह बोड्स-श्रुगार में युक्त सर्वेस्तर श्री रामनी की वल्ला। श्री जानकी जी की हृदय कमल में ध्यान करें।

१९१

# ध्यान मंजरी को जनसामी या अवटामजी

नाभाराम जो के मुह जबराम जी की यह 'ध्यान मञ्जरी' रामरिक्शपासको की परम प्रिम पाँगी है। एक बहुत प्राचीन प्रति कामेन्द्रमणि जी के शिष्य रहरनामिन जी की 'मकरन्द मापुरी' दोका के साथ गाय है। टीका स्वयं अपने जाप में रिक्शपानता का एक स्वतन्त प्रत्य है। इममें स्थान - स्थान पर राकारों की पहें हैं और विल्तार के अपकर, उनका समाधान रस्तुत किया गया है। दोका को चौकी धुरानी है और 'किंमुती' है. पर नस्व-निक्षण बडा ही प्रभावशाकी है। मापुण प्रणाइन ८० पदो का है। आग्नम में भी जवपपुरी का प्यान है, किर वहाँ में निवासी है। मापुण प्रणाइन ८० पदो का है। आग्नम में भी जवपपुरी का प्यान है, किर वहाँ में निवासी संस्तु जो के वर्णन में अवदाल जी ने कमाल कर दिया है। बहु, 'भी मत्युत्तर पर, अरोक वन है वहाँ एक कस्पवृत्त है। उत्ता कस्युक्त की स्वर्ण वेदिका पर एक राल मिहानन है जिमपर दिव्य प्रणा का एक गुमास्त है। उत्तर्भ की स्वर्ण किला है जो एक देव से आवेद्यत है। उत्तर पर प्रणा का एक गुमास्त है। उत्तर्भ की स्थान

अब स्वयं थी अबदास जी के शब्दों में ही इस दिव्य व्यान का आनन्द लीजिए--

#### भी राम का व्यान---

क्ल्य वृक्ष के निकट तहीं यह बाम मिनन युठ।
कंपन मध वन भूमि परम भीर पानन अनुमृत।
स्वर्ण मैक्षिका मध्य तहाँ यह रतन सिहामन ।
स्वर्ण मैक्षिका मध्य तहाँ यह रतन सिहामन ।
स्वर्ण मेक्षिका मध्य परम अति पदुम वृभावत।
सिहामन के मध्य परम अति पदुम वृभावत।
सित अनुनृत तह तैन मिह मम उपमा आर्थ।
सित अनुनृत तह तैन मिह मम उपमा आर्थ।
सित पर दिव्य किरीट अदित मजुल मिंग मोती।
निर्दाय किरीट अदित मजुल मिंग मोती।
निर्दाय किरीट अदित मजुल मांग मोती।
निर्दाय किरीट अदित प्रजुल मांग मोती।
निर्दाय किरीट अदित प्रजुल मांग स्थि।
निर्दाय किरीट अदित राजन सुल्हा।
मृत्य पंकल के तियट मनहुँ अति छीत। आर्थ।

भृकुटी त्रय पद सगुन मनहुँ अलि अवलि विराजी। नासा परम स्देश बदन छलि पक्व ठाजै।। चित्रवनि चार कपाल रसिक जन मन आकर्पत। मन्द हास मुद्र बधन जनन को आनन्द वर्षत।। दीरघ दीप्त ललाट ज्ञान मुद्रा दुउ घारी। सुन्दर तिलक उदार अधिक छवि शोभित भारी॥ परम ललित मणिमाल हार मक्ता छवि राजै। उर श्रीवरम स्विन्ह कच्छ कीस्तुम सणि भाजे॥ यज्ञोपनील मदेश मध्यधारा ज बिराजै। उनै भुजा आजानु नगन जटि कर्कन रावै॥ चनीरतन जराय महिका अधिक संदारी। गोभित अद्भुत रूप अरुण की छवि अनुहारी।। भवण विविध सरेश पीत पट शोभित भारी। लमत कोर चहु ओर छोर कल कचन घारी।। रोमाविल बनि आह नाभि अस लगति सहाई। त्रिविष्ठ तामधि छलित रेख त्रय अति छति छाई॥ कटि परदेश सदार अधिक छवि किकिन राजै। जान पुष्ट बनि गृथ गुरफ अति लख्ति विदायै॥ नपुर पुरद मुखार रचित मणि माणिक मोहै। रविकल सरसंगीत सनत परिजन मन मोहै।। यगल अरुण पद पद्म चिन्ह कलिशादिक महिता। पद्मा नित्यनिकेत भरण गत भव भय खडित।। दक्षिण मूज दार सुभग सुहाबन सुन्दर राजै। दिव्यायध सविदास्त बाम कर धनध विराजे॥ पोडस बरस किशोर राम नित सुन्दर राजे। राम रूप को निरस्ति विभाकर कोटिक छाउँ॥ अस राजत रघबीर घीर आसन ससकारी। रूप मञ्जिदानन्द बाम दिशि जनक कुमारी।।

#### भी मीना जी का प्रयोग

नगर जरे छति भरे विविध भएण अस सीहै। मृन्दर अरु उदार विदित चामीकर कोई॥ अलक झलकता इयाम पीठ सोमित कल बेनी। सुन्दरता की मीव किथी राजति अलि थेनी॥ रिक्त स विविध प्रकार माग जरतार सवारी। मत्रह, सरसरी घार वनी शोभा अन भारी॥ पारन की लग और बड़े वह उज्ज्वल मोनी। मधन निमित् के मध्य मनो उडगण की जोनी॥ रतन रचित मणि जटित शीम पर विन्दा छाउँ। लिंदन करोत सू व्यक्त करन साटक विराजै॥ उरस्क भारत गचार अभित उपमा अस गोहै। राजत परम गोहाग भाग को भवन किसी है।। गोरीचन को तिलक लिल रेखा दित आई। उन्नत नामा सुभग लगत वेमरि जुसुहाई॥ भक्तरी नयन विद्याल मीम्य चिनवनि जग पादन। मानह विकमित कमल बदन अम लगत सुहादन ॥ अरण अघर तर दमन पाति अस लगति महाई। चारु चिवक विच तनक विन्दु मेचक छवि छाई॥ कठ पोति मणि जोति स छति मक्ता बरमाला। पदिक रिवन कलबीन विराजत हदय विशास्त्र।। हेम तन्तुकर रचित अक्ष्मा नारी रग सीनी। रुवकी वित्रित चतुर विविध गोभित रंग भीनी।। बर अगद छवि देति बाहु अस लगति सुहाई। करन चरी रगभरी एलिन मंदरी बनि आई॥ मग्रराग मणिनोल जींटत युग कंकण राजे। मनहं बनब के फूल दूरेफनि पनिन बिराजा। न्द्रमा वटि परदेश भाति अनि शोभित महिरी। अरण अभित मिन पीन मध्य नाना रंग सहरी॥

# १९४ रामभिक्त साहित्य में मधुर उपासना

हरित नगन कर जरित युगल जेहरि अम रार्ते।

निन पर घुणूक और अग्र निष्ठिया सुनिराते॥

तिन पर नग जुआसोल ललित चुनी गण लागे।

करण जाह तल अरुण सहज हो न्यात सुनाय।

अनुन्तित युगल स्वरूप करन अम उपमा जिनकी।

जेतिक उपमा दीप्ति सन्ति करि मासित तिनकी॥

यहि निषि राजन राम अवयपुर अवय विहारी।

दम्पति परम उदार मुपस मेवक सुनकारी॥

#### पार्वको का ध्यान

वितिष सूत्र रिपुडलन सौर तन तेत्र उदारा।
उसम हेतु अनुतार घरे बृत न्यदित पाय।।
धोव किये कर छत्र घरता किये चत्रर दुर्याः।
अति सुत्रन करकोरि सुत्रमु की कीरति गार्थ॥
अति सुत्रन करकोरि सुत्रमु की कीरति गार्थ॥
अपनी अपनी ठोर निरम परिकर विति गार्थ॥
मुर्गत पान्न विरम परिकर वित्त मार्गाः।।
स्रो को शेहि अधिकार सम्मित्र नेवा मन बामे।
स्रो ध्यान छर घरे न्यस तन मुफ्ल करेवा।
स्रव चतुरानन आदि चरन वन्य मन देवा।
स्रव क्ष्मुरानन आदि चरन वन्य मन देवा।
स्रव सम्मित वर ध्यान रिक्त वन नित्रमित ध्यार्थ।
रिक्त विना सह ध्यान और मनतेष्ट्र निष्ठ पार्थ।
धीरि द्वार अन्तिभार मुहानन चिक्त मोहै।
चरनार मदार कल्यनन चिक्त मोहै।

#### रामाध्ययाम

श्री नाभादास जी

## द्वादश वन वर्णन

प्रवर्मीह वन शृणार सुहावन। वन विहार तमाल अति पावन। वन रसाल चपक चन्दन वर। पारिवान अझोक मेगल तर। वन निविच कवि कहन करवा। वन अनग रम अधि अवर्तना। नवल नाम केवरि वन नीको। लिल्ड लालि तो रमुनर मीको। नृदिन्त नगर सरमू चरि पावनि। मध्यम्य तीरपं अभिन सुह्तनि। दिक्ने वलन मृग रम भूले। मुनन जल समृह दीउ कुले। परिया विविध गृथा नम सारी। विकने विविच कस मन्हारी। विच विच सुक्त पान नीकी। विकने विविच कस मन्हारी।

> परिया प्रति बहु दिशि लमत, कचन कोट प्रकाम । विविच रग नम् जयसगन, प्रति गोपुर पुर पास ॥ टिच्य फटिक सय कोट की, छोमा कहि न विराय । चहु दिशि अद्भुत ज्योति मय, जगमगत सुख पाय ॥

#### महल की दोशा

भीतर कोट बोट जिंत पावन। चिंता मणि मण मूमि मुहावन।

मह पिक्ष मोनन चार मुहावा। को नवर्षक मध्य मूमि पावा।
पर चौक पानत जिंत मोत्री। कोधक्युमा प्रायमहिसी ने।

पूरा चौक खती बहुत एतं। वेत मणि रक्षण दिल कार्य।
प्रारम चौक खती बहुत एतं। वेत मणि रक्षण दिल कार्य।
परिषम पाव किंकरी वाती। महण टहल नित निकट चुपामी।
परिषम चौक खैन की भागा। पातित तहां सुचणक वाला।
पर्युष्ठ भाग युक्त कव मांग। पाति वहां सुचणक वाला।
पर्युष्ठ भाग युक्त कव मांग। पाति तहां सुचणक कार्य।

उत्तर चौक करत कव मोग। पातत रंग पात कर्व देवा।

कुल गृह नृप पुत्रन सहित, वधुन सहित रनिवास। ज्ञानि वर्ग मत्री मदित, पुजत सहित हलाम॥

#### अन्तःपुर का वर्णन

पुनि तहं से पोडम सहबरी। याद उठी प्रीतम रम भरी॥
तित्र ते अधि तथ अच्छ सुहाई। तिश्रतित्र बस मानत छवि छाई॥
तेत पुर जहं निम पिस राजै। तोमा। कहत दोष युति हाई॥
रात्त जिछत परपोत्र सुहासा। स्वयं रत्त भीच धरीनत सुपास।
विचित्र विजित्र परपोत्र सुहासा। स्वयं रत्त भीच धरीनत सुपास।
विचित्र विजित्र नित्र राजौ। निरस्तत अधिकति महित समाजै॥
जिति असुमा उपमा छविकास। वृद्धि सहिता। पुराचन गाये॥
तेति उपमा छविकास। वृद्धि सहिता। पुराचन गाये॥
तेति उपमा छविकास। वृद्धि सहिता। सुपाचन कोमा होना।
तेति उपसर तुमनन को दोसा। महत्त न वर्ग देखि यन कोमा।

#### रामभक्ति साहित्य में भवूर उपासना

१९६

िन विनिय अनी न रिन, होज मुमन पन रम। लाल टाडिटी रम भरे, मोवन दोंड हिंत मंग।। छनुरी लिन ललाम, राजव वर पर्यक कर।। चहुँदिनि मुक्ता दाम, विश्वद कावि बालरि लिलत।।

लनक दह कर चारि मुहायन। रिकन अरूण मणि अति मन भावन।।
अति मुदर सनेह मुक लागो। कहत सुकरि मद प्रत्य सथानी।।
अत्मार रण काति मुकाराणी। कुत महत्र छवि प्रभा प्रकासी।।
प्रमुन रण काति मुकाराणी। कुत महत्र छवि प्रभा प्रकासी।।
प्रमुन कुत्रे को आलिरि हमकी। प्रिण्यस दीए ज्योति मित्र चमकी।
सीने पट अति परदा परे। पचन प्रमण स्थान गिर करे।।
तिह बारिज दिवा फरस विद्यार्थ। कनक तारमणि जितन मुहाये।।
कुत्र अति कोमक विद्ये गरीया। मुमनन की रचना विच बीचा।।
कुत्र कुनन की चौकी वरी। सारी औ मस्यू जल प्ररी।।

शीतल मधुर शुर्वध मुल, स्वाद विश्वद रम रूप। तुषा हरन मगल करन, आवद भरन अनुप॥

रल जिंदत बहु धरे कटौरा। बहु मेबन युत स्वार न धौरा।।
पान बान बीरिन ते अरे। अगिरिजत भाति सुरिन बहु धरे।)
पुति तेहि धीछे परसा दारे। तह नृत्यन चिठ सखी मवाने।।
प्रथम बरन अर अस्टम जोरी। पुति खहु ते धोडन महसरी।।
तेहि धीछे कलना बहु रागे। निज निज मौ चिछ में मब भागे।
तेहि धीछे कलना बहु रागे। निज निज मौ चिछ में मब भागे।।
कोट साम्बूल थिये कोट झारी।। कोट सुमनन शुगार सबारी।।
रा रा के भगार खीही। प्रीतम मा चितवति चित दीहे।।
अस्तत्वपुर की धुनि मुनि पाई।। निज निज मलनि नची सब जाई।।

कुन कुन ते अलि अमित, विदिध सौत्र के सान । चत्दन अगर सूमध सूभ, गूमन मुमगल काज ॥ युगल छाल प्रिय कुंब सुख, नित नद विमल बिहार । युगल छाल प्रिय सुंब सुख, नित नद विमल बिहार । युगल मात्राति युगल मिति, वर्णत रुहत न पार ॥

यहि विधि लिख जागे रघुराई। पुनि परदा इक दीन उठाई॥ जागे प्रीतम निश्चि रग भीने। अरमपरम ऋगार मब कीन्हें॥

रुमन लडैती लाल दोउ, मियिल मनेह सुअप । दपति मुपति प्रस्पर, समुर समुर रमुरगः॥ मंबत यार अनेक थिवि, लाल लाडिकी पास । आगे परि ममल अमित, गार्वीह महिल हुलाम ॥ सुद्धद सुवान मुझील सब, जे प्रमु रूप अपार । कोउन राग्न मगद्भारों, नेह निवाहन हार॥

राम कुबर छिंब देखन जागो। बग अंग स्थाध रूप अनुराभी।
किरता वर्ष मुम्पा को स्थामा। मध्या काग केंछि विकासा।
कौरत वस सिंध केंकि बिंब नारी। युग्तर रंग रसू क्या बिहारी।
कोरत नित वनल ज्ञाल मुख चाहे। यहि चित्र प्रीति रीति रिवाहो।
पद गर कठ रोम मुरुभाग। लङ्ग्त अस्ट मार्जिक कीर्ज अगा।
सबकी प्रीति रीति निय जागत। तन मग अचन ज्ञाल सिंग गानित।

#### अस्तःपुर में सिखयो की सेवा

अन्त पुर की गणी सुतारे। निहं यय बहु छलना बिल धारे ।
बपुर निरोमांन निम्म गृब पार्ट । मिनिर्स सब मर्बोम बैठाई ॥
वप्तर निर रावा अति बीची । दर्गने गृब मार्ग बर्चिव नर्नाना ॥
तेहि भीतर बैठी सब राजींह । रात यात कोटि देखि छिन लाजींह ।
सब मनान बैजहिं मुख पार्ट । धवना बन्द मुख मुक्त मुहारे ॥
रस अनम्म गृख बरिंग न जाई । मुगल चिल्त बारावर्य मुहारे ॥
पिय मुख लांक सिम बग निराजी । निज निज परिलर गृत मुख मार्ग ।
स्म पार्य मुख मार्ग । खित मीहे । महना हाम दिल्लाम्य मीहे ॥
स्म मार्ग मुख कारी जाडी । यान दान मुख नुकर्षी वाडी ॥
सी सरम् वारो । लिये ठाडी । यान दान मुख नुकर्षी वाडी ॥
सम्मा विमाला स्मार बुरार्व । चहा कला कखु तान मुनार्व ॥
सीर मर्व विमाल समर बुरार्व । वहा वर्षी वरित समर मनार्द ॥
सीर मर्व विमाल हल मुसारे । दहारी वरित समर मनार्द ॥

नेहि नेहि अग की मामुरी में मन कार्यों बात । गोह मोह बंग निरदत मनक, मन में पर हुआम । कोउ चंपनि बिलती को निरमी 1 मट हमान मनु आनद बरणे ॥ यहि विधि सदके मदन पहि, रहे धासूरी भाहि ॥ मो क्रींस दचित कोर दून, अरस परस मुख्याहि ॥ कुन कुन क्रींस हमरी, आसत मामदा मामदा । मन्यानत पुष्ट बनन नहि, क्रींस क्रींस हमाम ॥

#### भौतन के समय

प्रथम मयुर रम पंच ग्राम नरि। भोजन करन छमे आनद भरि॥

मिय चित्र कर पिय मुख में वेही 1 मन्दिस्मण किर स्थान सेही 21 पूर्व पिय निष्मुण मानवेत होंग 1 बीडा युव के होत प्रेम निष्मा में हिल अपन पर सेही 1 बीडा युव के होत प्रेम निष्मा में हिल अपन पर सिंग कर देही। सो प्रीतम परिल परि केही। भी केतर दापा सीच युख माही। देव लेंग सुधि मुखा कि नाही। प्रीति परस्पर अपटित दोऊ। मिल मुख निर्पात टक्त मुख कोऊ। प्रीत परस्पर अपटित दोऊ। मिल मुख निर्पात टक्त मुख कोऊ। प्राप्त रूप पर्न केही। एक एक ते स्था मुखाही। प्राप्त कप पर्न देही। प्राप्त कप पर्न देही। प्राप्त कप पर्न केही। प्राप्त कोशा। मिल कर रही। सेहा जा का मान्द्र ही से प्राप्त होना मिल कर रही। सेहा जा कर साथ देही। प्राप्त का सेहा सेहा के निय विव प्रमुख लागे। होता सेहा ही सिप प्रमुख लागे। साथ कर रही ही सेहा मुख्य साथ पर्न मोल दोह होरी। प्राप्त मोल की सिप मुख्य साथ सेहा साथ और लिवीन उठावें। स्थाल तीन की सिप मुख्य साथ साथ साथ सह साथ पर्न प्रमुख हो। यह निय विव कर दोध प्रमुख साथ मुझ अप लिवी पर्य मुक्त साथी।

### नृत्य संगीत

छद गीत बहु रागन करही। निन निन गुण नृत्य न संचरही।।
नगीछादि नृत्य बहु कीन्हें। कला अनेक राय रक्त भीते।।
निनीहं देखि रमादिक नारी। अन्यरक गाय करत मृतुहारी।।
वनित् एक किंदानन राजें। त्यार छन किने अली बिरातें।।
देखि रेखि दर्यत मुनन्याही। रीस देख बहु निनीहं सराही।।
पान दीन्ह निन्ह शिर मंदि छीन्हा। निन परिकर नह आयन् दीन्हा।।
स्त्री महना उठि यन मुमारी। नदन का निन साम मंदारी।
स्त्री महना उठि यन मुमारी। नदन का मुन निमुण मुहाई।।
करि प्रणाप नेरि आई। अधित कका मुन निमुण मुहाई।।
करि प्रणाप तेहि राग अलापी। निन्न निन्न मदन रागिनी पाने।।
परिकर मृत सन कप मुनासे। मानहें गणमहल भिर प्रामें।

#### द्यम

जास पत्रम बैठे रम भीने। घायन बरन की दिशि रप कीन्हें।। पीडे लाल प्रिया पद लालता। रम मंत्ररी अमर शिर चालता। रम मंत्ररी चरण तव लागी। मिस लासमु विर घरि अनुरागी।।

धी कृष्णदास अनतार, दिाप्य अनतानद ने । भवे शिष्य खन पार, पयहारी परसाद ते ॥ अंग परस्पर सून घरे, निश्चि दिन पूरण नाम । प्रेम समी द्विय में वर्षे, नियाराम खणि पाम ॥ अलंकार, छंद, रख और पिंगल के प्रेमियों के लिए भी यह भ्रय बड़े ही महत्व कर है। स्पकातित्रयोक्ति, उपमा, उत्सेक्षा, अनन्तम, अलंकारों की जैसे हाट लग गई है। रस की दृष्टि से तो नामादास जी ना यह 'अस्प्याम' एक आकर ग्रंप हैं।

#### नेह-प्रकाश बहात्मा बात अलीजी

में ह-अकार में बुक्त १४८ वोहें हैं, पर सब-मे-सब अनमोठ हैं। आया नहीं माफ-सुपरी, श्रीर मांव बड़े ही एनमय और अगाड़ हैं। आरफ में आझुसिती शर्मिश व सक्स दिवार हैं जो आध्यातिमक दूरिन में न्यां पारिष्णुट एवं मामना की दुद्धि से समय है। इनके अगलर मिलयों की नामावरी और उनकी बिताय में वाओं का प्रकरण हूं जी रभीपानना के मिद्धात्त के आपार पर प्रतिपादित हैं। यह एक सब प्रकार से वाल्य एवं अनुमव के आपार पर अवन्धिय है। यहनंत्रत भी रामनी का मीताओं के प्रति प्रवध-निष्कर है। तब अता है — एवं-विकास, क्षेत्र मीता की व्यक्त में अपन प्रवध-निष्कर है। तब अता है — एवं-विकास में के प्रति । अन्त में गीता की व्यक्त सब इस हो अध्य वर्णन हैं जो एक साथ उनके क्ष और प्रमाव की महिला में मामन है। यह छोटी वी पोर्ची एकिश्मेशमाना में विश्वाय उनके क्ष और प्रमाव की महिला में मामन है। यह छोटी वी पोर्ची एकिश्मेशमाना में विश्वाय स्थित की सब हो भी भीवारियों

(रहस्य प्रमोद भवन, श्री जानकी थाट अयोध्या में हस्तलिखित प्रति प्राप्त है।)

'सिद्धान्त तत्त्वदीपिका' में परम तत्त्व की व्याख्या कथानक के रूप में समासीवित और रूपकोक्ति के महारे बॉलित हैं। आरम में राजा विद्यवस्य की पुत्री प्रभावनी के रूप गुण योवन शील सीवर्य का बर्णन है—

> त्रभावती इति नाम जनुषा । बरिन न परं अलीपिक रूपा ॥ पत्री उनंती मदन पियारी । सुर कित्रर पत्रव नर नारी ॥ बाके रूप जोप नो पत्री । यह तहुँ रहुत सब वयमपी ॥

प्रमावती के निमनवीन रूप और जगननमोहनी कान्ति से सर्वा, उनंती, रांत आदि कपक्षी एवं व्यक्तिमात्री है। इस प्रकार प्रथम प्रकाश में प्रभावती का स्वरूपनिष्णण है। अस व्यवस्थान विवक्ता से वाने से वे वान प्रकाश प्रथम प्रकाश में प्रभावती का स्वरूपनिष्णण है। अस व्यक्ति है। वह पराय भजनीप को लोजना पाइती हैं— वह नियत है। इसने में ही प्रमावती विवाद की स्थान की स्वरूपने स्थान की स्वरूपने स्थान की स्वरूपने से स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थ

यही छठा प्रकाश है। मातदे प्रकाश में घ्यान, वप, मेंचा, मायन वा बनेन है। बाइने में मीसंपान, पराट मानों का वार्य में है। मब ते पहले ने बेलाय में अवेदराद का कर संस्त्र प्रिया है। पर प्रभावती का आवा साम की प्रेमाणिक की और उन्मुल होगा है और उब उक्त का प्रस्ति प्रिया है। पर प्रमावती की आवा का मिलने होगा है और इस उक्त में प्रमावती की उब का कि प्रमावती की स्वाप्त का मिलने के किए मुम्मी के मन में परपूरी बनती है और उस वह माने की किए मुम्मी के मन में परपूरी बनती है और उस वह हमाने की उस में परपूरी बनती है और उस वह हमाने की उस के स्वाप्त है। यह का के मन्त्र में स्वाप्त हमाने की स्वाप्त की स्वाप्त है। यह कि माने की स्वाप्त की प्रमावती मानकार की बनते करती है। यह का की करना परपूरी की स्वाप्त की स्वाप

प्रिय को निज स्वामी पुनि जाने । निष गहर्जीर आरम को बाते ॥ जिस दिन निष्कों राम विकास । में सिकार अबन जिन वास ।

इस प्रकार परमा अभिन का निर्माण वर्षन गृत का 'तुमुक्ति' हातां हुं। मह बीर किर पन हालार इहल कर तीमित्र हुं। महै। प्रश्न प्रसाय में 'गण्य स्वस्त्रयं का ही क्षेत्र हूं। बहुं गं तत्त नित्त्रण का प्रकारण युम्म होता हूं। भर्ता, रिप्तु, निवह अपित के भेर, गण्यावरण का रहरण, नित्य सिष्कदानम्भ स्वस्य, नवीरवर्षमार्थी विक्रियन पुरी का वर्षनः 'विनाज' क्ष्म तदार पूर आवायन में मोनुत्व वृत्यावत, अन्य-वर्धीया, गण्य-मायब का लीला दिखाण वर्षन है। 'विराज' पार मस्वास्त्रया भेर कर दिव्य मार्कत्राम तथा बहुं गण्य-मालको के दिख्य क्षांका बिहार का विस्तार न सहीन पुत्र कर 'बुम्ली' के हृदय में उप स्वेलम बंदर पारकर क्य पत्रम मुग्न को उपनक्षित्र की अनिकारमा करती है। 'ममानी' का प्रवास कर लिला है नाई----

> चकि नाम गिमा पर बगान 5 निर्मात मधी नाम यह निवास । बनों ना गिर छाँन मी भी और असून राम केलि निवरी। मून्यर देन बन्द बुसुराई। वर निरामिक्टी उद पूर बाई। बीज बगांवर अूप्य मूरी गान बाद कुछात छाँव सूरी। दिनाई। बना बना कर की अब उन्हों दिना स्वादि अन्वेत्स । मिग्न परिवासी निवास मिमार्ट स्वीम मधी करना निवासी।

क्षम प्रकार 'स्वरूप-निष्णव' का प्रतम द्वारवा प्रशास में बाधा है। इसके क्षतन्तर चार-पीच अस्याची में विस्तव, व्यक्ति, विषठ, वारि अत्यादी मा वर्गन, तथा 'क्षमें गटन्मन' का निर्वेषन हैं। इसके प्रत्यान दास्य, मच्यादि बस्त्य आंत्र का गरियोच वर्षन हैं। इसके पुरुषात् 'ग्रेगार सर्थ का नवेस है। युद्धा प्रस्तान् यस वीर मक्यनी जनवाही के ग्रंगी वा बटे ही ब्राट-निस्तान पूर्वक स्तेत्र है। रियसर विधा विमानस पीम, उरसे रहत रैन दिन होय।
सिस दिस के जीवन है पीम, गीम के प्रान जीवन मन सीधा ॥
सब लींग खाल सिसर्हि हिंध निरस्ते, तब लींग चतुँ दिस जानन बर्फा ।
यह लती हिंग से प्रान पिसारी पिरते पळ न होत कहूँ न्यारी ।
इक टक शिय विम रूप निहारि मध्या सरवस तापर बारे।
को-न्यों वह छाँग पीने रसों नह तुपा जीमक उपजानी ॥
तिसि दिन रहत तहां मुझ भीनो निय छनि जल करिके पम मीनी।
'मुमुत्ती' लहे हरि पूरन काम अब मुख्याम आत्यातम ।
नहिं हतूँ पर्सा मुझ को पाही क्यों तिय रमन संगते हाही।
तेहि कहुती निम हरि जिस न और, एक स्वस्थ द्विता तुपोर।
एकती नीह रमण सुप्तारें पति पत्नी सु प्रमों प्रमुत्ती हो।

इस प्रकार सफ़मा का जाल काट कर प्रभावती अपने परग इब्द को प्राप्त कर केती है। यहाँ इतना स्मरण रजने योग्य है कि प्रभावती सुमुखी ही सायन है, संप्रमा माया है, हपानती गुरहै और भगवत्त्रीयि प्रस्ट मिलन है। इस प्रकार यह प्रत्य कुल ३६ प्रकारों में ममापा हुआ है। इसके अतिरिक्त महाराम बाल अली भी की बड़ी 'ब्यास संजरी' भी रखीपासना का एक मुख्य प्रामाणिक घर है।

अब यहाँ 'नेह-प्रकाश' ने कुछ अंश उद्भुत करते हैं---

गृह पेद पेदान्त को निन सिद्धान्त स्वरूप।
जयति सिद्या आहारिनी पतित धारित गर भूप।
सी बहु परन ज्याति।
एकाकी कोंद्द रनन ही जु वहत सहायदि सेदर।
रमत एक ही बहुर यह पति पत्नी वतु होद।
जम दिनके मुख सिन्धु के रूप उपनीवत कीद।
पर्य प्रेम पर स्वाद ती एसत प्रीय तम धीरा।
सीचे विविध्य सुगम तम मुक्ता बन्दा नाता।
पहुँ दिश्ल अर्थावत नगम सुत वर्ग करीका।
पुन्दर यादी येदुवा विविध्य केठ के साथ।
पुग्न वरण वर्ष वर्ष विद्या प्रमुदित ससी समान।।

श्री विमला श्रीच द्यारदा विजया वामाबाम। कमला वान्ति भती कला केलिकोविदा नाम॥ कामा केमि किमोरिका काचि कोशला काछि। **क**ञ्जा शीर कलावती कञ्जलोचना आति।) कुटना करिका कोकिया काशि बगाया जानि। कल्याणी यम कुंकुमा कुषा पुरुषा मानि॥ करण शारिका कामदा क्रपावती सरास्प। चन्द्रकला अली चन्द्रानती चन्द्रा थनप। भाग्यक बरणी चरित्रका चारु दरशना चारुद तीर चकोरिका पुनि गण चम्पक माल।। देव वर्णिनी देशिका देव स्थिणी नारि। हेर्ना दर्ग दामिनी दैवजा उरधारि॥ গৰি साना गण गागरा क्रप्ति वणकातीय। मन्दा नवलान्मी नवल नागरि अति कमनीय।। ग्रेमा परमा पावनी ग्रेमप्रवा निक्रि और। प्रियवदा प्रका परा भनि प्रौडा अलि और छ भाव विदा भावनि भवा भासि भावरा भीर। मुख्या मुदा मनोरमा सन्ति मुग सावा छीए।। मोद दायिका मध्यवी मंग नाभी सिट नाइ। मानिनि साधरि सगला सान नेशेविदा गाइ।। रहमजा रम रूपिणी रम्या रामा और रमा रतिनिधनी रोहा जींच विशेषि।। शान्ता ससदा स्वच्छता भीमन्तिति उर आित। श्यामा नती सु मध्यमा साधु मनीहि बलानि।। शृंबारा चतुरा सुरा मेला हमिका केशि। मुरा मृत्दरी शारदा मनि सामवी सुदेशि। सर्वाध सरूपा भारमा महा नाइ सनामि। शान्ति रूपिणी शकरी सुप्रिया सुच्छा मामि॥

#### सकी और बासी में भेड

तुस्य देश मृत्र रूप मलि न्यून किंकरी जाति। यति यट घन मुखस्यिक को एक मैथिकी मानि॥ दया दृष्टि सर्वेश्वरी दइ रोवा जो जाहि। मरी प्रेम बानन्द रम सर्वा करत सो ताहि॥ बेदा प्रशासन करहि कोउ सूरिंग सुतेल भटाइ। पहिरावहि घपनि यमन कोऊ उवटि नहवाइ॥ कोउ बलि विविव सुगन्य युत रचहि वेर श्रमार। उरण असन बह रमन दे वारि सुरमि हिम सार॥ बीरी रुलिन सवारि अलि यह लतन कर देहि। इड भागिन ताम्बल कोउ मुकिय सारि कर लेहि॥ गहे सो चामर छत्र कोउ काँडन गन्व स्ताल। इमन विमुषण आदि रम कोउ कुसुमन की माल।। ठाडी मुलि चहुँ और को रचोई विछीना बान। पर्राह बाद्य पूनि कर्रीह कोउ उथिट मृत्य सुर गान।। रोति वली इह लकन छवि निरक्षि वलैया लेडि। राई लोन उन्नारि पुनि बारि अपन पौ देहि॥ बन गनती यनतीन मैं निपटह रूपट निहारि। किय कोती केरी चरन नारि नवावन नारिश निन मधि बिहरन रंग भरे नवल किनोर किनोरि। नेक न न्यारे होन नहुँ वंधे प्रेम की डोरि॥ मल छवि मिनि इक मुकुर में करूँ निरतनदगकार। क्वहुँक इक टक परमपर हुई रहे चन्द्र अकोर॥ मगुबन बैन्तर करन लनि पिए दरपन विच भाइ। निन्दत दोड आनन्द की ललन हिमें अङ्गलाइ॥ क्वर्ते नेत के मार मेरि लगड़ि लड़कि गई दीए। छके येम मादक सिर्वे ग्रहत न तन गुन्नि कीड ॥ कवहूँ बुंबर दोड परमार जिनकर रूप्त गियार। बीरी सात सवात पुनि बहु विधि करन विहार॥ कबहुँ केलि कन्द्रक गहत कहुँ पासिन ग्राह्म । बबहुँके हिन बतिया करने बटत मध्युर्थ पुष्पना। भी रामजी के बचन सीताओं के प्रति

किये सपय कहुँ वोहि प्रागपिया जिल होय की।
अस न अपन भी मीहि जीं प्रिय तुम लगित ही।।
सिकी कांटि बत्ताद हूँ अम न मोहि वान्यः।
होनु जु तम मुख कमक जोपान करख मुक्तात।
स्वान नेन मन तुम बसे और न कह्न मुहात।
वेरी हित चित्तकी उपर बारे मन मुन जात।।
सेरे हिप आनन्य को तुम ही प्रिये निदान।
ही निय की जीवन चरी मानव ह के प्रान।
विराल हुन मुख कम छिन पलक व परान मुहाह।
स्वान अपन की चनत ही ही सुममी पर पापान।
देरे जिन्नरीर नां को हो ही सदा अपीन।
देरे ज्यानरी सीन ही सै न गरी कामु दीन।।
प्रेम मरे प्रिय वजन मुनि प्रिया मचुर मुमुद्राय।।
सारि विम्रुष्ण बचन पर लिये लाल उर लाय।।

#### इस-विसास

रण रंगी के काक रण रंगी को काविको ।
बिहरत नैन निभारक रंग रंगी की किय में ॥
बहु सुगाय कुमुमन रखी तुष्य केन सम चैन।
ऐन नैन भर अधिन यह रचे मैन को देग।
सैन नाक सेहिंदि भरे तारर पीरत आह ।
रस अन कपन अगम्य सो कही कीन पे जाइ।
चील चीन किया में सही कीन पे जाइ।
नील चीत नव क्यम किये दिखि मिनि मध्य पर्या प्रेम।
नील चीत नव क्यम किये दिखि मिनि मध्य पर्या प्रेम।
रस विकास पीराम सुलहि चिर मिदि पार्मिय प्रया ।
रस विकास पीराम सुलहि चिर मिदि चान प्रयोग।
परा विकास पीराम सुलहि चिर मिदि चान प्रयोग।
परा विकास पीराम सुलहि चिर मिदि चान प्रयोग।
प्रा विकास पीराम सुलहि चिर मिदि चान स्वीम।
पुर विकास पीराम सुलहि चिर मिदि चान सुलसीन।
सुला विकास पीर करने साम स्वाप स्वाप से साम से

अिं कुर कुट घुनि सुनि उसे रिविह देन यह देर ।
अहि मुक्बन ऐंदें इहीं भठों नहीं यह बैर ॥
असल सेज पर कमल से यूनन स्वमेंने नात।
निधि हुन्ने दिनने लने अल्से उठे दिमाति॥
जमें कुतर रम एन मने पमें परमपर प्रेम ।
उमये यनवहिमाँ लमें पमें कि मरकत होम ॥
कहि पिता पित प्यारी विवस नहिं तम बमम कह्यूर ।
पूर्मित दुन हों इ सुकि एहें एव मनवार र लाल ॥
हों में सामें सबसे पर्य पन मय आकार ।
हो मंत्रम हो ही विया यह रहि मयो विचारि॥

#### प्रेम-विलास

उल्टिबडी तब प्रीति नवल लड़ेती लाल हिय। के बहरची वह रीति प्रेम स्वाद वह विघ लहे।। नेह सरोवर कुंबर दोउ रहे फूलि नव कंछ। बनरागी भलि भलिन के रूपटे लीवन मञ्जु॥ दम्पति ग्रेम पयोषि मैं जो दम देत सुभाइ: सुधि बधि सब बिसरत तहाँ रहे सुविस्मै पाय ॥ कबहुँक सुन्दर ढोल महि राजत यगल किग्रोर। अद्भुत छनि बाकी तहाँ ठाकी असि पहुँ सोर॥ हिलि मिलि सलत बोल दोउ अलि हिम हरने लाल। लभी युगल यलं एक ही सुसम क्सूम अब माल्॥ भून्दर गठवहियाँ दिये ठालन उसे भन्प। तन मन त्रान क्योल दग मिलत भये इक रूप।। गीर इयाम बिचरत पर्ये मनहें किहै इक देह। सीहै मन मोही छलन कोही हरतिय नेहा। पिय कुण्डल तिय अलक सों कर कंकण सी माल। मन मो मन दब देवन सों रहे उर्राज्ञ क्षेत्र ठाल ॥ यद्यपि दम्पति परसपर सदा श्रेम रस सीन। क्टें अपन पी हारि के पै पिय अभिक अधोन ॥ स्थाम बरण अम्बर्ग को मुक्त संयहत हाल।
छराइरा अग राग भी बाह्न नैत्र दिशाल।
जो दिगहुँ को याम भी कोड उनरत मुल कर्म तिहि मुख को निर्मादिक्स हिन चित्र रहन रमुन्य।।
जनक नरनी नाम नित्त हिन दिय भरिजो लेत।
ताके हाम अपोन हूँ लाक अपन पौ देत।।
प्राच पियारी स्रवित पण परत फिरत फिहि ठौर।
ताकि दुग्न हिन किया हूँ लाकत नकल क्रियार।।
इार परिक कुण्डाल तिलक कबई क्रम तमा विमार पित्र विस्त प्रिम क्रम पौ दिस ।
हार परिक कुण्डाल तिलक कबई क्रम तमा पीय।
क्रम कुण्डाल तिलक क्रम क्रम क्रम तमा विमार स्वाह उद्यावत भीय।।
क्रम कुण्डाल प्रम रिस हाकन कक्ष विसार।
प्राण पिमा हिन महत्व कर कहर मानी बनिहार।।

#### हप-विलास

कृवर सावरे गौर हिय हरन दोउ लाउने। नवल रामिक सिरमीर रूप भरे विहन्त रहते॥ अग राग दै अलिस मिलि किये हरून तन गौर। इक छवि हुई प्रीतम प्रिया निलित लमे इक दौर॥ कुगुम कीट कवरी गुही रग कुम-कुम मुख कन। अजन अजित युगल दृग नाशा देसरि मञ्जु॥ श्रुति कुण्डल भल दशन दुति अरण अपर छवि ऐतः हिन भी हिम बोलिडि पिय हिम हरने मृदु बैन।। भूज गर उर कटि कुसुम सय घरि भूषण पट पीता। पायन नव नृपुर कहे लिलन लने दोउ मीन। एक वित्त कोउ एक बय एक नेह इक प्राण। एक रूप इक वेश हैं कीडन कुबर सुबान॥ रीति चित्रं चित चिति हूँ रूप जलवि मी बान। बारत लाल तमाल द्विति अक मारू दै मातः।। सत्र अपने भूषण शमन अपने ही कर छाट। कार्डिल अग बनाई छवि निरम्हि नैन विद्यात ॥ कबहुँ अचानक जाथ दूग मूर्रात नवल कियोर। छल से बहि लीनो मगो गिन दिय हरने चौर।। कबहुँ निहारत मृत्य सुख ललन बाह तिहि गेह। कहुँ चातुर आतुर जलो भाषत पिन वन नेह।। कबहुँ तहीं हिए जागि दोल नुषर करन परने गान।। बनी रूप रागिनि तहीं बारत अगने प्राथ॥ कबहुँ चित्ते दोल परमपर रूप जलांथ है गात। रोजल बारत अपन पी कहत बिवस हूँ जात।।

#### संखियों के बचन जानकों के प्रति

कर्रीह अली रम पान जिनके जीवन क्वर दोउ। शार्रीह तन मन मान निरक्षि निरक्षि नद नेह छवि॥ इति विधि विलमें रैनि दिन यगल कुंबर रस रासि। विस्य असल आनन्द मय परे प्रेम की पासि॥ शमय पाय निय मिलन हित आइ गुरु पर नारि। रहसि कहत चित बकित खेछिबसी भाग्य निहारि॥ **एरी सिय बरणी कहा सब सौमारग अपार।** लम्बी एउत वह रूप घरि हरि काने आ**या**र॥ नमन मीन कञ्छप चरन अरु नृसिंह कटि ठौर। कृष्ण केस हिथ राम बलि बावन सो नम और।। कोटि कोटि बहाउ की एकै ईश्वर जोड़। तेरी हित जीवन सिये वहे निरन्तर नोइ॥ बहुर शक शिद गुनिन के जी जीवन धन पीय। क्षाकी त जीवन जरी भील सावरी सीय। ब्रह्म स्त्र सूर गण सबै रहत जासू बस बीन। मी पिय मल निरमत रहे निय तेरे आयीन।। बात कहत रमकेलि की दिंग गुरजन लिव और। दे निज भवन नगन मुख कह्यों मौन दक सीय ।।

#### मही बचन राग के प्रति

तब आनन दृग अपि भियं आनन जागत तीय। तेरी आनन् भहत हीं भल बस भीन्हें पीय।।

# 🐧 सीताको इर्जि

अरुण बरण तम चरण नल है कि तरिण किर मौर।
अनुराणी दूम लाल के बसे भाग इहि ठीर।।
तो बक बावक रंग छवि निरस्ति असि अनुराग।
मन् मन भावन प्रेम रख पावक रायन लाण मन्
मन् भावन प्रेम रख पावक रायन लाण मन्
मिय हिरा हरते मन्म को बरत सुचार उचार।)
अंग गुमल तब जनक से असि मुंदर तरिलम्भ।
मिया ग्रेम के अवन के कियो बुन्दर तरिलम्भ।
मुंदर निरम हरते मिति पट गौतमी प्रवाह।
निरमित्म प्राप्ति अपर पह नेह निरम्भा माहि।
नामि गग्रीर कि अमर यह नेह निरम्भा माहि।
नामि गग्रीर कि अमर यह नेह निरम्भा माहि।
नामि गग्रीर कि अमर यह नेह निरम्भा माहि।
नामि गग्रीर कि उनम्भ यह नेह निरम्भा माहि।
नामि गग्रीर कि उनम्भ सुन सुन हरनु प्रवास।
नवस नेह के फन्द मैं स्वितिषय मुन की रासि।।

लस्यो स्थाम तब सन करयो कचकि बसन बनाय। राखे हैं मनो प्राण पति हिये लगाय दुराय।। मिय तेरे गोरे गरे पोति जोति छनि **सा**य। मनहें रंगीले लाल की भूजा रही लपटाय ।। क्स्पति भूपण नगन यूत भुज बल्लरी सुवास। छालन बीच समाल के कन्ध पर कियो निवास।। चकत तरीना भींह यग अलिवलि दंग मण जीर। रदन अभी कण बदन तब शक्षिरय पीय मकोर।। रपुषर मन रजन निपुण गजन मद रस मैन। कंजन पर राजन कियाँ अंशन अजित नैन। नथ भक्ता इरलकत पर्गे भाषा स्थास सुवासः। उरीक्ष परचौ वह पीय मन मनहुँ प्रेम के पास।। तब अलि छलकत अलक अकि रम भूगारिक धार। दयाम भये रंग मीजि तिहि प्रीतम प्राण अधार ॥ सब दिशि कंचन गय करत तब तन जीति अनुप। मनु सरिवारि शंगन पर अंग रमानै रूप।। सिय तब रूप अपार पिय पियत न नैन अचाय। भने जहत सुर राज से सिमर्र अति अकुलाय ।। रूप भाग्य गुण भार नय योजन मारहि पाइ। नयो एहिह दग भार तो निरसत नाह उराइ।। बारि अपन पी दशन से डिर अलि कछ करन। रहत उतारत हीय महि पियह राई लुन ।। संवारत विवदा ही तेरी छनिहि निहारि। बारि बारि पीवत रहत बारि बारि पिय बारि॥ त शिय पिय के रंग रंगी रंगे बीच तत रंग। रहे अनी इक रूप हुई ज्यों जल मिले तरगा। यबहुँ कहन पुर बधुन सो निज हिय हिन की बात स्वामिनि के गुण गुण गुमरि किंकरि गात न मात।। बर्र बीम पर प्यान महि विधि मञ्जू समाब मुखा बर्साई थीय के प्राण मेन प्रपट विहि व्यक्ति मैं भी सिय मुप्ते जोहि हिए बसी तापिह नैन विशाल। उर पाने आवश्च करें पारावत से काल मा उपन सुदा सिय मुद्दी हैं के स्वान स्वान

#### ध्यान-मञ्जरी

#### बाल अली की

सामान्य परिचय-जैन प्रेस लगनंज में १० स० १९०८ में मृदित तथा सेठ छोटेलाम कश्मीचन्द्र बन्दर्द बाले द्वारा प्रकाशित। स० १७२६ के फाल्गुन गुक्त पञ्चमी को यह प्रन्य जिला गया-जीता नीचे लिले पर से स्पष्ट है—

> मनह सै पडाँवत वरप मान फाल्गुनि। शुक्ल पक्ष पञ्चमी अमर शुभवार लम्मप्रति। तैहिअवसर यह 'ध्यान मञ्चरी' प्रयट भईहै। परम सुमगल करनि वरनि वर मोदमबी है।

विदय—'ध्यान मञ्जरी' काव्य जोर सामना दोनो ही दुष्टियों से रामावत श्रागारी-पासना का एक परस मून्यवान प्राय है। विशुद्ध साहित्य की दृष्टिय से भी यह प्रयस कीट का एक विभाग्ट रचना है। एमी माफ-मुपरी सुहारेदार माज का प्रयोग, सावना की ऐसी तीज की और सुक्तानिसूक्त राम-माध्या का विवेषन काव्य दुर्जन है। यह वि.मकोच कहा जा मनता है कि यूनन मरकार की मीनाराम के प्यान का ऐसा बन्य दूसराई नहीं, है नहीं। व.नक मनन विहारी नैजोबसमुन्दर मगवान् राम सचा जनकी प्रायंवदरी जानकी के कप, रण, वेस, अनकार का ऐसा सत्रीय नर्गन इतनी सत्रीकी माधा में देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि ऋंगार उपादना के रतिक सामको में इस ब्रन्थ का विग्रेष आदर हैं, और बड़ो खड़ा मनित और मीति मे इमका अनुतीलन एवं अम्यास होता हैं। इसमें गुल २७३ पद हैं।

#### उदाहरण--

पहिरे तट हरियार वसन सुन्वर तन सोई। प्रतिविम्बत विध बदन कम्प्ज लोचन मन मोर्ड ॥ कतक भीत नग लगं सचन जनमर्गे महाए। मनर्डे अगार अपार नैन पापे मन भाये।। क्षं कोचन प्रभ रूप निरक्षि हिय वर्ष्टिन न होई। माते स्थापि निमेष सहम दम देखत सोई।। तिन पर पानिप भरे जरे कारन मनता अम-। पेमानन्द उदोत होत नयनन असमा जस।। नग नग प्रति प्रतिबिम्ब यगल सलकत छवि पावै। मनडें भवन निज अंग सखद विस्त रूप दिसावै।। तहें इक परम प्रकाश रत्नमय वरं सिंदासन। तह सहस्र दल कमल कोटि तम तोम विनासन ॥ रुसत चार पहुँ ओर करणिका अति छवि छाउँ। तहँ सुन्दर रपृथीर रसिक शिरमौर विराजै॥ सुद्ध गर्भिवदानन्द कन्द बर विग्रह जाकी। देही देह विभाग आहि सो नाहिन ताको। ताही तनकी प्रभा बहा व्यापक जब जोहें। घनीभूत जिमि नरनि तेज सब तिमिर विषोहे।। इयाम बरल तन सीम जरकसी पाग रही फरि। नव नीरद तै निक्सि प्राप्त जन प्रगट भयो रवि॥ श्री मुस पर लिय झलक अलक असल में बघरारे। रहे पेरि नव कञ्ज भएए सौरम मतदारे।। चित चितवत हरि छोंह सोह अस सावर मोंहे। दुग दीपन के ऊपर परित अनु काजर सीहै।। केसरि तिलक ललाट पट न छवि परत विद्योप।. रुटित क्योटी उपर मनहुँ नव कुन्दन रेसै।।

पलक कियौ सिय रूप पिवन के अघार्रीह सीहै। तहें सुन्दर रघवीर वरन वरुणी मनमोहै॥ मनहें पीय की जीह बरणि नहिं सकति सीय छवि। सहस सर नय घरि कहन सो चहत नैन कवि॥ पलक मोहिनी पत्ना बाटि मखतल छोरहै। प्राण प्रिया पर करत पवन जन नव किशोर है।। बडरे नैन चकोर जोर सदश छवि पार्व। श्री जानकि मुख अन्द्र चन्द्रिका पीन जगावै।। उन्नत नामा मनहें स्वास श्रति सिद्ध दरी है। नागरि अग सुबास रमन को विभल गरी है। अब सुमक्त मञ्जू अधर अमत अधिकारी। मनहें प्रिया भन किथी कञ्ज पर कवि छवि भारी॥ श्रवण कि भाजन यगल अमल मरकत मणि राजै। लिये लड़ती बचन अमृत पीवन के कार्य।। सदैं कण्डल सबि भरे विविध सणि जडे लस्त है। जम् युग मदन नयुर नीलगिरि सिखर बसत है।। झलकत कलित कपोल गोक अस सावर पिय के। मनहुँ अमल आदरश परम मन भावते सिय के।। तिन मधि कुण्डल जयल ज्योति जयभगत लसत असः। चपल जमन जल माझ भानु प्रतिविम्ब परत जम।। अघर सुरग समोप दन्त पंगति सवलो है। जपाकुसूम पर लसत मनहैं मुक्ता अवली है।। कांगल अमल अलोल सरम रसना मन मोहै! मनहुँ कमल दल मृत्य रमा मन्दिर में साहै॥ कियों चत्र सिय सली मोद सिय मन उपनावति। मधर भावती बात बहत हसि तिनहि रिझावति॥ गिरा गभीर कि गरज होत आनन्द मेह की। सीचि बढावत बेरि बेलि डिय चव सचेड की॥ हसत वसत ताम्बुल बदन सों गन्ध सक्तेलें। जनफल्यो हद कमल उठन सौरभ की रैन्डें॥

चिवकारुण सुसामा अपार झळकत मुखझाई। मनहें कि व्यापक बहा ज्योति यह वेद न गाई॥ कम्ब कष्ठवर रेख लखत अवधंश सुवन की। करी जानि छवि सीव लीक जनु त्रय त्रिभुवन की ॥ बन्य उदर पर लिल रोम राजी राजत अस। सुन्दर सुरति रचत दई विधि सूत रेख जस।। उलती किचौँ मिगार बेलि चह मदन सहाई। नाभि कप के सो सिलल सो सीचि बडाई॥ अकि अतिहो कटि छीन जानि आधारिह दीनी। बहरि सुता पर त्रिविल बन्ध दैके दढ़ कीनी।। जन दक्ष हरन निषम्ब धकवर लसत सुदरसन्। उपरि झलक कटि वसन तासु पर क्षेत्र पुरुष मनु॥ सोहत जानुर जम अग्नि सब बग रस भीने। मानह करि कर जगल बाल बिन कमल बलीने ॥ बरन अंगरिनल सोह देखि कवि रहै मुस मुदे। कमल इलनि पर अमल लगी जनुस्वाति कि ब्दे॥ पीत बसन तन रुसत परत दगह राटी है। नव घन पीतम अंग मनहें चपला लपटी है।। कियाँ सिय रूप नरग रग रंगि पीत भयो है। छिन न तजत यह जानि प्रेम पथ रसिक नयो है। दाम अंग नव रंग भरी जानकि सुठि सोहै। रूप अलीकिक बरीन कहन की कविवर कोई॥ जा बिन रघ्वर ध्यान कला भरि जो नर करही। प्रभु नहिं होत प्रसंध वया श्रम करि पवि गरही॥ भा रस की अनुमाध छीट जाके हिया लागी। वसीमूल तिहि सँग रहत प्रभु रस अनुरागी।। ता रस मय अंग अंग अमल मुन्दर बर सिय के। परम उपासक गम्य भान जीवन घन प्रिय के।। जंब जुगल कियाँ रॉम सँग किथीं सोह वामको। जिदानन्द घन मात्र ध्यान इक गम्य राम को।।

गर नितम्ब कटि छीत मनहूँ मृगराज न्यो है। यह गुर मिट्ट भिकाप बारहें करप भेदी है।। विविध चरन को सेम बमन कटि तट परिधाने। मनहें कि यिय अभिकाप कोटि तन मो रुपटाने॥ तित्रती अमल अनग मरित त्रय धार समानींह। अकि छवि जलिब तरम कियों यांवन मीद महि॥ बरूप उदर पर समल रोम राजी छनि पाउँ॥ जन् उन ते इक मरल अनक की सलकत झाई॥ अकि तकि अमृत कुम्म चली करि पाति प्योकी। उमिंग अवत ज्यंगार भार हिय में कि रेंगीकी।। कियौ पिय मन खबरीट रमन मुबनि नप रेपनि। कियौँ हरि मन बम करन मन्त्र लिखि मूक्षम समि। निहि मिलि मस्ता माल लाल वन पंछि बनाई। नागरि जग जगमगति भिन्न रग मोह मोहाई॥ जन भरत्वति सुर मरित मिलि रवि जा छवि देवी। मय पावन पिष नयन न्हाइ इहि लिखित विदेनी॥ अगिनित हार हमेल और उर चौकि जरी मनि। कनक विविध मणि माल माल वर कुमुम रही बनि॥ मय उरोजीन वनी नील कंच्कि कीम मारी। बाम बाज गिर कुलहिक जोवन गवकि बंध्यारी॥ करतल अवल मुद्राग भाग की रामन रेखे। बांचन है निन नाह नेह सो स्पानि निमेन्द्रे॥ भौरम मुरंग सुठौनि लमन अंगुरी अस करकी। काम भूपति सर पञ्च कती किसी नव नेपरि सी।। गौर जिब्ब पर तनक चिन्ह देखियन मेचक छवि। जन कबन के पीठ बैठि रमराज रहा। फिरा। विधी निश पनि निशि मुक्त मोद सी मोद खिलावें। क्षिको सबुप सुन कम्ब गन्य पीवन न बदावें।। मुद्या भदन के माश रह्यों विभी राहुदैन पनि। कियों परिक मनि पीय मीय को लोक लम्बी मुनि॥ बध्य मुद्याधर अवर जम न उपमा कोउ तिन सम। पल्टब बचा विगन्य निजन विद्वम कहिये किम।। बर्तुल लालित कपोल नाह मन नैन बसही। मन् मूर्रात परि रूप भूप के आसन ल्यही।

#### र्लगन पचीसी

#### भी कृपानिवास जी हत

सानात्य परिषय्—१ चनन पत्रीग्री—काना भकों के शिष्य रामिश्योर शरण जी की प्रेरमा में मेठ तप्तरीकर छोटेवात बन्दई बाले ने मन् १९०१ में कबनक विदिन प्रेम में छम-पापा। इनमें निहान, मोरठा, काकी, जैजेबन्ती, टोड़ी, सम्भाव, सिंग्रीटी आदि रामी में भी तीजाराम की परस्पर प्रथम मीति का बर्गन है। यह मंजन् १९५७ में निजी गई, ऐसा इनकी पुण्यश से पत्रा ज्वाजा है। कुछ ४० पद भीर पुष्ठ १९ हैं। आया में पञ्जाबीपन हैं।

वियर—स्वान की बीर, स्वान की जोट हो दमें यन्य ना मुख्य विषय है। मीति से मीति का ही गोपन होना है। ज्वात की बावनायों में यन की जो सहने कासित है। उसका री। तिरामित के बावनायों में यह की कासित है। उसका है। तिरामित के बावना है। जे कि सिमार्थ के बावना है। मीर की है जाय है नहीं, हो नहीं एकता है। मीर की है जाय है नहीं, हो नहीं एकता। पर्दी में दरक, आगिक, मानुक महुबब, जुन्क, पर, सम्बन, दिवाना, दिव, दिकदार, ब्वाव आदि वान्य प्रबुत पात्र में स्ववहत हुए हैं। सम्मव है सूकी प्रमास के कारण हैं। अस्मव है सूकी प्रमास के कारण हैं। अस्मव है कारती का हान होने के कारण। परन्तु सारी पढ़ित जायिन-मानुक वाली है जो स्थान देने की वस्तु है। या-वार इस बात का संकेंग्र है कि इस्तमात्री हो पत्र है। स्वात्र है। कारती है। विवाद वाहरण —

#### (1)

मुन री सबी उन इस्क की कहाती। दिल रासी दिलदार दासा बिन देखि नवर मर करण दिवानी। दिन कर रात बाब पारे की जात गई पर हाथ विकासी। इंपानियास थी राथ स्वयंत्र की सूर्यत होर्स में हार हिस्सी॥

(२)

कोइ मुनो दरद दिवाने। बेदरदी सों रुपने रुपी हैं चर्छ दरद को घाते॥ दरद उठत बैठन में दरद हि, दरद हि दिन जह राते। बोरुनि नितदनि दरद भरी सी दरदमान मुसनाते॥ दरद मेक्षका पहिर फकीरी अब सुख होग पहाँ ते। दरद गर्ये से कीन काम की दरदहि भरे कुराकाते।। दरद वदीनी दरद सुनावा दरद हमारे हम्ये। कृपानिवास दरद सो जीवनि में ही कमन की हाने।।

# (₹)

लगन नियोजी मेरे पेंडे माई क्यो परी री। काटत कलेजी काती घरकत निसु दिन छाती। नाची कर के हाको मानो तांती झूटी पें घरी री।।

नाहिं नगर में याजरी कांद्र नेही जन की।
वधे लगन के पांदन में उत्त करते की किर मन की।
मुद्र नवनीत अनल अरतावत कुलिया किरन नहि होरी।
मेरी मृगन के बान अकाव गतावत कुलिया किरन नहि होरी।
भ्रमर वाल जीन वर्ष केतकी शुनि कुछ करक फीर।
भरे लगन की सारगरा रम सी किर वर्षी सारम रीरे।।
कथन पंच की को किर मान किर वहा हमनी कुछ।
लयन अगन जर भय कोमले किर लहिएन क्यों हुई।
प्रीति पाय भर के किर कींसे वियद्ध बलाय बडाई।।
करियाबक प्यारी जितवित लिए शुरि क्यों जहुर लगाई।।
सिन सुपालर अगि क्यांदे तथन क्यों हुई।
कुछ। निवास निवाफल बिन नित नहीं हार पुकार।।

क्षमन निवाते ही बनि आवै।

समान निवाही ही बीन आहे।
आव कुमाव खवान जान दे वेही नाम कहावी।
दूय अवके मन मींगि दियों जब पीतम हाम विकारी।
व्या अवके मन मींगि दियों जब पीतम हाम विकारी।
अपनी मन रहसी भयों परवम कैसी ही न्याव शुनारी।
वत बहु दवन पवन हीस उपरे तर्दीण कमन करकारी।
सीच उतारि पत्या ठूकरार्थ तव निव भाग निहादी।
अववृत्य बहुत सुनूण निह रचक ती उनके गुण मार्थ।
नेहु निसीत नदक प्यारे की काब दाम बची कार्य।
नौहीं प्राप्य गणे कर दुसीन में अवल उत्तर रहे गार्थ-थे
कुरु मुम्म मुनिन सुन्नान जान दे रूमन न तनक गवादी।
इस्पानितास प्रीत प्यारों को छोड़िन कांच हुँतारी।

चोट लगी हैं। से सम लगन की।

, प्राप्त सुब स तम सुष म सुष न राही बदन प्रगट कर प्रीत समन की। ओविक उचकि षपन मण पठी मूर्रीत जिति सरवरण मगन की। श्रीन सुषान बिरान करी भीहि निषट अटपटी चान ठर्मान की। साज जरी मत्जाद टरी सब छाप गरी समुदाग दुमन की। कुपानिवास उसान हाय के पणन कहाँ बहुत पमन दगन की।

होई प्यारे फकीर दिवाने।

हरक अबल हो प्याला पीहत आठ पहर मस्ताने II.-प्रमत खरे चलति मतिबारे बोलत मन बौराने॥ कहर मेहर में सदा खुशाली दिलभर देखि लुभाने ॥ हरूम भरी सहत सावलवी साजन हाथ विकाने ए *।* शार्रिहर्स रीवे बर रावे चप ज्यों रहता अपाने॥ थे महिरम पर बार के मब होने होति वै वै ताने। प्रपा निवास हए दुनियाँ वित्र कोइ यायल पहिचाने॥ लगन निगोड़ी मेदे पैडै माई क्यो परी-टी॥ -हरदत कलेजो काती धरमन निम् दिन छाती। :-माथी कर के हाली मानी ताती शकी पे धरी री। ज़हर मिलावत, नीकी, नई नई बात बनावति।; ; लैनति कठोर- हलावति, संयुवासी में करोरी। है ; कुल घंद छाज-भागी, दल भर पीर, जागी॥ > 1 अदिया स्योही, लागी महा विष सी भरी री। 1 : हपानिवासी कही घर की न बन की भई गई। नाइ वारे गरने प्रीतम, प्यारी संगत गरी, री॥ --माई काहू के न कामो हिली वीट लगन की। मीरी सीरी लागै आगी घिरी घीरी सुलगत पाये।

भिर वार्षे मारी जरनी अधिन की। जर प लमावत लोन बरजत बारा कीन मौन वरि मोहन के वानत न सनती।

जाती की जनाय जी की कहत सराह नीकी पीकी एचि एमी ही की फीकी कहें मन की।

स्परित ने भानी बैंग्से निषट कठिनता बहिएनता है। १९३१ चर्चा १९३० १९३० हुए कुट्युक्ती बहुएन दुख सुख पन की। २१८ रामभनित साहित्य में मचुर उपासनां

तीली तीली छैनी छौलें फिर फिर फूके तौले पर हांच बेंनति मौले जौले चेरी जिनकी।

करखनि फन्दनि बाघी ले घन बत नियमादि

लगन सहर उदमादी दादी है ठगन की।

जब लगि लागति नाही सब लगि कुशल विहाई

क्ष्मानियस विकाई पगन द्रगन की। लगन नियोडी लगत सुसारी किर पाछे दुखदाई री।

अखियन सो मिल गढ में पैठे सब घर के अपनाई री।।
लाज मर्याद नेम प्रत थीरज याने सबक्ष सिपाही री।
छीनै सस्तर पर्कार निकाई आपू करें ठकुराई री।।

छान सस्तर पकार ।नकाइ आपु कर ठकुराइ रास मन मो भूप सुबस कर गवित फेरे देश दोहाई री 1 आपु वह दिशि निकर किलोलत नेती को दुबराई री।।

शब्दा के मिस देस घतूरा बहुत कर मितताई री। क्रुपानिवास प्रीत वश स्थानी को नाही विकलाई री।

हमान जाल है काल प्रगति कहो उसकी किन मुस्त्राई री। सर्वस लोड होय मन मिहरनि जिन यह लवन लगाई री। मित चेतन बनरी किर राखे मेही मन विकलाई री। योवन जुरमे जाय मिर्च जनु सीरी पवन सुंहार री। बाढे रोग कहा कहाँ सबनी प्ररक्ति मर्स तनुवाई री। पन को गुराज़ी लगानि प्यारी और समय स्लचाई री।

पार्व मार्रात बौलिन गोलिन सो बानी निदुराई री। देत भुवांक्यो दौव पहिल की फिर लूटकुल तल गाई री। करत फकीर अमीरन के सुत भर भर भीव नगाई री।

कृपानिवास परी गर भेरे दुख दो मा मुख दाई री। स्मन गरीबी गर्व गमायों भई दीन मतिहारी री। पिन्न सकी गिक डार भनन के मुखदूल चाह विसारी री।

काम कोष मद मीह बिसर गये काज लाज कुल डारी री। मातु पिता सुत बन्धू मित्र सो घरवर तिव अई न्यारी री। कर्म करो नहिं मर्स मुलावो योग योग जम टारी री।

प्रीतम विन उझको नहिं औरन भाठी लमन हमारी रो॥ मन की दौर कहा लिंग सिमदी अटकी इक मो यारी री। जने जने मो प्यार कर में। जनम जनम की क्वारी रो॥ औरन को बादर दिय जानो सुधा सजन किस्कारी री। और मिले घरदौर न मिलि हो प्रीतम पौरि पुकारी री॥ हा हा साई हाइ फिर हो हो हारि हारि हिय हारी री। इस्तानदास उपास राम सिया तम मन घन सब हारी री।

लगर जरी कर प्यार मुधाई मुधत मई दिवानी रो। सहर पड़ी क्यू क्वाब कागमा दिल मर मर लिपटानी रो। करटिन करट निपट इनदाई ववाबुर कमें पत्ती रो। जहर कहर में देत मुन्तोरी दिवों मेहर दिलजानी रो। जानि पियों मन सबन हाथ को झीने स्वाद लुमानी रो। लावन के घर जगन कमाई लग बारिन उरधानी री। बीन लगे नित कीन करे इत नेही यह मुज्यनी रो। हुगानिवास दुकान लगन की स्वानी कीन विकानी रो।

मिनी तन प्यार संग्रं पारी जुनी मन इरक गुरुवारी। सबी सी स्वाम की बाती । वहीं है थीं हुई रातें॥ मिला सा क्वान में जनमत परा पारीस छाड़ी रहते। सिना सा क्वान में जनमत परा पारीस छाड़ी रहते। उसी मैं नमक मन बहुरमन रेबा सेव का मरहून। हुमा मन हाल दरहाला मिने जालम जुनूरु बाला। न जानी बस्म दुखाई सूची में बाल फिल्टाई। करो बेदर मासूका परी मैं दर्द बस कूका। हुमानिवान दिन पतिया। जी है राम की बतिया।

रुगन रुगी जब बोर पिगारे और मिटन में छहना क्यारे। दिल मिला दिलदार के दिल सो और मिलन में सहना क्यारे। स्वास छोड़ खाक तन में पाक हुवै मन चहना क्यारे। सुपानिवास राम बारिक हुँ फेर देनिया में रहना क्यारे॥

#### अनन्य चितामणि थी क्यानिवास जी कत

#### अनम्य चिन्तामणि

हस्तिनिश्चित्र प्रति 'प्रमोद रहस्य वन' अयोष्या में प्राप्त । आरंग में सभी प्रकार के सामनों के फल का निर्मय किया है। यम, नियम, आसन, पहुचकमेदन तथा अमृतपान का कर्मन है। फिर .आन-वैराप्य का उन्तरेस हैं। फिर इंस, अईस, विशिष्ट मस-मसाक्तरों का निर्मय है। योग, ज्ञान् आरि साथनों से पाया नहीं छोड़नी। फिरण्यन्य भार और पञ्च रहत्व का प्रकरण है। इसके उराराना 'त्वसून' और 'त्वसून' का प्रयान है और उसके औन का बणंन है। हुनुमान नी गुरुही। उनके सुरम रूप का नाम कृपा महंचरी है। इसके 'अनन्तर 'आध्ति' का आनन्द विभान है और स्पूल-गूडम का निवेचन। इसके परवाल तभी भूष नाथ का उत्थाय विजित है। इसके बाद मून, प्रेत, देवादिकों की उपायना का फल है। फिर 'अनन्य' का लखन है। 'अनन्यता' में भी हनुमान भी उदाहरण है। यद प्रकार की अनन्य फिरा के द्वारा ही दृष्टि प्राप्ति होती है। जैने बातक स्वाती, अनन्यता के नामानन्यता, बंजानन्यता, इस्टानन्यता, वादनन्यता, प्रसादानन्यता,

एंडवर्ष और सामूर्य से ऐंडवर्ष के आस्वदन के उपरान्त ही माधूर्य का आस्वादन होता है। इसके अपरान्त हैं पूर्णक स्वरूप निर्मेश । युग्क स्वरूप में वीता-नाम-ताल का मात्र निक्ष्यत है। इसके अपनन्त विवत्त कप की विव्यवा का निक्ष्यत है। इसके अपनन्त अपनन्य अपरामाति के स्वरूप का निक्ष्यत है। आदुर्ध अपन के अवनों से भीति, अवीति, अचाह, अवकाशील, समाई, सत्तवा, पुनक, गृहमुन, इंडा, बुंबद, पवाद (गारास्टी) चतुर, पारावाद, सुरिवन्द्रा, रोपवादा, अग-लम, आनान्दी, अनांकी, देवाकुना, प्रतिपादक, उदार, कुषायु, अमाती, मातद, दाती, अमद, अकोही, एकापी, वसकी, भापुन, निकंत्वा, रवाणी, अनुरागी, विद्य, भोहमन्ता-नृष्य, मृत्य है। विवोद विद्यादा से इन लक्ष्यों कर बंपोन है। 'प्रमार के मुल का वर्णन अस्त में विस्तार में वर्णन है। विरह्न क्षीर सन अवस्वाओं का वर्णन है।

#### रामरसामृतसिषु

अन्त में 'परा मनित' आती है। कुल मिला कर १६ प्रवाह है, आदि।

पूर्वरिषत मगबान् राम के चरित का विशेष वर्णन—हनुमान की जनकपुर में पुणबाटिका में माप है। चित्रकृट मनंग में किमोरीजी के आवह पर बन-विहार के किए चले हैं। देवतभी ने वहा प्रार्थना की कि युद्धों का धब कैमें होगा ? कलह की वार्ता नहीं। नैकट का प्रमण मी मिथिला जाते ही आता हैं।

(हस्तिशिक्ति प्रति श्री हनुमत्-निवाम, (अयोध्या) में महान्या श्री रामिक्सीर शरण भी के निजी पुरनकालय में प्राप्त ()

| मुळे पत्रों में       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| प्रथम प्रवाह          | ७२ । | पन्ने |
| द्विनीय ,,            | άR   | ,,    |
| <sup>-</sup> तृनीय ,, | 48   | 21    |
| चतुर्थे ,,            | 58   |       |
| <b>पच</b> म ,,        | २८   | 10    |
|                       |      |       |

# रामभक्तिके रसिकोपासक



भ्रीभाण्डाल ( रगमायकी )







#### ा रसिक परम्परा का साहित्य

| धष्ठ. प्रवाह  | ₹•   | • पश्चे |
|---------------|------|---------|
| मप्तम् "      | 38   | 23      |
| त्रष्टम् "    | 52   | \$4     |
| गवम् "        | 58.  | 22      |
| दसम् "        | २१   |         |
| एकादश ,,      | 35   | • ,,    |
| इरदस ॥        | 5.8  | **      |
| त्रयोदम "     | 6.8. |         |
| चर्तुंदश ,,   | 58   | "       |
| पचरण ,,       | २३   | **      |
| <b>हो</b> गहर | 2.2  |         |

प्रत्येक प्रवाह में अनेक तरगे हैं। छद अनेक प्रकार के हैं—दैताल, हरिपीतिका, मनोरमी, कवित्त, दोहे, चौपाई, सोरठा आदि हैं।

'रामरमानृत सिंधु' में रामिको की उपामना तथा मृत्य कर स्थवन के ही विशेष कप में वर्णन है। ब्यून्त राम विकाश के आहु.काड, मृत्वाचुमूरित का विशेष वर्णन है। आठवे प्रपाह में पित्रकृत का लीला-विहार और राम का वर्णन वहा ही भव्य है। विवक्ट में योगमाया के बमत्कारी प्रमाब से सभी देवता सलीवन में राम में सम्मिन्तित होने हैं। यूगन महारस से पिलाने-बाले परम पुढ़ की हमुक्त काल की हैं।

#### रास-पद्धति

# महाराज कृपानिवास जी कृत

सामान्य परिचय-लंबनऊं के पं० घामीराम के देशीपकारक बंस में मन् १९१० में मुदिन तथा मेठ छोटे लाल लब्सीचढ द्वारा प्रकाशित। इस यंथ मे कुल पूरू ५५ और लगभग १५० पर है वो मिश्र-मिश्र रागो में लिसे हुए हैं।

विषय—-ठीक शीमह्मायकत की रामप्तकाष्ट्रायों के आधार पर श्री राम राम के प्रमंग का प्रकृत हुआ है। क्यावा है भी इस्पतिवाना जी ने ठीक राधाहु का राम के आधार पर मीनाराम राम ते प्रकृतिक स्थावा ने अपने भी अपने वर्ष का अदिवाध है। माया माफ-मुपरी और कई स्थावों में पंजाबी पुट किये हुए हैं। फिर भी इस प्रवार राम-राम का मागासात वर्षण अपना कुकेस हैं। पितन भाषना में कुष्पतिवास की के परी का बड़ा सम्मान है। बदाय ही में न्यूक्त स्थावा में स्थावा में स्थावा की के परी का बड़ा सम्मान स्थाव है। अदार ही में न्यूक्त स्थावत स्थाव स्थावत स्यावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थात स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत स्थावत

राम रख रंग शों संग शिया "यारी रास मंडल मांध सोई। विन ठिन रूप सिरोमिन मोहिन कोटि मदन रित मोई।। जंसी ये सरद निसा छिक बादनी जुगल चट छवि जोई। इयानिवास विकास माना मन कहिन कुखल कवि कोई।

नवल रतीले जाक रात रस में बरे। सहचरि बंदिन बारे मूज अमर्कान कब्दु व्यक्ति में गर्क घरे। इस ब्रोक सुक्त परित सखी जन समिक चेर पद में भरे।। बन्द बिकोक्ति चपना चौकित कोम्बनता जिन में न हरे। अविअविक खाँक किन्द चुरेरिस कवि को सित उरसा में गरे। कुमानियान श्री जानकीबस्कम नैनिन तें न टरें।

निर्मात छानि भवनि रहे दुग मेरे। छन्तित छन्नीको छन्निन छन्नोके समन रसीके हेरे। मह हुमन टुक स्तान स्वना की कात्त परे उर होरे। तिरखी झाक्ति बड़ी बड़ी आंत्रति लाखनि के मन मेरे। राक्त बिहारी बिहारिन त्यारी पूमन मदन पूरि। प्रमानिकार स्वी जानकी सहकार नेकि नेन कपरे।

नितंत रो रंग भीने यस में।

नहनं महरू नद महरू बिहुरिरों रोज गरविद्धां सीन्हें।।

उपटत छट प्रमाय गीत यति नटवर कुछा प्रवीमें।

मुद्रर नवल नवल मुरा गानन तान सबुर स्वर होते।।

अळळीन हरूनि चलित परक्ति की मन्त्रनि बमन गीने।

अळळीन हरूनि मत्रन के ति एने मिन के राम भीने।।

रंग भरे राम रसिक रमबस करि प्यारी राम भवन रस माठे। मुरति विहार उमन बनगति वर्ग अग सरमाते ॥ किंत्रती नुपुर नलग मुखर कर खोचन रति इतराते। कृपानियास विलास विलामी सुदर संग गुरुने॥

हिर बिन को जाने मेरे मन की। बाठ पहर मोहि कठ न परत है प्यास बड़ी दरमन की। छमन चोट छामी तन बठ की हठकी चोटें पन की। कुमानिवान थी राम रसिक जब मुप्ति की बिन्टन की। उर में उठत रैन दिन हुने। सनन अपनि वरि-मई हो कोयला जरी वरी फिर पूर्क। मराम मारसो मरी रही में नई भार नहिं चूरे। कुपानिवास स्त्री राभ रसिक सुनि मो विराहीन कुकै।

दुम हुम बृक्ष यकी वन हेरत प्यारी मेठी जाय पुलनिकर । तरु बिन कल्पलता मानो मुरती शुनिक मुक्ति परित तिसक यर ॥ मिल जन वारि सभारि प्यन दर यस क्या हुर कोई गहि पट कटिकर । कुरानिवास कहिति कहा दरिया गम एविक मेरी मनहर ॥

मेरो मन हरी लीगो हेली रिक्त सौंपरे चोर।

भतुर दूगन को मिलि उर विम करि किस किस लगति मरोर ॥

हिस करि बीस करि रिम करि मो सन लाग सबिन की रोर।

कपानिवास राम छेला के लेल कमाई में और।

प्यारी ऐसे अन बोलनो कबहु न कीन्त्रियं जलन मनार्थ हसि बोलिए। अपने नित सों प्रीतम के नित नित नयों हित नयों न तोलिए।। सिना बोच कहा रोय बडायों रम से निय नहीं बोलिए। इपानिवान सिमा अन अलके पिया बूंबट पट बोलिए।।

पिय प्यारी बसि प्यार राम रस सुलेरी।
रहींस हिंडोरे स्थल जुगल स्थि जन उपमा सूलेरी।
पंडकलादि सुलावति गावति फरका जंग दुर्करी।
इस्मिनवास जानकीयल्लभ निरक्षि जुगल स्थि फुलेरी॥

राज कुंबर भेरे संब लग्गोरी।
जहां जहां जार कहा तहा कहा कहा अर्थ विवय एम राहुत वन्योरी।
तीय रहीं सम्बंध ने वासि उठी तो मुद्र मुस्कारी।
हीं हिंदी वब कुल मान तम रोस नारी वब हाहा सारी।
हैंच हुराय हुदी परितान में दिन्द पुराय बदन पट खोले।
बंच हुराय हुदी परितान में दिन्द पुराय बदन पट खोले।
पप परस्ता जपराप जिलासरा मन हरनी मण्योगी शोले।
भन्य क्रियो दिस्की रास्कारी मान क्रमेली अब भूरे री।
सार्च नाज-दान निमासी जायहां मान नामिक करेरी।।
हारित माँ मूह आगे मेरे पून माने हिंदी बीम बजानी।

उरस रहे या रिंत कर पेयन सी।
नाम रिक्क पिया ध्यारी के।
नाहि संघारत रह मध्यरति कछ पंच्यो मीह्नकारति के।
नाहि संघारत रह मध्यरति कछ पंच्यो मीह्नकारति के।
माहि सोचन विरुद्धेति तिसी भीत्र गया रहनतरि के।
महि सोचन यान मनोरख उचका त्रान विद्वारी के।
महि सोचन ये रेच रही बोरी ध्यारे।
मह निक मग जनव रचाई क्यांनि आहम मोरी।
महिता त्रीत की रीन नातो स्वारय मीहि तिहारी।
क्यांनियाम सिता स क्यारी हम कछ नीन सतारी।

#### भावना-पचीसी

#### कृपानिवास कुल

कुपानिवास जी कृत नार्यना पंचीती विद्धान्त और साथना की दृष्टि से एक अनमोल पुस्तक है। मणूर्ण यस दोहों में हैं। आरंभ में श्री जानकों जी की सिवाड़ों के लाम और उनकी सेवा मनमन्त्र भी रामजी की शांक्यों के नाम और उनकी तैया का विद्या हूँ। पहला १२ बोही में और दूसरा २१ डोहों में हैं। इसके परचात जात. जुसर ना वर्षण, क्षेत्र, पोड़रीपचार पूजा तथा विर भावना अवर्षात मानविक प्रचा का अपराग है।

#### मीजनकी जी को समित्रों और उनकी सेवा

प्रपंतीह की प्रवाद जू, बक्छ मिवन विरक्षेत्र, किनके कर विद्या नदा, देवीर क्वानक गैरा, विक्रम कर विद्या नदा, देवीर क्वानक गैरा, विरक्ष कर वृद्ध आपरी, रहत विचका जाता, मुक्कि जातिली लाक की सेवत धर्म के कामना विमाल निकार कि, रहत पार्च के कामना दिन कामना कि का

#### रसिक परम्परा का साहित्य

षमक्का रत चोपली, मानी मदी मंतर । स्थान जाडिकी सुस सदा, रेसल नित्य निहार ॥ रूप नता निर्म रूप की, पमं उपामक एक। राम जानकी महल की, दहक जु करन विनेक। अन्द्र मली ये मुख्य है, और ससी कह जन्दा। दनकी कुमा कटास तें, रहुत माने पहुं नत्तु। तो चाह तियर जाल की, रहुत मानेपुरी केन। सी मताद प्रमाद निर्म, उस्त मानेपुरी केन। सी मताद प्रमाद निर्म, अन्द्र मानेपुरी केन। सी मताद प्रमाद निर्म, अन्द्र मानेपुरी केन। सी मताद प्रमाद निर्म, अन्द्र मानेपुरी किन। सी मताद प्रमाद निर्म, अन्द्र मानेपुरी साम। प्रमाम पाठ हरको करें, पीछं और कराय। रहिम मानुरी तर मुरे, सहस महल की जाय।

#### भीरामजी की सखियाँ और सेवा

प्रथम चारु चीला सभग, गान कला स प्रवीत । · अुगुल केलि रमना रभित, राम रहस रमलीन।। हेमा कर बीरी सदा, हिस दंपति मुख देता। संपति राग मुहाग की. सीभागिनि उर हेत।। क्षेमा समै प्रवन्ध कर, वसन विचित्र बनाय। सुरुचि सुहायन सुखद सब, पिय प्यारी पहिराग।। मंती पर्य गंगा सभग, अपन सेवत अंग। सदा विमृपित आप तन, ज्युल माध्री रग।। अलि मलोचना चित्रवित, अंजन तिलक सदारि। बग रामि सिय लाल के, करि बीवति श्रागार।। मली बरारोहा हरपि, भोजन यगल दिमाय। प्रान प्राननी प्रान गल, राखित प्रान लगाय॥ स्थानमा मन रुधान, पुण विभाग माजि। विहसि बिहसि पहिरावही, सिय बल्लभ महाराज ॥ मभगा सभग सिरोमनि, मेज मोहाई मेव। सिय वल्लभ सुख सुरति रस, सकल जानि माभेव ॥

अध्य मखी ये लाल की मस्य जनाई जानि। अलि निवास इनकी मया, महल याष्ट्री पानि ।। सेज सदन मनि सेज रचि, समय मरिस सल साज। हसि जनाय पधराय बोउ, मुमिन्ह भरति समाज ।1 पित्र प्यारी सस रस रमें, वसे ससी चहनोर। देग भोगी सन्सन्द लई, कृपा रहसि मतिवौर।। भोजन भोग विहार गल. सदगर गंस अहार। मदा भावना भाव वस, समै ममै अनुसार।। सरित प्रान दग च्यान घरि, जी की प्रीनि विहार। स्विच नम्सि नामीप झकि, पूनि यव सौज सम्हार ॥ काड सुभोग जिमा वही, आर्च आरती साता। लाइ लडावात सेज सींज, पीडार्व महाराज ॥ जंगल भरन मेवै मुखद, दुर प्रावित मो आय। कोमल यद प्रीतम प्रिया, कोमल करमन भाव।। मदा भावना लीन यह, मीन जया उल पार। और साधना सब तजै, भर्च कृपा सख सार॥ भोग यचीसी पर्म मस, गाँउ निति प्रीति प्रकाम । भाई यन पाई रमहि, वाई कृपानिवास॥

#### श्री कृपानिवास जी की परावली

श्रीज्ञाना इसी के मिष्य महात्मा रामिक्योरशरण जी की भेरणा से छोटे काल सहसीचर बहर्दवाले ने भ्रकाशित किया। इस समह में काममा बार मी पद है और प्रातः जागरण से ले कर सामस सक के सिक्ट-विकासमार्थी और कीकाओं के कर है।

रिमिज्ञासनक कवियो में हुणानियाम की विधिष्ट पर के अधिकारी है। इन्हें उतने हुक र्दम में नहीं लिया जा मक्ता बिम डग में जानार्य युक्त जी ने अपने इतिहास में लिया हूं। अपने निजी आगर (दुराइह ?) के कारण भी कभी-नभी उत्तम से उत्तम बन्तु कुरून और जमद दोतती हैं। इमीलिए यह बैज्ञानिक एव निणक्ष दुष्टि नहीं नहीं जा मक्ती। अस्तु भी हुपानियाम से पदों में साट है कि वे इस रम यहस्य के एक परंग अनुभवी गत एवं मफल कवि है। भाषा बहुत ही सर्वों, भाव वहें ही सरम। उदाहरण---

सुमा सेन सदन रंग राजत सिवाजाल सग रस अनंग जीत जग प्रात लगे प्यारे।
गन राक्त मोहािसा चर किसी रोही सि कलीत छटा मोहा सिवादर उपहारे।।
रोऊ जाल गति रसाल आनकाल गहि समाल उमें जह अमसाल गांवे मदायारे।
बहुवार मित चकीर उसके छाढ़ि और और चमचमात नंग मोर शर्द रिनेतारे।।
छूटे दरि परद बन्द अगर मुराि अति मुगथ गुजत अलिबुद बुद सुस समन्द मारे।
सकल मौत चौन चमकि चाहि छान्त रस कि रहति सार उसके उछकि द्वार कांग समारे।
भीनर गुज भनीहा चरेर रखनिनोद विकृतमारी आनस तन वेशि करो गयुर नाव ।
वारेज सिनाही।

श्री प्रसाद आसे सब समाज पाय छगे क्यानिवास माग वसे पलक कछु उचारे।। जामे जब युगुल लाल आलस बीस छवि रमाल निरक्षि दूर्गान सब सिहाल प्रात सुख क्याडी।

विदुप्त का कुषित का प्राम्य विविध्य समय यहाँ भी यहायण से दिवर काठ यह शरीन आहे ।
आलम मद अदग नेन पुष्टिन तम पुक्त अपण लेग वाल अमर माल भूछते पूचारों।
मदन मदन मदन मद हिनान रहन छहन विवा करण नेना का प्राम्य दाल भूछते हुए दिसे मुन जेमां है
कोठ मन मुन अंशवादी विध्याल अमार्गिनम करो मन् वमार्ग नवक नाता ग्रामा अमर्था में
कोठ मन मुन अंशवादी विध्याल अमार्गिनम करो मन् वमार्ग नवक नाता ग्रामा अमर्था में
कोठ मन पुन्त विका पूर्वान श्री मां मार्ग अस्ति अस्य मन् वमार्ग नवक नाता ग्रामा अम्प्रता ।
स्वतन मिन्न वमार्ग कोमा मार्ग अस्ति अस्य मन् तमार्ग वम्य विका प्रता विका मुन्त विका वस्ति भूति हिस्सार्ग ।
स्वति प्रता वस्ति क्षित प्रता सिर्म विका प्रता वस्ति प्रता वस्ति प्रता वस्ति प्रता स्वति मार्ग वस्ति प्रता स्वति स्वति प्रता स्वति स्वति प्रता स्वति स्वति

ै दूग नवार । श्री प्रसाद जानकी जु बल्लम सुख दानकी जु कृपानिवास प्राण की जु पारस निष्पार ।।

> रग रमीले दोउ सोय जगेरी। बिमुरी करूके करूमी परूर्ण रंग रानेह मुरंब प्यारी। पर रम को बिराजत लावन करना के रस रंथ रुपेरी। इस्पनिवास भी बानकी बरूका संस्थित के दूग निरक्षि परोरी।

नवल सबीले दोउ सोय जमेरी। अक्य क्यों कस्त्र स्वित सुपराई।

योर स्थाम भद्र त्याम गोरि में विवतन तरत बरत पर छाई।। इस अजन अवस्त पर सोहे छुच केसरि पित्र उर लस्टाई। क्वतर वेच को चिरित सुल्य बेतरि स्तार तमें वलचाई॥ सुरति समर वसीर विजय परलोनन घूमत युत स्पार्ट सुम्मारी॥

भीर्राह छिब श्रीतम के मन भाई।

मन रस बरी उमंग बडाबरित हुमि हुसि लाल जगाई।।

मंज रस बरी उमंग बडाबरित हुमि हुसि लाल जगाई।।

बीजलकेर सुकर तम्, केठी हुन दे पानि लगाई।।

बीजलकेर सुकर तम्, केठी हुन दे पानि लगाई।।

बीजलकेर सुकर तम्, केठी हुन दे पानि लगाई।।

इन हुम्मलाई करी उठावत सुक्त के दल रुगाई।।

कुन हुम्मलाई करी उठावत सुक्त सिक लगाई।।

फला सीवारन पण्क उपारत सक्त सीज मल्दाई।।

पिया की गोद विनोद विहारिन चमकि बगा अंगराई।

नैन उवारि सिकार सी बीजित लालम सी मुक्समाई।

कुम्मिनास सी जाली प्रारं पराह सिका उठ गई।।

मली कहु कहि गहि बात री। बब देखी तब शाल शालकी छिन छिन हाडा चात री।। पत छंपर गोंदु कर गोंदुी चोई मचुरी बात री। जो बोतो चितमित नहि पहचे हित हिए माझ समात री।। सुख सी हुण दुख ती सूब जानी हाहा लाल निहात री। कुणानित्या विकासिन चक्त समस से मुनगमात, री।।

कुछ अकय कथा है आजू की। हिंग प्रीतम पोणी कम खोली बोली माहिन बाव की।। बोलन हिंत बिना अन्त उसारी गार्व विकय स्वकान की। अक विद्यक बंक करणारी हारी हाहा हाज की।। मुख बरी कई वई दई करिते पति पोणी रिलपन की।। कुर्यानिवाम विजान रमाई आई सुनित समाज की।।

पिय के नैन प्रिया छवि उरझे मिया दुग पिय छवि लागे। मन् है रूप मरोवर मीनन भदन पलटि मुख रागे॥ जीतम पाण तसे प्राप्ती बदा प्रमारी पिया वे आये। कित लालन में मर्वस तुम्हरी मैं तुम्हरी बड मागे। तम्हरी मया वह भाग विलासनि विलसह सख मन मागे॥ सान रावरो हिन म अमोलक मन मब हैतन खागे। तुमगो राह निहार चरण रुगि मानो माग सुभागै॥ राज रावरी बस्त प्राण तन पर्य रही निमि पार्गे। यह गल सवा गया कोई पीने कोई भूले दिए दागे। क्रपानिवास प्रगाद स्वाद यो प्यायो जन निमि जागे।।

महारम भीती रंग भरी जोरी। मिय अनुराग पणे पिय सन्दर पिय मिय राग निर्वारी॥ मिय को मया विचारत धर्म पिय की रहनि नमझ मन मोरी। मिली स्थामना गौर यगण तन गग गद केमरि घोरी॥ छवि को छटा सी दमक दमकीन दामिनि हंगीन मनोरी। रम जानन्द मचर क्षर इक रम मन्त्रि मन भर नरमोरी।। गर भन भार न राल लडावति अर्ला लडावित प्रिय लडकोरी। क्यानिवास थी जानशी बल्लभ मोहिय ते न नदापि दरोरी।

सदा चिरजीको रंग भरी जोरी। मदा बिहार करो रंग मंदिर रंग विद्योर किसोरी॥ मदा मुहागनि के अनुरागिंग रंगे रही बडमान बटीरी। पित की प्राप बनी सिय सन्दरि मिय मन स्याम बसोरी ।! पिया की चाह सचाति करों रहा मिया की मया स्वानि बरमोरी। दिन मल चंद समारस दवी नित पिन की चादि चकोरी ॥ हमरे नैन प्राप की सर्वम् अधिक अधिक सुख रभ भरनोरी। इपानिवास उपास महल की टहल लगी सो लगोरी।

निय राम जुको ध्यान मेरे निशिदिन रह माई। युगल बदन सुखमा भदन मदन अति लुभाई॥ त्रीट मुक्ट चंद्रकोर जिंट मणि मक्ताई। कुडल कर करनफल समक समकाई॥ भार यगल दतिय चन्द्र थी अमन्द्र छाई। विकट मुकुटि मदन चाप चारि चरि चडाई॥ मुन क्पोल अलक झलक मेंचक बलकाई। मनु दुरेफ भारतकंज सकरंद छुमाई॥

## रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना

खंजन दृगन मैन दैन मैन मद चुराई। नवल तय स्हाग युगल नासिका मुहाई॥ अधराहन बिब लजिन दशन पानि पाई। क्ल कपोल बोल मवुर मुमन मनु झराई॥ चिबुक बिदु मिथुन मिदु लगत स्यामताई। जन मिलाप किया राहु बसी मित्रताई॥ मुभग भाल पदिक हार कठो तिमनाई। ग्रीव ललित सीव सुभग भूषण मधनाई।। ह्याम भुजा अगदादि ककनि जटताई। गवरि भुजनि वल वादिक भूषण सुघराई॥ जावक युत जान हस्न पान अरुनताई। पूष्प लिये गौर स्थाम बीरी जुबनाई।। उर मुगन्ध कर्पूरादि मलय कंसराई। मुगल उदर मुघर सकत कहि न सुभगताई॥ रोम पाति मधुप अविल लै मुबास धाई। गग यमुन धार बही नामि अलि चुमाई।। किकिनी सबीन खुद घटिका संजाई। मधुर मृखरबीन मनी कामरित बजाई॥ नृपुर बर वायल पर गुरुक वर्नुरताई। मुगल पद सरोज अलिनि मनु नुर सरमाई॥ गौर स्थाम मुरम धान काम रति लजाई।। अग अग नवल रग नवलहि तदनाई। कृपानिवास आस नुमति खाम टहल लाई।।

भेज सुक नाथे सावर योरि।
प्राण बणुष पर कान गोर मुख सिम्मटि असे एक ठोरि।।
प्राण बणुष पर कान गोर मुख सिम्मटि असे एक ठोरि।।
कपिट मुजातन गोहित मानो नेह करते मुख हुम निसकीरि।
परक समी वर बदन मनोहर मीन नृष्पासर बोरि।।
भोतल मन्द गुगल मृष्पित में समय समय चुन कौरि।।
कुपानिवास नियापद परुज मैवनि नेन निहोरि।।

मुनल रम को रिन गाप मुनाव । प्रेम भरी सुख भरी मो सहचरी निज हेन जनावे।। बजह मुर्न न बेन मन ननमी चजह मुकर पर पावे।

\_

गमय समय मुस टहल महल की हितु सब लाड़ लड़ाई। । अगम अमोनर योजर करि है बवक बचन दरमाई। चितमय रम निर पिय प्यारी की रनिक उपानितृ पार्य ।। निया पिय सुख जन गून प्रतिपालन वपने माय बडाई। इगानियास बली अल्लेली सवकी चाह बडाई।

समय मुहाविन मुन्दर जारी।
मनी नवल तन मुहिष सकी जन घन को स्वाम निया हुति गोरी।।
मनी नवल तन मुहिष सकी जन घन को स्वाम निया हुति गोरी।।
प्रापन माल मनी अलवेली कुल कर कल करोरी।।
प्रापन माल मनी अलवेली कुल कर कल उरेरी।
प्रापन उपाल निवास ने हिल कि न्यान पर माल करोरी।।
अप्ट भवन की सली नियदि नव बनि काई। मुहुनीरी।
पोनल मुग्छ मासूरी नैनित मतिवारी रंग बोरी।।
कीई बोजिन कोई प्रान्ति नों रित कोई मुक्कल कियोरी।
कोई बोजिन कोई प्रान्ति नों रित कोई मुक्कल कियोरी।
कोई बोजिन कोई प्रान्ति नों रित कोई मुक्कल कियोरी।

नता मुहागिन जनक विचोत्ती।
आतह बन्द चन्द केरल कुछ बरायों अछ आय करोती॥
अह बन्द चन्द केरल कुछ बरायों अछ आय करोती॥
अह अनेक चंद चया गावत नो शागर वस अेम ठयोती॥
बाह करात कंप भूव केरल अगुहर दंव अहोती।
जो पून निर्मृत समुन पुन सामर सिव पून पित रिक्त मिन सेति॥
सारह उमा पांची रिक्त बन्दा चर तेन मेन सेति।।
पति अधि आप पति कम्या चरता मेन करोती।
पति काम प्राप्त काम पति अप ति कर्मित सेति।।
पति की प्राप्त आप की मर्मन् गुन्में की बन्दोती।
वैजन मन क्या बन्द निर्मा पद र्रात असंग सिन निर्मा बहुयोती॥
सीट स्वस्थ सुरूप मन मंदिर अंतर समाम स्वत निर्मा सहुयोती॥
सीट स्वस्थ सुरूप मन मंदिर अंतर समाम स्वत निर्मा सहुयोती॥

रपानिवास राम ध्यारी छवि मो नैन ते जिन न टरोरो ॥

भाव बनें राम निवा गुदर गुषर वर रमके रिनक रमदान। रस की प्रवीप निवे बीन नवीन निवा पिया रम पुनरिक के तान। रमही नी रीत रन पीब मेवाय गई रम भरित वै वे पूनि रमवर गान। रम के विव्यास रमहाच निवास अभी रममरी बोरी पर बारो नगतान।

हेली री रंग घाम रंगीले प्यारे श्लोमित सिया संग राम ( सरव सिहासन पर रच राजे दोज बंग बंग से बारो कोटि सतकाम ॥ मरम समाज बन्यो रंग सो वितान तन्यो रंग रसराज राज रंग ददाम । कुपानिवास प्यारे रग रस रासगरे रग मिल गवर सुरंग धनश्याम ॥ देखों भाई रग मरे पिया सोहत रग भरी सिया अगवाम। रग भरी बतिया रिया रगीली भरवर रग कोटिक रम अभिराम ॥ रग सो अभग सर भवन तरम द्वरि चरसो महेलि पर रग छाताम। रग बिलास निवास अली मिलि झिलि रहे रंगरि भज दाम।। रग महल दोख राजत रंग रसील। छावन लक अंकन की सानिधि भज असनि वन सीछे।। नैन की बतारावनि भावनि लावनि बोलनि बदन बंसीले। उरहित भाव मिले रुचि यरणित करि जित केलि करीहे ।। सिंव जनमन की थीति चात्र री मिली जहरत रित सो रतीले । **रुपानिवास श्री जानकी यहलभ रहाँस उपासिक हो**ले।। मेरो वन स प्रिक मग भल प्रयोशी। प्यारी तन कानन बहरंगनि अगति अंग थरण फस्पोरी ॥ राजी रोम मधन हम खिसमय लता जाल कासे कीन टरघोरी। विवली मरिता उच्छीन कुछ मध्य बका बनि नहि निकस्पोरी॥ संजन करि लसे सु मनोहर विपूछ पढाक्ष सु सुगनि नजोरी। ज्यों वन मिह सखद फिरै गज थीरज नेम कूमरन दरघोरी।। बाल ब्वाल समि ताल क्योलिन करन कर मकरद घरघोरी। भींडे मध्य पाति आवति यर लजन मारम अटक परपोरी ।। णवति प्रसाद सुनी अटबी मूल स्थवन्द बरपीप हरपोरी। करमितास विभागति मिय क्या विचरो वस मन मैन हरपोरी ।। र्जानी करायत काजन प्राणी। रस रुपट सपुट कर ओरल पद परमल पूनि से बल्टिहारी ॥ बदन धमाय सिहाय महाजट तहित ज्यो चमकत बक निहारी। तलपट राय मचाय धूम रम इंसि हमि कृषानिवास सियहारी ।। करो ग्मग मुख मद गतिवारी।

मुषरि उपरि उज्ज्वन रम होरे मे से मन होसी अधिकारी ॥ परम उदारिन गरन रावरी मृदुल नित मोहिन हिनकारी । कपानिवास बिलाम भरी मिन्न पिय को सन बगरना विस्तारी ॥ िया होति रसरात कंचुकि थोठी।

गमक विचारति गानि काहको मूर्ताक मूर्ता मूम बीके ॥

इन्हरते सवी काती कहा गानीत गानन गनन विचोती।

करि गहि लटकि हटकती सुदारि कपरिन गर्तास करोते॥

तलपट्चाय लाग उसती उर कोक ककानि किलोती।

करामिताम विकासी वर्षास भेजिर गम कटोठी।

पीरे मुख तैन रैन रग महल मैं।
मूर्तिन हरोबर हंछ हैंगंगी करत किलोल बद घरन महल मैं।
मूर्तिन हरोबर हंछ हैंगंगी करत किलोल बद घरन महल मैं।
अपरे अपरे बर ककुच परस्पर संग्री हैं फिलन बानों आज गहल मैं।
सीतल यह सुगम पक्न जह बहुत मनन हुस हरस बहुल मैं।
जयित नामी रंगा स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सहल मैं।

कोज नृत्त जांके सरोपारि अधिकां।
तेन विकोशन सोश र्याक मन पैन बढायो क्यो देन सुबुधिया॥
उपरे केम सन अनु राजत जनु सर पैकन क्षेत्रम कतिया।
उपरे केम सन अनु राजत जनु सर पैकन क्षेत्रम कतिया।
यर यर बरत दत्त केमर बर करत विनोश विगुक्त पर रास्त्रमा॥
परिरोमन चूनन रम संगत व्यक्तम चूक्कम हिक्कम।
इन्मोगनाम सिकाम विकोशन साम पी कममन को सुक्तिया।

क्योंत रिल बेतकर मुगल सोमानशी।
सिल तर बधन की लगा अदमुत बधे हुमैं मृकुमार रममार जोति क्यों।।
कियुत कब कम जबू कब कम मृष्य पर पितन मकरेंद मृत कर सुत्वमा पूर्णी।
नवारी रह छत प्रयट निगट उगमा करित तथि किह ब्याज रसराक पूराना।।
मृत्य पत्र कथत नद तिहित पित आर्यों तथि कहि ब्याज रसराक पूराना।।
मृत्य पत्र कथत नद तिहित पत्र पत्र मार्यों के तथि कहि ब्याज रसराक पूराना।।
मृत्य पत्र कथत नद तिहित पत्र पत्र मार्यों के विकास स्वाप्त क्या निम्म क्या नवी।।
मिप्त तम एक सविद दिश बहुत तथल कमाल केसर किमें रेत रित इति सत्री।
क्यारी व्यो प्रमार मृत्य क्यार रसराय रिल पत्र स्वाप्त स्वाप्त करिया ।
क्यारी व्यो प्रमार मृत्य क्यार रसराय रिल पत्र स्वाप्त सुनिवास तिह जात महिया।

षिय मिल करत बिलाम विलामित माबुरी। महा विहार विहारिन धगटे सुगर रसिक गनिका जुरी॥ रपुग पुगाय फिराय अकति विकम विनट प्रकासुरी॥ सेंदुक कटन ससन स्टलाये चलन चासुरी आजुरी॥ चंत्र जराय सिहाय बुकल हो। हसत लजाबसि हानुरी। जयति जानकी रवन केलि रस अलि तिवास अलि बासुरी।

ये रोध बुख यंदिर सेंज रतीले सोंध । प्रीतम जंक किये रस मायर मनु निष्मे केंद्र रॉक जगांये।। पित्र उर मुंक ज्यूंगार सटोवर परमा बेंक विमोये। बदन उबंध जगु नदन सुपानर निकत नुमेंच मणेले।) पत्रर स्वाम पर मिश्रिन राजें मनु सुविधा कहाँ हों।

## श्री स्थामी जनक राजकिशोरी शरण 'श्री रसिक सली'

## (१) सिद्धान्त मुक्तावली

रामरतामृत के कंक्ज़ों के हिता पें बेठ छोटेकाल कश्मीचद बम्बई बाले ने जैन प्रेस सक्तक में इसे १९०७ १० अन् में छपवा कर प्रकाशित किया। इसमें कुछ ५२ पुष्ठ और १५७ बीहें मोदटे हैं।

रिराय---आरंज में युव बंदना है फिर रायरण की कृत्यक्व में विशेव मोहकता का वर्णन है। कृष्ण के बाल रूप को देख कर भी पूलना में विच से विला अपना स्तन्य पिका दिया परन्तु उपर यूर्वगंता प्राप्तु की बहिन होती हुई भी राम के नियुवनमोहन रूप पर मुख हो उन्हें पति रूप में बरण करता बाहती है। कृष्ण के रूप पर तो दिवसा ही सुम्ब हुई परन्तु राम के रूप पर बहुकारिया के सरस्वी मृति भी लामकन हो कर उनका आस्तिमन करना बाहते है। इस प्रकार राम का रूप पर्त्त नगीनारी है।

इमके अनुसार बाज वाती, जला सली भाव का वैभिष्ट्य दिखलाया गया है। होजी, रास, हिंदोजना, महल और पुगार में जो सेवा-आय प्रिय छणे उने ही बहुण कर तत्संबय से भावित हो कर निर्देतर प्रेमरम में छके एकता चाहिए।

सहारवान् मामन, भाव और येम का प्रवंश है। इन तीनों को बही ही भावपूर्ण व्याव्या है उपाहरण सहिन। फिर निष्ठा के भेद सभा श्रीतारीति का स्वरूप विधान निश्चित किया गया है। यनितरम ना वर्षेत्र करते नयय व्याय्य आलवन का प्रकरण वर्षे विस्तार से आधा है गयी रोमों में द्वारा, गर्यों वात्मस्य, ग्रुगार का सविद्यंत्र वर्षेत्र है। विभाग्य यह सिंहर सिंहरोगाना के गियान्त का बहा ही सन्य मनीज वर्ष है और सहा गायर में सामर की विरूप प्रदेश होनी है।

### सिद्धान्तानन्यतरंगिणी

हर्न्तलिसित प्रनि प्रमोद रहस्य भवन अयोध्या में प्राप्त है। इसमें कुल १६ तरम और ५५० रोहे हैं। इसमें आवना का ही विषय मुख्य रूप से आया है। अमर रामायण (संस्कृत में) —लगभग ४००० क्लोक है। कनक महल, अष्टयाम, भावना तथा रससाधना का यह प्रमुख बय माना जाता है।

रहस्य रत्नमाता--रसिक वल्लभ शरण बी का रस पर दोहे, चौपाइयो में।

सिद्धांत चौतोसी—सिद्धान्त के ३४ दोहे । होतिका विनोद—१३ कविता ।

सीवाराम की

कवितावती सी जानको करणा भरण अस्यायक्रेगो

सञ्यापत्रया बोजाबली

## सिद्धान्त मुक्तावली यो रसिक अलोहत

हानी योगिन करत रांग ये तीन रसिकन संप। मूल गत्तं सेवन करत गठ तनि पावन गग।। ज्ञान योग आश्रय करत त्यापि के भवित उदार। दालिस छोड बदर की बैठत वित्र सहकार॥ शीस नवै सियराम को जीह जर्प सियराम। हदय व्यान नियराम को नही और सन काम॥ नारि मोह लींस परुष बर पुरुष मोह लींस नारि। तहां न अनहोनी कछ कवि वृध कहत विचारि॥ होनी होनी होइ तह अद्भुतता नहि जान। अनहोनी तह होइ कछ अदम्त किया दखान॥ अनहोनी सोट जानिये पुरुष रूप निधि बेलि। मोहय पुरुष अपरव करि अदभवता सोड लेखि॥ सोगति दंडक बिपिन मनि भइ रघबरहि निकारि। याते अद्मृत रूप श्री रामहि को निरघारि॥ अदमत रूप निहारि के सब जिय होत समोह। विपतन प्यावत पूतना नेक न स्याई छोह॥ रिष्र भगनी पूनि राक्षमी जाकर मनज बहार। मनन भई लक्षि राम छवि करन चही मरतार॥

खरदूषन आदिक सकल मोह्रे राम निहार। लडे सो निज इच्छा नही जिय बीरत्व विचार॥ ऐसे रचवर रूप निषि सो मोहे सिय देखि। पटतर ताकहं पाइये अति अदम्त छवि होसि।। चमा रमा ब्रह्मानि सिया महल सेवत सदा। शारद चतुर सुजानि नित कृत चरित सुगावही।। यथा अवध मिथिका तथा सुख सुखमा मरयाद। इनहिं सदा उर धारिये त्याग मनै हमिसाद।। प्रकृती अब सब तत्व ते मिश्र जीव निज रूप। सो प्रभु सो नातो विभरि पर्ची मोह तम भूप।। पनि सोड एसिकन सग करि अहै यथारय ज्ञान। गातो सिय रष्नान्द सी निज स्वरूप पहिचान।। द्वास दासि अरु मिल सला इनमे निज रुचि एक। नातो करिसिय राम सों सेनै भाव विवेक ॥ होरी रास हिंडोलना महलन अर सिकार। इन्ह कीलन की भावना करे निज भावनुसार। वसं अवध मिथिलायवा त्यापि सकल जिस आस। मिलिहै सिय रचनन्द मोहि अस करि दुढ विश्वाम ।। पुजे नहि वह देवता विधि निषेध नहि समें। सरण भरोधी एक दृढ यह सरणागति धर्म।। सो पनि विधा बलानिये साधन भावत प्रेम। साधन नोई जानिये बामे बहुविधि नेम।। श्रद्धा थर विथम पुनि निज सजाति कर सग। श्रजन प्रक्रिया धारना निष्टा रुची अभग।। पूनि अनुषंकर स्थाग सब यह लक्षण उर आन। प्रथमहि माधन भनित के ताकरि भाव यसानु॥ कियारंभ के प्रथम ही उपने उर आतन्द। किया विषे दुख सहनता फर्म न आलस फन्द ॥ ए सीनों बूप कहत है खद्धा के अनुभाव। श्रदा सम्पनि होय घर तब बस्त की चाव।।

सनि रुखि नींह लौकीक में दरशन ही आम्नाय ! मो सनि जिल साची गई सो विश्वास सभाय ।। जामे करिये भाव पूनि सोइ परीक्षा लाग। बह विधि चित्त उदवेग ही तदपि तास नहिं त्याग ॥ यह निष्टा अनुमाव रुसि जाने उर में होय। क्षाको कछ सदाय नहि मिलै रामसिय दोय॥ जामे प्रीति लगाइये लखि कछ तिहि विपरीत। जिय अमाव आषे नहीं सी निप्टा की रीति॥ दरश परत में सुख बढ़ विन दरखन दुख भूरि। यह रुचिक अनुभाव सुलि करे न रुववर दुरि॥ भाव अस्ति तव जानिये यह जिय होय मुभाय। क्षमा विरक्ति अमानता काल बचा नहि जाय॥ मिलन आसरजुबद्ध चित पुनि उत्कठा जान। आमिवन तद्गुण कयन प्रीति वसत अस्थान।। नाम गाम में रुचि रादा यह नव लक्षण होइ। सिय रघनन्दन गिलन को अधिकारी लख सोइ॥ बिष्न अनेकन होड़ तौ प्रीति रीति नहिं हात। आसक्ती नित भव बई सी रुखु प्रेम प्रधान॥ स्नेह स्लक्षण जानिये चित्त इवित लखि होय। तन धन विख्य न भानही तुजे बिछेदक जोय।। लिय रघुवर सम्बन्ध करि दुख सो सुख इव भास। सिय रघवर सम्बन्ध विन सुख सो दुःख निवास॥ यह रुक्षण अनुराग के जनरागी उर जान। ताको करि सतसय पुनि अपनेह उर आन॥ लम् लक्षण यह प्रणय के दढ विश्वास च होय। बादै चर अति सुख्यता नित्र समता सुखि कोय॥ रुख उपासना दिविधि सो ऐश्वर्जाशय एक। द्वितिये माधर्माशया धर्र यया रूचेक॥ जिम्ब परात्पर रामसिय रासादिक करि यक्त। ष्यानं नित गोलोक सो ऐस्वर्याचय उनगा।

# रायभक्ति साहित्य में मधुर उपातना

तथा अवत्र में घ्यावही रामादिक बहुरंग। बीच बीच मिथिला गवन चहुं बन्धू मिलि मग।।

माधुर्या मोड जानह रमल जनन मुख मूल। करें सदा सोइ भावना गहि लक्षण अनुकूल।। पूर्व कहें ते प्रणय युत अप्ट सारिवका जान।

सनमन को मो बो भई ताहि माख्यिका मान ॥ असन पर अलकें लसत भुज असद छवि देता।

छरो छवीली फेट में वित्त चुराये लेखा। मजन राफरी से चपल अनिवारे युग बान।

जन् पुक्ती एती इतन भींह चाप संवान॥ लिलत कसन कटि बमन की ललित तलटकनी चाल । ललिन धनुष करमर धरनि ललिताई निधिलाल ॥

लिलाई रघुनन्द की सी जालन्य विभाव। ल्लिल रसाधित जनन की मिलन सदा मनुवाब ।।

कोकिल शब्द बसंत ऋतु सी वहीणन जानु। मन्द हर्सान दूग फेरनी सो अनुभाव बलानु।। पूर्व महे ते सालिका सबै सुविप्ता जानु।

उम्र अरु आलस्य विनु सनारिह अनुमानु॥ अस्याई प्रिय तारती प्रणय प्रेम अइनेह।

अनुराग अस परम पर वारत तन मन गेह॥ दशा वियोग प्रयोग भें पूर्वक ही दश सीम। अब रम रिपूता मीतता वही जम होय।। मैत्री शान्ति ह दास्य के अरम परम सो जानु।

बरमल मध्य तटस्य दीउ मुचि मपल अनुमानु॥ मह्य अरु शृगार दोउ अरस परम लखु मीत। द्यांनि इ बल्पल दोउ यह सुचि सों अति विपरीन॥

बनिना बुम्दन मध्य जब रघुंबर करन विलाम। मृचि अरु अद्भुत हास्य यह सीनी रमन निवास।।

## अन्दोल रहस्य दीपिका भी रसिक असी कत

આ તાલક લલા ક્રેલ

यह थी अनकराज किसोरी सरण थी रोतक अछिजी की परम मधुर रसमयी रचना है। ई० सन् १९०७ में जेन प्रेस, उसनक में छंपा। कुल पुट्ट १६ और छंद ४३ है।

वियय—बड़ी ही बाव भरी क्लिंग्लपूर्ण मापा में आयोज रहस्य के राग का वर्णन किया। गया है। मापा बड़ी ही सजीब, सरम, समावा। विया प्रीत्म के परस्पर काने कहाने का बड़ा ही मनोहारी करने हैं। कियों में क्यार के जी साल बचाये हैं बड़ भी स्थेत ही कराता है। हिंदोलें पर सूलते होने के कारण विया प्रीत्म के नुवसम्बक्त पर जो अमक्य सा गये हैं। उनकी छाँब भी भीगी निराक्ती है। अन्त में इस म्यूपार-सापक प्रेमी किये कह दिया है कि काल की यह लिंक्त कीला वियुचनमंदी भाषा से परे की बस्तु हैं, यहा पुरुष नहीं पहुँच सकता, नहीं केवल अंतरी की अधिकार है।

#### चदाहरण-

बाडची अधिक एम झलना मस्ति छक्ती सब एस रूप। खसी बमन कंचिक कसन छटत इटत हार अन्य।। सो मक्तामणि बिस्तरन पर कोमल चरण चिम जाय। भय मानि से सब दासिका जल माझि देत बहाय।। पीतम प्रिया मल श्रम सलिल बन पोछि हित सस खेत। जनु नागराज सुइद् अरचत सुप साधन हेत। जब लाडिली कटि लचकि मचकति सकति पिग की बोर तद जात बलि वलि लाडली गति होत चद चकोर। जब परित नान उरोज अंचल उडत मिय नकुषाय: पुनि हेरि पिय तन गमित चसरहि रसन दसन दबाय।। लिख हाव पियंजर भाव सरसत चाव चित उभगात। मो निरक्षि दंपति सुक्ष सरस अलि मदित उनगी गात।। हिय हार उरझे दुहुन के त्यों अली झोटा देत। मरझे न जोकनि प्रपटि रूपटी नवरू पिय रमरेत॥ लेखि समित सब शंलिन पिया प्यारी तई गरि अक। लेंगोद पिय झलन लगे लिख छके बदन मयक॥ मीगे अछिन के भोल चूदरि चुवन छागे रंग। सीने सपट लोग लिपट दरसाइ ह्यो अलि अग ।।

### रामभवित साहित्य में मधुर उपासना

मृगीच्यों सब ठमी नागरि रहि विरह तन पेरि।
मिलन बाहति काल अक निसंक हारी हेरि।।
सलित कौता काल सिय की त्रिकृत माया पार।
पुस्य तहं पहुचे नही मेनल अकी अधिकार।।
रिश्तक अलि बीनन यही ध्यार्व रहै दिन रेनल

## पञ्चशतक

श्री रामचरणवास 'करुणासिन्धु' जी

रिसिकोपासको में सिरोमणि महात्या राभचरणदान जो के लिखें 'पञ्चसतक' में (१) विवेक शतक, (२) वैराम्य सतक, (३) उपामना सतक, (४) विरह सतक और (५) नाम सातक सिम्मिलत है। ऋतारिपासना में एक प्रमुख उपत्रीच्य प्रत्य के रूप में इसका आदर है। विद्रान्त प्रत्यों में यह पञ्चातक सर्वेमान्य है। हम प्रत्यों से स्पन्ट ही पता चलता है कि महातमा रामचरण-साम जी रिकोपासनों के अनुभवी और विद्रान्त या आत निष्ठी का ऐसा मणिकादन समोग हुकेंम है।

#### विवेक शतक

## (२) राम रसामृत खण्ड

हस्तिकितिन प्रति रहस्य प्रमोदमनन अयोध्या में प्राप्त । इसमें मैराप्त, सन्तो की पहिनान एकादश भक्तो का वर्णन कन्तु में रक्तका प्रकरण है। कुल चार खण्डों में समाप्त होता है। 'उपामना शतक,' ओर 'बिरड शतक' में कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं---

## द्योभा वर्णन

280

नीच कर्म करते गई, गुप्तसा प्रति कृरि।
राम कर शति रिम गई, युप्ट भाव मय दूरि।।
गई पूजना कृष्ण डिंग, करता नीच के काम।
रामीच शति करत कर्म श्रुप्त, अपको न तीई काम।
गाइ बजाइ मुनाच कै, कृष्ण मीहि चूच मार।
राम चरत रचक तथी, तिय मय राम निहरि।।
राम चरत पुर एक ते, बहु पून जाने जार।
स्था एक फल चालिये, पेट मरे रम पाइ।।

#### रसिक धरम्परा का साहित्य

राम चरन दल भिटत है, ज्यों विस्ही अतिहीर। राम बिरह सर हिय छगे, तन मरि कसकत पीर॥ राम चरन महिरादि गढ, रहत घरी दई नाम। विरद्ध अनल उत्तर नही, जब लगि मिलॉई न राम॥ राम चरन जे अर्थ जड, सुरति नयन सब पेक्षि। विरह्न अन्य तन पाम धन, तेहि कछ पर न देखि॥ राम चरन जे धीर जग सून, भयन के फैर। राम बिरह नहिं सन कछ कमें धर्म थति देए॥ इराज च्यान जप जीग तप, जो सूधमें श्रतिमार। राम चरन प्रभ विरह बिनु, ज्यो विषवा श्रुगार॥ राम चरन विरही तिथा, मोर चकोर सुमीन। सुनि यक लीस यक लीन यक, निज निज प्रेमहि पीन।। राम चरन रक्षिमनि श्रवत, निरवि विरहिनी पीव। अग्नि निर्धि जिमि भत बबत राम रूप लखि जीव।। प्रेम सराहिये भीन को, विछरत प्रीतम नीर। राम चरन रालफत मरे. तिमि बिय बिन रचवीर॥ कब होइडि संजोग अस, दीप रूप प्रमृतोर। 'राम चरन देखत गरहि, नन पतंप होई मोर।। राम घरन कव तव गनन, मनन करिटि मन रोक। जिमि नामिनी सनहि मन, त्यागि लोक परलोक ।। जमा जतन बिन लगत मन, तिय सत तन धनपाम। राम चरन यहि भौति मन, क्य लागिहि पद राम॥ मिंग निश्न तब जानिये, राग चरन दढ होइ। यथा सती पिय सम दे, जगत नेह सब पोड़ा। मुमहि समाबहु तब अगे, मम शूरत रघुनाय। राम चरन कठ पूतरी, नवे सूत्र पर हाय।। कव नैननि भरि देखिड़ी, राम रूप प्रति अंग। राम चरन जिमि दीप छवि रुखि गरि जात पतंत्र॥ व्यव रमना रामहि स्टिह, ज्ञचा क्रिंदि विहंग। राम चरन चातक रटत, बारह मास अभंग।।

मत कहें फूल वसन सुल, अगिन लूक सम मोहि। सकल सुजोब कुबोब भव, रामलला विन तोहि॥

## रसमालिका

#### श्री रामचरणटाम जो

मुप्रमिद्ध रसिकाचार्य थी रागचरणदास जी महाराज 'थी करुणराह जी' रजित (रममालिका), रिक्कोपासना के गले का हार है। इसमे परचाम, पर स्वरूप, पर रस, पर मन्त्र, बहा, जीव, भिन्न, योग, ज्ञान, वैराग्य, सत्मग, प्रेम तथा लीला बिहार का रहस्य बडे ही गम्भीर एव रहस्यपुणे ढम से विजित है। इसे श्री भरतगरण जी (सी विश्वाभरत्रमाद जी मायर, भूव पुरु प्रोफेसर गवर्नमेण्ट कालेज, अजमेर) से प्रकाशित किया है। रिसकीपासना का सिद्धान्त एवं उसके विनियाग की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए यह ग्रन्थ परम उपयोगी मिद्ध होगा। कया यो है कि एक समय बहालोक में चारो वेद अपने पारस्परिक सत्मग में बहा का निरूपण करते हुए इस बात का निर्णय नहीं कर शके कि बहा का स्वरूप सवल है या निर्णण। अन्त से बारों ही मिल कर होय अयवान के पास पहेंचे। होय अगवान ने लध्यम भी के स्वरूप में उन्हें दर्शन दिये। किर बेदों के प्रध्न करने पर आपने परवास, परस्वरूप, पर मन्त्र, पर रस, क्षर, अक्षर, सग्न और अगण इन नी प्रक्तों का स्पष्ट रूप में विवेचन करते हुए बेदों का महाय दर किया । इसके अतिरिक्त इस प्रस्य में बहा, जीव, भविन, बान, वैशाय, योग और शलान आदि यह विषयो का भी सन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। नान्ययं यह कि अवितपय-प्रदर्शक न्यूबार रम से ओनप्रोत यह प्रत्यरत अपने दग का निराला ही हैं। सब्दावली वड़ी ही गम्भीर और भाद बड़े ही गहन है। दिना अच्छी तरह दुवकी लगाये इस बस्य का भाव पकड़ में नहीं आता। कुल बस्य १५ अवकाशों में विभवन है और प्रत्येक अवकाश में शिया-भिन्न प्रकरण है।

## सिद्धान्त

श्री मुलभी श्रुगार गुफा रम दास्य बलाती।
यहाँ चीट रहि गई गाफि से रम दिल्लाती।
माई आंति रम बुदू धरपी अब स्वामी के पम रहे।
ग्रीडा गिल तिज बुन्य के प्रमुद्ध राम रम निर्वेहे।
राम नाम बन्दी बदिंग सुन्य ते कहर न जाव।
ज्यो तिब निज पति गाम को कहन बहुत महुष्याय।
तासु सप्य जामीन सित्त महारानी जू।
रहिन मुजम परमीग जुगन छित शानी जू।
सहन मुजम परमीग जुगन छित शानी जू।
सनन नम्नेक स्तरा स्वरूप रम प्रमुक करि।
सहमी तिर महि नाह चरण रज दिय परि॥

िंद्र चित्रका किरीर अधित अधि रवि स्रवि। जनु गशि रस कहें पियति वेनि नागिनि कवि॥ इस बन्य मस्त्र लब्य अलक अलि अलि जन। भक्टि कटिल छवि हरे कोटि मनमिज धन ॥ दिव्य जलज सम नयन श्रवण रुगि सोहही। जेहि चितवनि की कृपा सूजन जिय जोहही।। करण फुल मनि कनी यनी अयरनि गति। विपुल दिवस निशि राज छपहि विन्दुन प्रति॥ লদল ৰবন ভৰি ঘাদ কাতি লগি ভৰি ইমি। मानिक मनि ढिंग पोत होन खुति त्यो जिमि॥ तिलक अघर रद बिच हाम अदभत लसै। जन धन रवि शिश जलज मध्य दामिति वसै।। वेसर स्वच्छ बलाक अथर पर हलकई। जनु बृहस्पति दिवि शुक्त हृदय शरि ललकई।। विद्यक कपोल अमील गरे मक्ताविल। राम चरण छवि अलम लम्बर्हि सगकी अलि॥ परम रुचिर अगद क्लन मुद्री बर। शोभा छवि सु शृगार सुभग विनः कर घर।। हार बीन बैजिति परिक उर पर बन। भन जुग मंदल नपतिह शिश महल जन्॥ सारी किनारी जनेऊ अमर धन कह हमै। जनु दामिनि कैदयकि जमुन विच थिर लसै।। कटि अवरन पट दिव्य उभय तन मे कार्य। संग छवि अलव अनुिं तुष्छ उपमा सबै।। नामि दिथ्य द्विज राज अभी हद अलि जिमि। रिव मन्दिनी छवि स्नमर करें छवि तह किमि॥ त्रिवित रेस छवि मीच मूत्र फिकिनि फवि। मनहें महा छवि छेकि हसति त्रिभवन छवि।। दटि पर बर पट एक जुगन द्योभा अमि। मरकन गिरि उर तदित मनह पूरन सीरा॥

विथ मधु गण्डहि मण्डि चरण नृपुर चुनि। जन अछि स्वरन कञ्ज पर रमदापही गृनि ॥ नक्ष मयक सूत ठाठ बनज दल पर लसी। मनह स्वेत अलि मौन पियत अनमव रसे॥ निज्ञेश नखन प्रति धारिये। विमल जावक अनुपम अमल विडित द्यति कारिये। अमृत मिन्य चिन्ह देहि चर जन। **ਪ**ਸ਼ਨਲ कोइ सिल जन जिय मीन पीन तेहि रस मन्।। शिव स्क स्पक हमी पाँचे : रहाँह सदा प्रभु निकट कर्यह आहा लखी।। चिन्ह हिय बसहि प्रगट एकै दुई । सेवि धर्म यह परम रहिंह पिय मन छई॥ लाहिनी लालन तन् छवि सम उपमा रिव दिगि अमित खदात वीप चति हत जिमि। मानिक मनि जहें पोत गुत्र खुति किमि जगे। कोटिन सर हरि भर सम कहत रूजा लगे॥ जुगल रूप हो है कर कमल सबल सर। राम चरण≄किमि कहै कृपिन सुर पुर घर॥ सनि श्रेणी देनी बनी जन अहिनी बनी मुक्तन कसी। भन भिरि अनु शशि कुण्ड कहें उड़ि चलिय मुकि रस की रसी।। मुक्टी कुटिल अलि कञ्ज चय मुख इन्दु सर विगमित मनो। विहसित अधर रद हुद छवि जन् दाम ग्रीश मीतर बना।। ज्य बीर जनुतीहि तीर कचन कमठ सिस् निकने पने। मस बज्ज पर बेसर मनह चित लाल मित अलि होइ लमें। की नहीं छवि छाके रिमक नित मुक मय रम ते भरी। प्रति अय कोटिन वारिये जग करनि रक्षक छे करी॥

दन विहार

मव राहम मात्र बनाये वन विहरत सो रम पाये। बहुरंग के फूल उनारी बन माल गुहै पिय प्यारी॥ बहु भूषण सुमन बनावे रिच प्रीतम को पहिरावे। प्रमू निज कर फूल उतारों बहु कचुकि हार संवारी।। सब मक्षियन को पहिरावे सिण कुल्म माग मुहावे।। रिच मेंत सुमन बहु मारो सुचि रोग सरगी मिलारी। प्रभू निज कर वर पहिराई गुल दिव्य मुगन्च लगाई। सब दिव्य अकडुत राष्टि रार राग बसन्त रूपोई।।

#### वसन्त विहार

खेलन बमना लाडिकी लाल, सुख मिन्च उमिंग आनन्द माल। वन अद्भुत अगि गहें निग बनन्त्र, प्रभू बिहरत कीन्हैं सखि अगन्त ॥ तुन समत स्वेत पट सुभग अग, जन बाल हस बम बीच गग। हुसि रंग विविध डारत कृपालु, जनु कृन्द लतन्ह पर बैठे लाल ।। मब मखिय समन ले विविध रग. एक रिच वितान मीजित अनग् । सर सुमन मिहामन रचि बनाइ, छवि कहत कोटि बारद लबाय।। तेहि पर सन्वियन बैठाय स्थाम, लिज्जन प्रति अंगन्ह कोटि काम । तहें नाचत सबि करि विविध गान, भूषकत मुदग धमकत निशान ।! बीना तमर नेहर उपग, रस भरिय भेरि बाबत मचय। नपुर करून किकिनी सराल, यति थेड थेड थेड थेड उठत ताल।। गावहि अनुि रामिनि रसाल, सुनि रस बस बिहंसत उठे छाल। रस हेत भरे प्रभ अमित रूप, एक ओर भई गली छवि अन्य ॥ पिय और चलाँह विचकारि चाह, मली और अनीरन परी माह। भई कीच अगर अुकुम सुरग, सुल मिन्यु बदेख आनन्द तरग।। एक सक्षिय नाम हेमा प्रवीन, चलि रस छल करि प्रभ पकरि ले(न। कोइ हार पीताम्बर लिये छीन, कोइ निज उर प्रमु उर डारिदीन ॥ कोइ चुक्त मूख लालन लडाइ, कोइ हमत पान बत्सल लगाइ। मिलि प्रीतम सांक अल्हाद रूप, रचि राम चरण राहम अन्य ।। मनि भूमि पर लगे नचन गति जगमगति प्रति छाही बनी। जन छवि श्रमार मनोज रति लजि चनि पगतर सजि जनी ॥

#### सलियों का नृत्य

मिन तर छतन्ह जगमगति जन् देशत चपछ तिपित नही। मिन नचीह मुद्राकार प्रभु तिच बोच करते कर गही॥ २४६

बहु ताल बाबहि नरण चंचल मुरत कर मृत चय हुए।
मृता कलिण मुपुर समें जनू अमिग मर बहु शिंग उप।
दहु और वाजन मदि बनाविह रमसिंहा पुगु पढ़्यू।
मम मेरिवज तड तड नफीर निवान षषकहि दक पू॥
सहनाई पिय पिय गुगिक गुग मृत्य शनशन झाझही।
तान्यू जय मुचग करतालादि अनगन बाजही।
तान्यू जय मुचग करतालादि अनगन बाजही।
सह मुमन वर्षोह सम अकर्षोह सकल हुपँहि रम मेरे।
सोलहहि किन पूणार रग गरि नगर रग काहिर घरं॥

श्वेगार

श्रम कम मुख सोई कमल कोश मोती मनु। नेहि उपर बरुण रज परम अनूपम की मनु॥ मेचक कच अलि जनुकमल ददन पर अनुकि मिले। शशि राष्ट्र मनहु दुइ कुटिल समर तित्र नइ मिले॥ रतनन भरि बारी जल गुगन्थ समि छीन्हें जू। निज प्रभु मुख बीइ मुख मूरित वित दीन्हे जू।। कोउ भुत्र गहि ठाडी कोइ सन्ति अग अगोछे जू। कोइ व्यवन करें कोइ अचल ते मुख पीछै जू।। कोइ कुण्डल अलके उरक्षि वई निरुवारे गुः कोइ मुकुट सुधारै भूषण टूट सवारै जु॥ कोइ कमहि पीताम्बर अग सुगन्य लगावै जू। कोइ चैंबर दुरावे मधुर-मधुर कोइ गानै जू॥ मिलवन के भूपन निज कर लाल सुघारी जू। कूलन रचि चीको सन्ति प्रभु कहेँ बैठारी जू॥ कोइ चरण प्रक्षाले भूम बीप करें प्यारी जू। छत्यन विधि भोजन लाइ मली न्यारी न्यारी जू॥ फल कुल मूल दल अभिनिन्दिक बहु लादै जू। प्रमु सम्बन पवावहि समिय देइ प्रमुपार्व जू॥ रम पाइ परस्पर की आजमन सु पान जू। कर दिव्य आरती याजन धुनि धुनि गान दू॥ एक सुमन सेज रजित प्रीतम को पीदाई जू। मनि वाय वलोटहि कुछ वर वस्ति लडाई नू॥ हिन हिस सब मागहि राम दान पृनि दीने जू॥ प्रमु राम चरण उठि जल विहार वर्छ की वै जू॥

नुःय-विहार

नावत वट नागर सुख सागर अगम्यो री। लालन यस विमल इन्द्र भेचक उर चित्रक बिन्द्र॥ सित मत्त चप विमल कज तज गति विगस्नो री॥ भकटि कटिल चचरीक थिखत रसिक छीक।। गान विच असि असीक तिन दिए निक्स्यों सी।। कर कर यदि लखिय लाल समत गत्र मत्त माल। लकत कट ग्रीव चरण हिरि फिरि चललोरी॥ अलकै सलकै क्योल कुण्डल हलकै क्लोल। जन दक्षि उर रविहि डोल सह पवि झुल्योरी॥ यहि विधि ससे सरम् तीर तीर पुरुत बन मंगीर। पुञ्ज सुमन पुञ्ज अमरि गुजत जन ज्योरी।। युग तट मणि सय पवित्र चितित श्रेपी विचित्र। प्रभू मन भव जल सनेव करण रम भरपोरी॥ नील रतन मानिक जन संज शयन मानिक फन्। जुन बन भव प्रभु रिव अलि रमन रट रस्योरी॥ स्मति वहति सुरति बलि मुरति दिखराऊ अचलि। राम चरण जग तजि लख भवन भैसि क्योंरी॥

कल कीड़ा

परि सेवित्र मुमानस किया सिंत लाल कोतूहल एवी। वल कैति बीड़ा फीड़ वहूँ महुकाद कीड़ा कल मची।। वलनास कर उपगीत्म काल बलनास कैतह वित्र सिंत कारि उद्दारि पुनत देशि किया पारत नची।। वित्र से प्राप्त प्रदारि पुनत देशि किया प्राप्त प्रदार पुनत देशि किया प्राप्त प्रदार प्रदार प्राप्त केत्र वित्र व्यवस्त व्यवस्त व्यवस्त व्यवस्त प्राप्त प्राप्त प्रदार प्रदार प्राप्त प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्राप्त प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्राप्त प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्राप्त प्रदार प्रदार प्राप्त प्रदार प

२४८

बुनु जुग निमु चय कुरम गृह ही रिन विर वर्तम। विह रजु किस बीच वेर सब विज सुल मारो ॥ वह राखि निश्वरित करताल हस नजावती। वह वास राग गावती गन मावति नहिं नारो ॥ कर से कर जोरि मकल निर्तेत कर जपर नपन। चरना चलते हुवत छटकि नुपूर रककारी॥ राजालंक्ट्रत विचित्र वरामय कर विप पिनः। जनु मन दिनि तहित विपुल दमकत दुनियारी॥ एन छुन घर दे के इस तह गावति पिय मंग संग। चलिन लिवित का जनग नाजत करतारी॥ अस्भुन राहन अनुम देवीह कोइ सकि स्टप्प। राम चरण चेले किमि नयन जन्य चारी॥

हिडोला

झकत छाडिली लाल हिंदोले। नील सचन पल्लव तह शोभित जन वितान घन माल गर्नीह मधर सघर पिय मन स्रै कोकिल शब्द सुराल। वरपत मेह अस्त तर अमृत बीलत मीर रसाल। श्री भरम् उमगत उरुवल जल लहरि उठन माना जाल।। त्रिविध पवन निन्दक माध्त कल पट फहरात मु लाल। पद कर भूपन राडित भरात शिया निल्वत धनु सुरपाल। बह सिल मग थग झूलित है बहुरि झुरावित बाल। गावहि मधुर छाल मन मोहै भरोह विविध रस स्याधा। मनहुँ मदन रित के व्याहन वहाँ साजि सकल निज ताल ! लाल विहारि देशि बन भूलेक विमरि गयो सप हाल।। यह रस राशि रिगक कोइ मिल सोड निश्चि दिन रहित निहाल।। रामचरण यह छाडि कहैं कछ कारिख तेहि मुख गाल।। दाम रूप नहिं भिलन रहत दिग बाह कर्डू नहिं। तीन मुनित फल एक एक यहि रहेउ चारि यहि॥ तदपि तिगुण विन तजे दास पद कवडू होइ सिधि। जो बनिता पति रुहं पिता. कुरु रहं कवन विधि॥ मक्त धर्म अये दूरि दानि भद इत्र युक्ती जब। जप नप बन नेवादि नाम यह दास होइ तन।।

बिन जाये नीह दाश दास यह होद काहि लीब।
बिना करने कहें प्रीति प्रीति नित्त प्रेम सके प्रविच।
बिना प्रेम की यनित हेतु पूत वारि मण्ड चहुर
बन तत्तव मंबार समा जर जुर होद बहा।
जहां जास नीह दास दाम जहें आस न है दिम।
भी रामचरण रिव रैनि एक स्वान उदय किमि॥
दाशी पक्ट जन्म क्या वादी परि कोरे।
मानि प्रति जल विज पदम वीम यहि विवि चित्र जीर।
महें सरवर इक अभी सहम दक कमक दीम रही।
जीही जन की विय मतर पित्त वन यहि होता वना सह।

## अप्ट*याम पूजा* विधि भी रामचरण भी कृत

[ अपस्य महिता के मूल स्त्रोको का प्रधायय साध्य । संयता आरती में लेकर दायन तक के पर । लवनक प्रिटिय प्रेस से सन् १९०१ ई० में छपाकर छोटेलाल सब्सीचन्द बम्बईदाले ने प्रकासित किया । ]

#### सलियों भीर सीता का शुंगार

कोइ लक कमक महाला यह पा पीय के।
जनु भरकत भणि पत्र लिखति यस क्षीय के।
कनक पत्र जा पद जावक चित्र लेख के।
कनक पत्र जनु लिखति राम मन मोन्न कहैं।
निय पत्र पीठ चवल मणि एक दिवन कनु।
बाल हैंस सब कच्चा कोया बोव्ही जनु।।
निवारित नुपुर गिय पग रतन कनक कर।
मन्द्र वित्रित्र प्रमा पत्र कनक कर।
मन्द्र वित्रित्र प्रमा पत्र कनक कर।
मन्द्र वित्रित्र प्रमा पत्र काल कर प्रमा
पुष्ठ तीन अवलि पत्र राम स्रोनकर।
मन्द्र प्रपत्न मर्र बल्ल नील कमल पर॥
गिय नुपुर गर पंज कनक दुरलर दर।
नुपुर पर पैजनी वनी योगा पर॥

नपुर ऊपर गोडहरा जानकी पीध के। जात रूप मणि चनित चनित तस सीय के।। थय श्रुगार करे चतुरी इयामा समी। कोई कहैं जेहि बस मयो राम रामा छन्नी।। सिय को छील रमालत पाँच मैं एक ही। स्वर्ण खोल मरि मोति जहाद लरन गही। जानकी कटि जगमगति नील पट पर छई। मनहुँ सप्तरिति नारि बलाइक पर उई॥ रामचन्द्र कटि धेर तीनि कर किकिसी। नील प्रांग सच्य प्रात सुरुज जनुदामिनी।। जानकि कटि मण्डल तय किंकिणी पनि गही। मनहें शुक की माल मुत्र दामिनि पृती।। कनक समाल सना तर बामिनि जासमी॥ छल्पि लाल कटि सुत्र यगल समि रिच भरी। राम चरण शृगार छवि जनु मेक्षल करी।।

### भी राम जी का शंगार

भी राम जू के कण कण्डा लक्षत स्रतिसय गमनती।
वंकांण कीस्तुम उर लमें रिव कोट स्रिश दुति सो बनी।।
कीस्तुम तरे वर गूज कल्यन मणि कनित अद्मुन करी।
उद्यान रिव गमकीट हुद र र रिव्ह सो सो मानी।
नाओं तरे बरसाल सीट्स वनक विद्रुम लक्ष्मा।
कीयति माला किलिभी तर लागि रवा पचरा करो।।
भी हुएल निकाशण चिक्र रीता पिद्री कर जमानी।
१४ मार कत बनमाल शिव सिस पीतते अद रम लने।।
कालन चीन क्रम लक्ष्मान यह किलत जरावन गृहित ने।
नवनील माला क्रम लक्ष्मान यह किलत जरावन गृहित ने।
नवनील माला क्रम लक्ष्मान यह किलत जरावन गृहित ने।

#### सिंखयो द्वारा सीता और राम का श्रमार

कोइ गति गिय भू मध्य सुनग भेटुर करे। मनई अमल श्रीय जिसर दिव्य दीपक बरे।।

राम भाल तिलकोई गोरोचन रेख दुई। पीत मनहें घन शिखर तिहत जग मग छई॥ कोड सप्ति निय कच जार्रीट एचिर माग गीठि । बीस अवण लगि मध्य मिलित मोती पही।। द्रीका सिय जुके भाल श्रवण लगि पर ठटी। पटटा कार कनक नवरल कनिन जटी॥ टीका पर चन्द्रिका राम दिशि झिक रह्यो। रवि यसि बहु त्रिभुवन उपमा बखु नहिं लक्ष्मी ।। सप्त श्रृग यक मध्य किरीट राग गिर। मणि जटित रविकोटि बन्द मिलि नींह थिए।। राम अलक षषरारि कपोलन लिय समै। मनहें लब्ध अलि कमल भीर पीवन रमें॥ सिय सेंद्र टीका भाल वेंडी वन्। कनक शृग पर केत् दुइज शशि श्रुक जनु॥ बनी अनुप श्रदणता टकन्। जन गीं। हृदय दृश्ल कमठ शिक्ष कचन॥ राम अवम कडल मकराकत लोल ज। बनु, तमाल तर मुलत मधन हिंडोल जु॥ कोटिन रवि पर तेज कोटि शांतल शक्षि। जनक लली की बोर तेज शीतल तमि।। अति भुन्दर मिथ के अम्बक काजल बनो। अरण कज के कांप स्थाम रेखा मनो॥ काजल देंद्रि भवी दह लीचन दमाम के। जेहि बिभि जनक रुखी के तेहि विभि राम के॥ मीता मूच अपरारण पर वेमरि हुछै। त्रनु मयक मृत अरण कांत्र दलन पर चर्छ॥ राम बुलाक मनोहर चित्रक विन्द कई। पीत मकल छिव छेकि छाप जन करि दई॥ नील बिन्दु सीता जु के चिवक ससी करी। वधीकरण जन् यन्त्र राम चित्रहित घरी॥ पहुची बलय बहुटा मणि कनक जरावहीं।
सीना मुज द्वी मूल मली पहिरावहिं॥
राम मुजन बाजू बलय मुनि मन मोहिका!
सह वा पहुची कंकन मणिन मृदिका!!
सिय पखुवा चूरी कंकरण मृद्र छिल्ला!
सिय पखुवा चूरी कंकरण मृद्र छिल्ला!
सक आदि बहु मूणण कनक मणिन कला!!
पीताच्चर मणि कनक छोर मौतिन छनै।
सरद प्रान रिव तिहत तस्त कंचन लनै।।
सरिय लाल के भूषण अगिणित को कही।
राम घरण सिक कामहि जो लिस छिक रही।।
जेहि सिक कुज राम निय आही!
सह तह पुनन गलिय कराही।।
जानकि रिसक जानकी संगे।
सन विहर्सह स्कू कुनक रंगे।

कावत राम बिहारी देखों सखि। स्वरं द्वीर प्रग्राम बिरिय हे बति ब्रमुस छवि त्यारी ॥ सीताराम मगोहर बोरी विनवन की बिरिय हो। कुंडल अलक हलक बुताक की दलकत हुदय हमारी।। कुंडल अलक हलक बुताक की दलकत हुदय हमारी।। मंग सली सीहें अनवेली बनी करी छविकारी। सुमन मियार विसे नखीतल जो निकर स्थाम सवारी।। प्रमुम नियार विसे नखीतल आजें कुलन गेंद खंडारी।। प्रमुक्त को नियर पर्याप्त हो। सुकि सुकि लेन परस्यर फेकहिल्ली कानर विषय पर्यारी।। असे विस्तान स्थाप रामारी। नदीति असे सिप्तान मुनिय हिगार जनारी। नदीति असे सिप्तान मुग्य सिप्तार विस्तान मुग्राम स्थाप सुक्त सिप्तार विस्तान मुग्राम सिप्तार कार्योग स्थाप सुक्त सिप्तार विस्तान मुग्राम सिप्तार कार्योग स्थाप सुक्त सिप्तार विस्तार स्थाप सुक्त सिप्तार विस्तान मुग्राम स्थाप सुक्त सिप्तार विस्तान मुग्राम स्थाप सुक्त सिप्तार विस्तान मुग्राम स्थाप सुक्त सिप्तार विस्तार सिप्तार स्थाप सुक्त सिप्तार करिस्तान स्थाप सुक्त सिप्तार करिस्तान स्थाप सुक्त सिप्तार करिस्तान स्थाप सुक्त सिप्तार करिस सिप्तान स्थाप सुक्त सिप्तार सि

राजित निय रघुबीर निहासन।
नोदिन बातु प्रकार निहासन नोदिन स्वित नम ग्रीर॥
नोदिन बातु प्रकार निहासन नोदिन स्वित नम ग्रीर॥
नोदि काम रति दुनि निन्दन ही स्थामक ग्रीर गरीर॥
मौत बहु मानि निमुखन ग्रीभिन पीन नीतंबर पीर॥
यहु मिल पूप की युवित बनावहि बहु सीए मानीर॥
बहु मिल पूप की युवित बनावहि बहु सीए नीतं।
बहु मिल रिन नीवेश बनावहि बहु मिल नीत्हें नीर॥

बहु सीय मूख गञ्जन पर कीन्हें बहु सिंव कीन्हें बीर। बहु सींब खन स्वता नागर कीन्हें बहु सिंद करत बगीर। बहु मींब खनन विचिय बनावीह ताळ देहिं बहु थीर। राम चरण शिंव गीरी गार्वीह मपूरे स्वर यभीर।। प्रमा चरण तळ पुनि नंद जायक नुपुर बारह नानकी। स्रोत आर्रीक रिष्ट्र प्रमा की निर्माहित की राम मुना की।। पुनि किंकिण कीट सुन गगोहर बहुरि अपर चप गान की। बणित पुष्ट सींख सींब चलोर थींग पुनि तसींग प्रमाम की।। कुनि किंकिण कीट सुन गगोहर बहुरि अपर चप गान की।

ब्रांक छात्र देणु किचोर कियोरी।
रक्षुकर्म अर जनक नक्ष्मी यह प्रश्नार युन रूप कर रेरे।।
क्रेफि कठ जुलि खाम रामदान रूपन पीत बानकी मीरी।
रामयक कर नर पम् राजदा विम्न पर करण पीत बानकी मीरी।
रामयक कर नर पम् राजदा विम्म पर करण पर छात्र कि कीरी।
मन्दु राम झारी होष्ट सिव तम मिय एट पीत पाम तम कीरी।।
मन्दु राम झारी होष्ट सिव तम मिय एट पीत पाम तम कीरी।।
मोड छात्र कहें विमुख्य भूचित की अस वो सिव यान हरी री।
मुगत मीहर मण पाम तिन बारे छात्र पीत काम करीरी।।
कहा निवि निकट ठावि मेचा बहु मृख ताम स्वर पान मरीरी।
रामयाल सनकारि बोय सुक पित हमुमत तम यह पान मरीरी।
स्वरात मेम माम तमम तम हमुक पित विच कोर पाम स्वर पानी सी,
भीत प्रम माम तमम से से सिव कोर पाम स्वर पानी सी,
भीताराम सुपा छात्र निविध यह चलत सीन इब पल छीई।
अम अम छात्र क्ष्मवार गारी नमम माम रह रह पीते।

सैन चिरुप पिया भीर राम विशा । मकर ससी मूल चंद शिलोगींद्र दिन यहें बहु तेरि ॥ जलमाने जीस नयन उनींदे सहसा ससी निहोति। जीटब डाल मोचनार चलहु विश्व सकत ससी करोति। मूर्नि नित्त बचन उठे पिय चारी उनीर विह्नसन सोरे। मस्बिम राम सीय न के मणह महिता होति होते ।

रामचरण सींस करत आरती अन कम बचन अपि दीजे॥

मूपण बमन उतारि रासि गिन सैन निमूपण यारी। मीग राम मोननार चले सुख सिनयन अति उमगोरे॥ मिनपप पत्न दिवन मुस्तानिल नेन दद कीन डोरे? राम चरण उछीर गेंदुआ पै फेन सेन पीडे रे॥

सपन निजी िप प्यारी मेज मुल।
निवीष रग मणि मस परिर में जगनवात उजियारी!
मदन मनदी की खारनु मिल मामनात उजियारी!
दिव्य नुगन्य नुगन चहु डिंग रिव विविध रग कुल्यारी!
सीतायस सराम कीन मिल ठाडि नीर मेरे हारी!
नेतुर मली पर पडुम पलोटींह राहस बात उनारी!
बीरा पीन दान निजी की सीत मेरे हारी!
शह नीद मुल लोड से सिल मुल करत परिर मेरी!
शाह नीद मुल सोह से रहु राहम करत प्रकारी!।
शाह नीद मुल सोह रहे राहम करत करता हुलारी!
प्राह नीद मुल सोह रहे राहम करता करता प्रकारी!।

## भी जीवाराम 'जुगल-प्रिया' जी

## (१) पुगलित्रया पदावली

श्री जीवराम युगलप्रिया के प्रेम नरें गीतों का यह सबह लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरारायाद में मन्त्रत् १९५६ मानन बडी १३ को छात्रा इसमें विश्वेषत नायन, कावृत के झूले और हॉली के यह है जिनने भी मीतात्री तथा थीं रामजी के प्रवाच विहार, रास, झूला के इस्य विशेष रूप में बानिता है। अनेक राम राष्ट्रिमियों के गयह में प्राया में पूर्वीचन है। उर्दू फारसी ने सब्द आये हैं परस्त अवेशाकृत कम । कुल १०७ यह है और एफ ५६।

परातु अपशाकत कमा हुए १९० पर ६ वार पूछ पर। विध्य-प्याक लीला विहार, राख विलास मनक मबन, सर्यू तट की कुनी में तथा सर्वियों सर्टित नाना विधि होत्री के आवन्दोत्लास और सावन में झूनत विहार। इसके अविदित्तन श्री युग्ज विचानी के वो और वस है। श्रीयार बहुत्व बीविका और अध्वायास। नहीं हम पदाला है कुछ उचाहरण मस्तुन कर रहे हैं।

> में जामें एक्षम विधा मन राम भरे रम महल मनक भवन मेन कुल भान । जलभीहें सीहें नैन अपको हैं मोहें मेंन अब अब मुन्त स्पर छाम ॥ निज कुंत तो छटा सी छवि पूज पुज बाई चन्द्रकलादिक बाम । बीना मुश्त जयम करनार चन मिलिक चरित गावती ललाम ॥ यह रम राज वध्याज निजोबत विभारको हैं गज यन नयम। 'युगलप्रिया मगनाई रिमिन चन मिलन हेंतु रहत युगलनाम॥

मै बारी युगल पर बारी। दरास्य जू के स्वाम सलोने गोरी श्री जनक नुकारी॥ नवल निकुज नवल बनिता चहुदिया लसति जिल प्यारी। गान सरस बीना मुदम धुनि युगलप्रिया बलिहारी॥

नई लगन ललन तोसे लगी।

या निष्णा की आविन में तेरी विपुत्त अली लिप पानी ॥

है बलु पिय प्रभोव धन में जहां खहु बसत अनुरागी।
अवय रामांण महल कावनी सुनलप्रिया बडमाणी।
को दोड कुन मरयू तट को मिनन मान अलमाने दिये नलवाही।
दिवारत अल्कावकी मुवारविन्द संभितन मुख्या मनेह रिक्तन
दुम कन मन्नु प्रकृष्टित जन्नु पुरत्तक्यां कुमार्थ वनमाही।
छम तस्करादि जैते रिक्त भाव दुदित रहे मुख्यां हुरवारि राक्तप्यान नाही।।
पुग्तप्रिया रिक्तन के हुश्यवारि राम व्यान।
बेठक सनि पुलकत आनन्द रोम रोम अमुनाही।।
स्मार्कान भनी अल्वेजी बना पत्तवारी।
स्मार्कान गौर नलिख एक मालि बसार्थ रान दुनतरि।।
स्मारक गौर नलिख सुक्त मालि अंग थम छिन सारी।

जाडु भरो राम तुमरी नजरिया। जेहि चितवत तेहि समकरि राखत सुन्दर स्वाम रामधनु घरिया॥ जुलनम युत मुख चट प्रकाशित नासामिण स्टब्न मनहरिया। युग्लप्रिया मिषिला पुर वासिन कमी वाल विच मानौ मछरिया।

प्यारी जूहोरी खेलन आई थी सरयू तट कुज अनुषा पाम । बीना मृदय मुरचग उपैग सो गावै रगीली वरवामः। प्रीतन आये घाय ज्यों अनगे छाये प्यारी भाल वे गुलाल चेठे यकठामः। पुगलप्रिया दील मूठी गुलाल भरत सब समाज अगललासः।।

धंने भी सरकू तट से रंग रजीरती फाल री: पुर कह बोर प्रमोद बनी मणि कनन भूमि विभागती। तिनसे पूनव दिया मिथिका मानन्य सदा बनुरागती।। पाइनिका कमन्य विमानतिक पन्दकता गुन आपरी। देनि मुखारि रुकी राज्य कर कुदुम निषकारी नागरी।। याही वे तामुख स्व मुली सम्बन्ध दृश्क क्रिय कागरी। वे यहि रोति शीति में कुलात पुगक्षिया वह माग रो।। हो हो लेक दशरण गान रगीकी आनु रगीकी काग। छतना कनक भवन औरंग महुद विष नवर क्वीरी गाग।। विपुक कुन पहु दिया अकीगन प्रत्कलादि विशाप। मिंत्र श्रीयार वक्त पूर्व पिए प्यारी प्रस्स मुहाम। मुंत्र स्थापी वे रान थी सत्तु अनुराग।

भरि डारत पिचकारी पियपर थिय कुंमकुमा पराग ॥

वर्षक्रका भिकोई दई अग पिय विष केसिर पाय ।
प्यारी करणारी कालहारी विल्रहारी प्रियलण !।
मह लीला लहरी अवलंतनी बातनी प्रेम तताला ।।
अप स्वापि पच कहरी जीना नुस जुगल दिया बक्ताण !।
आबु खेलो रण होरी सहमा आपु खेलो रण होरी हों।
सम्प्रां पात कुमार छेल तुम कालि करी बरकोरी हों।
तुम रणुक्य कुमार लालिल में निर्म वय किसोरी हों।
क्रम रणुक्य कुमार लालिल में निर्म वय किसोरी हों।
प्रमा व में पदी हमारे गुण्य गयी कररी हों।
बुगलिया मुस्कात छवीली रंग यहल की पोरी हों।
वुगलिया मुस्कात छवीली रंग यहल की पोरी हों।

जाजा विषया रिक्क प्युनन्दन।
रिक्क राम रिक्क हिए चन्दन।
मार्गिह जुल मिर्फि रिक्कि रंगीली।
शानि नुरी विमलादि छवीली।
हुमरी कुंज मन माहि रत्नीलो।
हुमरी ठिह सम जन्दी दिम जाये।
माहि ये तिह सम जन्दी दिम जाये।
चुनार्जिया सेवा मन मायो।।

भवरत संबरित्या रामा हो गोरी नमल सिय प्यारी। एक सखी बवध पुर बाई पाती मुगन्य पहुंचाई॥ याचन ही मन विवन्त्र भयो आये गायिम्बन उपकारी। स्वामे परित्र वन पावन कीन्ही सुर मुनि मन मावन॥

धनष कथा सनि हुएँ भये मनि संग चलनि मतवारी ॥ आये विविद्या सर संवाही छवि जल वचाह जैहि माही। अलियन दल लखि मदित परम मकरंद पान फलवारी ॥ यह रसिक जनन के दाया जब होय रहित छठ छाया। तब ही लोजन मगन छवि छावत जगलप्रिया बिल्हारी॥ गलवहिया दिये बैठे दोक आय सरज कुंज पुलिन मन भाये : इतित जटित कंचन की अवनी विधित प्रमोट प्रमाद रसाये।। चह दिशि अलि गन लसस निकाये। निरस्ति निरस्ति नैन नेह बढाये।। सीस पहिका कीट महाये। कृसुमी दमन भूपन छवि छाये॥ देत परस्पर पान सवाये। मधर गघर बतिया बतराये।। रूप सुभा पीवत न अधाये। अघटित प्रीति बरनि नहि जाये॥ ् युगल प्रिया यह दंगति की छवि निरसत नैन रहपौ महराये।। उमदि उमदि आई वादरि कारी। दशर्थ नंदन जनक लली ज बैठे ससिन संग महल अदारी ॥ कुमुमी वसन यगळ तन राजत जगमपात भवन उजियारी।

हुमुमी बसन पुग्छ तन राजत जगनमात मुप्त बोबेयारी।
जंडाबती मुर्ग टकोरित लेडा तानपुर करतारी।
जंडाबती मुर्ग टकोरित जंडा तानपुर करतारी।
जंडाबती मुर्ग टकोरित जंडा तानपुर करतारी।
जंडाबती मुर्ग टकोरित जंडा तानपुर करतारी।
जंडाबता मुर्ग टकोरित जंडा तानपुर करतारी।
जंडाबता मुर्ग टकोम त्यारी।
अधिक प्रवाह बढामी गर्ग की भरे प्रमीत विकोषत वारी।
प्रमानिया रिस्तम के संपति अगम निरक्षि रतियति विकिहारी॥
रंग प्रकृत अवश्र विहारी हो सरमू तट संग किये सिय पारी।
सावन कुंड गुहाबन पावन रतन भूमि हरियारी॥
निव निव कुंडान ते बनि आई निया स्वां व्यक्तिरी॥
नविव सरमाती वरमाती दरमाती सुल मारी।
कबाइ सल्लाल पारी श्रीसम कबड़ श्रीतम पारी।

मुगलप्रिया रममान परस्पर दंपति क्षीला बारी॥ रिंगक बोऊ झूलत गरमू तीर। रषनन्दन जह जनक नस्दिनी ध्यामल भौर झारीर।

## रामभवित साहित्य में मघुर उपासनी

राजत छित्र में रतन हिंदोला तापर बोलत कीर॥ मानहि छित्र अवलोकि प्रेम मरिचहुदिशि सक्षित्र को भीर। बाजत बीच मुजब उपग मुदंग ताल वृति धीर। मुक्लप्रिया वृति सुस वर्षत जब लेत ताल मंभीर॥

マゼニ

जाबं दो उसे प्रीतम प्यारी सीय सुकुमारी। आक्त भरे जैवात परसपर लिखा अति बित और!! मावामिल बेमीर अवस्त पर हल्का मदस बुद्ध और! मनदू सुक मुर सुर गुण विचरत है कुनकोव के कोर!! रूप पविता नवनावरि पिय नागर स्थाम कितार। मालधिया सेक अवस्ति हो को कुल कित्त सो भीर।

आज चल देखोरी आणी श्रीराम रिक्क पिय राम रच्यो सुस्रदाई। राम भूयन बसन स्थाम सलोने अम ली. नील ली सगलोनी अली समुदाई।। बीमा मुदय मुच्च कठतार चया बाजर ईमन राम परम सीहाई। युगलदिया गान करींह जावकला लाल प्यारी उपनि समलाई॥

सियावर सावरे छवि देखि।

रहत न तन मन सुधि कछु सजनी लगत न नैन निर्मेखा। सजि सिंगार परस्पर दोऊ यस्त्रवाही नर वेखि। युगलप्रिया अलि चन्न कछादिक मुफल सबीवन लेखि।।

सूमि सूमि छायो रस अधियो। गरजन मेह मेह बोल्टीन में नवधन स्वास राम जिन लेखिया। वामिति सी दमकति नव अगिन गौरव रन चहुर्दिश कर हसिया। यरालप्रिया हिय तटत रसिक जन ज्यो ससूरिश्वर पर करि पतिया।

लेलत वसत रसिकायिराज।

रघनन्दन सिय मग अलि समाजः॥ ओं शांबर वसन साज। মুব্য সহ বিবিধি ৰাজ।। अलियन यावै वह सरम राग। जन मन अनुराग जागा। रागी कहे चद्रकला सुनिये जू काल। वन फूल्यो दुम रसाल॥ प्रसदा दोऊ चलिये संत सजि मन मोहन दोउ मिलि येक सगा।

मध्य धाम । याचे जहा वन विशाल मुखमा रुलाम ॥ ञायत बैठे जू आय। तोहि मध्य कुंज चंद्रकला वीना तव नाचन लागी अलि विविधि भाग। वति सरम चाव।। गावहि वसत गहचरी वेष भीन्ह । ऋतुराज मरि धारन माज दीन्ह।। भेवा सिंगार किये अपने हाय। फलन निरपत छवि हो रहे मति सनाय॥ तद युगलप्रिया इचि समय शोरी बुलाल होरी मनाय ॥

## उङ्ख्यल उत्कंठा-विलास भी धुगलानम्बद्धरण 'हेनलता' जी

## (१) प्रश्नवत उत्कच्छा विलास

सुनधुर मननावन दोहों में श्री जनकराज कियोरी जी तथा श्री क्यारपराज कियोर जी सुगल सरकार के सरक नाम, रूप, गुण, बाम और शीला की उजव्यल उरकता से पिद्मूर्ग भी सुगलानच्य सरण जी महाराज की यह पुस्तक पुरत्तक मंत्रार लहीरियानस्पय (दरनाग) से प्रका-रिता हुई है। जंत में दी हुई पुष्टिका में यता चलता है कि सबत् १९७२ साह सुक्ल अप्टमी मीमसार की इस येंद का लिखना पूरा हुआ था। संपूर्ण यब दोहों में है।

विषय—आरंभ में ७० दोहों में नामीलठा है, किर ९४ दोहों में इम्पोलठा है, तरननर १४ दोहों में मुप्तिलंडा है, तरनतर २० दोहों में बापीलठा है और अन्त में १९० दोहों में बीको-लठा है। इस मनार हुठ मिला कर १९५ दोहों का यह बंध रामहोगाना के आधारांधी में सर्वेतनात्व पर उपनीच्य वस के रूप में चुनाई भाग जाता है।

#### उदाहरण—

कोक-बेद बंधन विपुत विरश विधारि विधारि। जिन्हों जीवन नाम बहु आग गमादिक बारि॥ नवक बेहिनिष नाम भीग मीन ममान मुकीव। रहितीं हाम हिराय हिन हर भागत पन पीन॥ महा भयुरता नाम सुस सागर रहना चाहिल। मुक्ति मुक्ति-असिलाय तुन-रास मानिहीं राजि॥

बार-बार रसना सरस कब देहीं उपदेश। र्राट रमिये निज नाम-गुन-बाम-सहित आवेरा ।। थी करुणानिधि-नाम गुण श्रवण समेत उछाह ! पल पल प्रति करिहीं कबहु छोडि-छाड़ दिल-दाहु॥ नाम मनोहर मोदप्रद कलित कूक सुनि कान। होहै कबहु मन वपुप विवस समान महान॥ बाहर भीतर करन कुल नाम माझ करि लीन। अमनस हाँ रहिंही कवहूँ निदरि वासना झीन।। सिय-जीवन-अनुराग-यन नाग सनेहिन साथ। कबहुं मोर मानस रमन करिई होय सनाथ।। नाम-मोहब्बत मीठ मोहि क्वड लागहै निता। ज्यो लोभी कामी हुवै वाम दाम दृढ़ विता। नाम-लगन अंतर कबहु लगिहै लोभ-समेत। छन बिछरत तन स्यागितौँ जिमि झख बारि बियेत ॥ नाम रटन रसना कवह करिकों होस हिराय। जिमि मर्वक-भुल प्रान पति निरखति तिय बलि जाय ॥ रे मन निशिदिन शाम मुद बाम जपन उल्लठ। करत रही पुलकित वपुर्य निवरि भास-वैकुढ ।। कौन काम की मुक्ति सी जह न रटन सिमराम। नाम-रागविन निर्दरिहीं सोउ दिन अति अभिराम ॥ <sup>\*</sup> जगभग पग पक्रज परम त्रेम-प्रवाह निहारि। ह्वै रहिहै चेरी सुमति सुरति सोहाय विचारि॥ ललित ललन लोने युगल पद पक्ज प्रिम अंक। अति अनुप नव रग से रगिहीं विगत कलक।। अरुन हरन-भन नस-प्रभा राकापति शत-तूछ। मुद्रल सचिक्कन चाहि कब ह्वे जेहीं भवभूल।। वमल ललित अंगुरीन-छवि मबुर आभरन-मग। कब बोहत पुण बाइहै निषिष सपान सरए।। अमल कलम-कोमल-लल्जि सुपद-विभूपन-बीच। मम मन मनि ह्वं लागिहै सुनत सुरव रस सीच।।

युगल चरन-अरविन्द मृदु मघुर मरन्द अमद। मन-मिलिन्द कब चालिकी परिहरि वनविप-फंद॥ जान जंघ जग भग महा मनहारी कल कान्ति। **मरत स्वच्छ ज्ञीन निरक्षिही गजि सब निधि नित शा**ति॥ क्रम कामद कटि कॅलिमय इचि रमराज संधाम । निकिन कठित उछाह-मरि लखिहों कवह अकाम ॥ घन-द्रामिनि-निदर्शन वसन रसन सोहाग्-समेत्। मम मन-नैश निहाल ह्वा कद हेरिई बहेत॥ नाभि मनोहर निम्त सर सभग अनुपम देखि। विवर्णी तरल-तरंग-यत लोचन नफल विमेषि॥ मान-उपंप बङ्गाय उर रता पत्तु वपूप सवारि। रुखिही नामि-मरोज-छबि निखिल अपनयी बारि॥ उर उज्वल लाबन्य निधि विस्तीरन रसरास। विशद विभूपन मय मधुर कव लखिहाँ पनि प्यास ॥ कलित कचुकी चार चल चितवत कुच कल सग । छोभित है रहिहै सुदय मन समेत रखि रंग।। सरसी रह-सन्दर-सूखद-कोमल - ललित - ललाम। कवडुँ कञ्चकर रागमय तकि छकिहाँ वयुपाम॥ मृदु अंगुरिन - मृद्रिक मघुर मण्डित - यनि - कल - कान्ति । नख नव नूर - समेत कब लीख रहित्रों सनि वान्ति॥ मधर मधुर मन मोहने असल राग - रस रूप। कबहुँ भाव - अरि हेरिहों हरन - हीय - दूग - धूप॥ नवल नेह निधि नामिका भुवता - सुनय - समेत। मुकनि - ललित - बोलिनि अघर - परसनि - हिय - हरि लेत ॥ वंजन - अजित स्थाम - मित - अस्न रंग रमनीय। मुख - समूह - वितरन कुशल लिख ह्वै ही कमनीय॥ रेमन अमन अमान ह्वं निरख़ नैन सुख - सान। सुख - समाधि पैहै जवस हिरम - हिराय - हरान।। मुखमा - मबन श्रवन कलित कुण्डल ललित समेत। रमक - समक - शूलन निरम्नि ह्वें हों अवहुँ अनेता।

### राममंक्ति साहित्य में मधुर उपासना

झाई कलित कपोल मिलि महा मोद मन देता। युगलानन्य शस्त्र - हृदै - हारी सब मूचि लेता। युगल किशोर-चतुर-चरन-गहि गति रति-दग-दैन। निर्रात हरीं उपमा निविल होने पहीं चल चैन।। प्रीतम - प्रानिप्रया यगे - प्रेम परस्पर पेखि। धन्य अपनयौ मानिहो तुन - सम विभ्वन देखि॥ अन अग पर वारिये अमिन अनग - गुमान। पल प्रति छवि धनगुन नवल लिख लहिहो मुखबान।। श्री सीता - सुल प्रद - सुगुन सुधा सहस पधुरेश। रसि - रसि रस हरपाइहो निवरि नेह - मब - बेस ।। मुन्दरता - माध्येता - मुकुमारता - मुबेप। महा मोद निधि गुनन मधि हुँही मगन निमेय।। श्री निय-स्वामिनि-गग सुख-गुप्तमा-नागर स्वाम। दिव्य - भव्य - नितनव्य गुन गैही तिति धन - थाम ॥ मन अब अप भी धान मधि कव विनिहो सूत-सुग। देखत द्व दुति दिव्य मिह मोद मयी रव - रग।। थी सीताबर रम रसिक तक तूम गुरूम रुतान । निरिद्ध नेह युन नानिहो सविहाय भूव - मान ॥ काक काज बुळ काज को समुक्ति भूमन विष हुए। विमहों विमला विमल बुधि बलित लखत युग रूप ॥ कबहैं कनक निकेत रनि हेत् मात्र ललवायः भरम मजातिन सग स्डि मजिहाँ चित परचाय।। धाम दरस देखत दृगन चलिहै कवहें प्रवाह। आपा - पर विभराय मुचि अनल जिस जल चाह।। भही भाग अनुराग मम मानुष - वपु प्रिय पाय। अचल बाम - गरयू - मुनद विषम जिवनर विहाय॥ मान प्रतिच्छा यूरि - सम ऋषि - सिमि धूर - समान । अनत बडाई विप निरशि वसिहो धाम प्रधान॥ अच्ट कुञ्ज कमनीय पहुँ और चार चित चोर। निर्दाव विद्यावरि होडहैं तन मन रग रम बोर ॥

रूरना टटिंड संबारि तन अउन निवारि मचैता। कवरें दरत छवि हेरिहों विश्व थी बनक निवेता: समन सेव सुद मन्द्र सुद सुदन सेन एन हुए। सोचन स्टब्स स्वाद कह तकि छतिहों गउ पर ए वह बोर सम सम सनक नपुर क्लिन बीन। मुभव महर्चील मधर धनि सब मुनहों निति सीन ॥ होत सहज सचि बोट निधि स्तित साहिती साज। पर्गे परस्पर प्यार स्व सर्विहीं होय निहाल।। इयहें हेरिहों नैन निज अति जलमाने अंध। बिया बेन परनन्त्र निम निम ननेत एति रंग॥ उन्पद्म दग राने रहन अरम निवास्त नैन। निर्चल हरिय बीन जाइहों सूनि मरनाने बैन॥ प्रेम प्रमोद सहा सदन सद माने दोक प्रातः। इन्हि परस्पर प्यार पनि जोहि मोहिहीं पाता। आलम रम बम बर बचन समन मचन सल नार। दर दमंग दमनाम कम मृति हैं हों बिलहारिश मिषित बसन मुपन लस्त युग्ल लत्त विपरीति। कौन सुदिन अनपम निरुत्ति पैहाँ प्रीटि प्रदीति॥ थी बमेरवरि साम बंध जीवन रूप अनप। पट उपारि लखितों क्यारे परि उचार-एस-कपः॥ रमावेश अरम्भनि अर्थन अञ्चल स्पन स्पाप। विश्व बर्ग मॅग्ड अमन कर वैहों बमपाय।। मौर स्वान अभिराम मुद्र मुस्ति मोद निवान। मन्त्रित समूह सु सच्या में शक्ति छत्तिहों पनि प्राता। यो महत्वरी समान यन सवि मांगार निरुज्य। नवहुँ बात दूप बोहिहों गरि चञ्चल चित्र लुंदा। भी स्तराज महर महन मोझ मनोहर जोरि। स्त्रि शृंपार विलोकोंह सब सन नाठा तोरि॥ रंग रंग भूपन बसन नस-पित्त रचि रचि संप। मुद्दर देव कर कंत्र मधि निरसैहीं सोमंद।

हाव - भाव अनुभाव रस सरस परस्पर पेखि। ह्वं जैहों बलिहारि निज भाग अनुपम देखि॥ अहो सुदिन शिर मार कव यगल दिये गलवाह। मन्द मधुर मुसुराय मुख कब लखिहो चित्रचाह ॥ पल - पल पर रचिहों कदा केलि कदम्ब भचाहा जिमि निषमी घन कामिनी प्रीतम मिलन उछाह॥ निमय महल मुजग मगित सुचि मुरभित नय भौति। महज मौज - संयुक्त सदा तहें सजि संज सुकान्ति॥ लित लड़ेती काल तहें भीति - सहित पपराय। लिहों मधुर मयंक - मुख मुख- सुखमा द्ग - लाय।। मैन सुभग सजिह युगल ही पलोटिहो पाय। बार-बार निज भाग को अभिनन्दन करदाय॥ चरन - चारु नल - कान्ति प्रिय अक अमल उर - लाय। मायभाग सुल संइहो गुन अनूप थिय ध्याय।। सर्वोह तोषि सुन्दर सुखद मिय प्यारी पुनि पास। हुदै विपुर्द उमगाय मृद पीवत सुधा सु प्यास।। विशद - विनोद - विहार - हित उपदन सकिन समेत। मुमन सुफल निरखत कबहुँ लखिहो मोद - निकेत।। चञ्चल चलन नवाय वहुँ ओर नवन वितयोर। युगल - किशोर रिकाय अलि पाइय प्रीति - पटोर।। सिवित संजामी सेज सुनि धीर - गार - सुरूनार। नवल निक्ञन अजून वर रचना रहस - अगार॥ विविध सीज-सुख-सजन श्री दयामा स्थाम सूपीय। अति अनुष अनुराग सीन सीन सेन सम भोग।। सली सनेह - समेत सुवि सेत्र मोहासन साजि। सनी सात पदसाय तहें निरक्षि रही रमराजि। चम्पक चामीकर चपल चपला नैन निहारि। सिय-स्वामिनि-अग-सुरतिकरि देही अनगन वारि॥ कोटिन केलि-कला-कलित प्रति-पल ऋनु-अनुमार। ब्गल लटन - लोयन निरम्ति पैही चुचि मुससार।।

# अर्थ पंचक

#### भी युगलानन्यश्चरण जो

## (२) बर्यं पंचक

सामान्य परिचय : श्री छहनण किला अयोध्या के गहन्त भी रागदेवशरण जी महाराज के आजानुसार बहारणा श्री रामचारीवारण जी की प्रेरणा से सेठ बधीचर लड़ोनाले द्वारा श्री रामायण वेस किमिटेड अयोध्या में बृद्धित तथा मुजक्करपुर निवासी श्री रामबहादुर शरण जी द्वारा प्रकाशित

विषय ' श्री युगलानस्वारण जी महाराज निश्चित 'अर्थ पञ्जक' रस्ताधका के आधार प्रमा में मुख्यतम है। इससे बहुत मरल खुबोब दोहो से तर किल्पण एवं भाव विद्वारि हुई है। इस छोटने प्रत्य में (१) जीव का स्वरूप निवेचन, (२) ईत्वर का स्वरूप विवेचन, (३) उपाय निवेचन, निवर्म प्राप्त के प्रत्य भावना भी हैं। ४) फल विवेचन जिसमें पृत्यपार्थ तत्त्व का सिवर्धय निवेचन, निवार्म पावन्य भावना भी हैं। ४) फल विवेचन जिसमें पृत्यपार्थ तत्त्व का सिवर्धय निवेचन त्रा अन्त में काल छोर की अजनस्मा है। श्री गुरुदेव जीवाराम 'पुंगल प्रिया' के रमरण के साथ प्रत्य नमाप्त होता है। सिप्तप्रम मह कि पोड़ में, मार रूप में सरल मरल कुवाप रोहो में नमलन तरण निरुप्त वड़ी नापपानी से हुई है। प्रत्य प्रतन करने योग्य है। गान में नागर भर दिया है एवा दिस्कोच इस प्रंप रल के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। गुगल उपात्मा तरन का विवेचन पढ़ा हो मानिक है।

## उदाहरण —

प्रवक्त चपुप प्रारम्भ पिहाई। श्री सियवर प्रत्यक्ष मिर्छ माई।।

एव छर नार विधानर मोही। अरएन निभी चरून गहिबोही।।

इतिह विवानित दैव मिहारी। भोई दून प्रपन्न विचारो।।

जात जान परस्त नाहि निमको। छेड अविधा यसत न तिनको।।

श्री सीतावर संग विहार।। विविध मीति उत्साह अपारा।।

स्तित टहु शुवा निथि चाहै। परम प्रनार उपन अमाही।

प्रमु अनुकुष्ट भीग निय जानै। तत्सुख सुखी स्वक्त स्तानो।।

निराकार सब में बमत, मक्तन हिंस साकार। युगल जनन्य विचार विनु, मटकहिं बच्च मंबार॥ निराकार में मुख नहीं, केवल व्यापक रूप। सरम रहम साकार मंगि, श्री धृती चैच निरूप॥

अन्तर्करण मुद्ध होथे जन। बिरति विषय अन्तर पार्व तह ॥ यम आदिक अध्यास समेता। क्रम ही से बच्चास उपेता।। मानस कुञ्ज मध्य इमि घ्याना। रवि पारक यमि पाम प्रधाना।। दुध 339

तामिप सिंहासन सुधरावे । दिव्य मिननस्य यस धरावे ॥
श्री सियावर मुरति नम हेरती । व्यावे सहा उहन सुख भरतो ।
नस सिक्ष नवक जग रम सामर । चिनमय कर सदा मित जार सा
पूपन सुभग जग प्रते जो है । निर्दाल निर्दाल धुनि-पुनि मन मोहे ।
परम दिव्य कत्यान गुनाकर । श्री बीरापित रूप प्रभा कर ।
याही भाँति सदा मन ठावे । कहाँ प्रेम विवय प्रमा कर ।
भिक्त योग सहकारी मंग्राम होय ज्ञान क्रिक्ट पर जोगा।।
स्वी कैवल प्रभा ना । सुने जिल्ला सामरा मिता।
स्वी कीवल समना मना।
स्वाय ज्ञान मिता।

इन्द्रिन के नियह विना, दुर्लभ द्वान सुजान। ताहू में आयू अलप, तातें भवन प्रमान।।

हाय हमेशा हिये रहावे । नैनन नीर प्रभाव वहावे॥ वान पान मानादिक स्थामे। निविदिन नाह मिलन अनुरागे॥

पति पत्नी स्वामी अनुग, पिना पुत्र नम्बन्ध ।
भर्ती भर्म परिर अरु. कुमप परिर निस्त्रम ॥
सेपी सेप निपास्य अरु. तुमप रक्ष रक्ष रक्ष रक्ष ।
सिन आधाराप्रेय ते, व्यापक व्याप्य समझ ॥
भीग्य भीगता एक रस्, व्यापक व्याप्य समझ ॥
परिपूर्त पूरन रहित, जाना अज विषा ॥
सक्क वालना होन अरु, अमित वालना पीन ॥
तिज पर बृह सम्बन्ध होन, जानत परम प्रमीन ॥

यधि सब सम्बन्ध अनुषा तद्यपि पति पत्नी सुब रूपा ॥
याहि माहि अति भ्रीत प्रकाशे । तिराबरन प्रीतम रम भासे ॥
स्वर्ग मोश्र अमिलाप विनारी। केवल ललन मिलन पन धारी ॥
सपु नौबीन तर्ल इत् त्यागी । समृत्रि द्विने रम् भू अनुषारी ॥
श्री मियाराम मिलन अभिलापे । सायिक गृन यति सम बिन नापे ॥
प्रात सुपमा। द्वार विनारी । भाल भेदि गये साम सरारी ॥
स्वन्य सुपमा। द्वार अमनो । निविष्ट ने क्वारि निमा। ॥
अचिरादि पत्र होंग प्रतीना । रिविष्ट ने क्वारि निमा। ॥
प्रकृति आवरन उतिर बहोरी । बिरला महिल लस्यो रग बोरी ॥
तेहि गरि मन्त्रन करि वह भागे। लिए देह सब विधि तेहि त्यागे ॥
विदारी त्र व वानना विनारी। गृह्व भयो बहु विधि सुदरासी॥

विरदा पार भयो अनवामा। निज सक्त्य सहित यत जामा।। अमल अमानव कर पर परस्यो । महाश्रेम नागर मद मरस्यो ॥ विग्न रहित वप विरव विवासी। दिव्य भव्य आनन्द निवासी॥ भरा प्रकास रूप सूचि सुन्दर। बेहिलालि लिज्ज अमित पुरन्दर॥ हिपदर रूप प्रकास सोहावन । साजन अयो छुपो छविछावन ॥ मृति मोत्रान द्वार हुँ नेहीं। चडचौ बड़चौ हिय हुई अदेहीं।। निरस्ती नैन मनोहर जोरी। गीर द्याम अदुमृत रंग बोरी। भनप बाग कर कञ्च विरावे। नख शिल नवल विभयन मार्जे।। भरता कोट चर्जिका मोही। बेहि सर्दि ग्रहा निर्सल मिन मोही ॥ अग अग मौन्दर्य मोहावन । उपमा निनित्त रहित मन भावन ॥ मली महचरी असिन सुदानी। वहें दिशि वमक रही वपलानी।। नाना मौज टिये कर माही। निरनि रही प्रीतम यह - वाही।। यहि विधि मित्र वच्टम छवि देखी। यक्टक रह्यी नैन अनमेखी।। मिरवर अति मनेह युन नाहा । मक्त भानि अति प्रोति मराही ॥ मम चित्र बाह रही अनिमारी। क्व लखिही परिकर प्रियकारी॥ तद आवन इन अदभन भयों। मोद प्रमोद मोहि अनि नयो ॥ बड़ भागी मोई अनुसर्गा। जो सम निकट आय छलि पागी॥ या विधि त्यल विद्योर मुघानिधि । बानी विमल वही सब विधि मिथि ॥ मदा मोद मन्दिर सम् लहिये। परिचर्या नित्र रचि दस नहिये॥ अभित रूप वरि सेवा की वै। यथा योग्य अभिनव सन्त पीर्व।।

मबुर मनोहर चरित बर, बम्पति कंलि क्लान। निरखें हरने एक रम, परिवृति समित विभान।।

# थी जानकी सनेह हुसास शतक

#### क्षी युगतानन्यशस्य जी

## (३) थी जानकी सनेह हुसास दातक

इस इन्स में महात्मा थां सुन्दानस्पारण जी ने शीरान से बडकर थी जानकी जी ती महिता नाम प्रभाव, रहत्व का वर्षन किया है। महात्मा थी सुन्दानस्पारण जी राम की बदेवा जानकी के प्रति अधिक जानका है, अदिन अनुरक्ता है। उन्होंने अपने अनुष्य के आधार पर पुन्त, परत, प्रस्त रोहों में अपनी भावता की वहीं स्वतिते हम में अवक दिया है।वे पहते हैं कि सारा दिश्त राम का नाम करना है परन्तु दस्त राम थी जानकी से काम बचने हैं और उनके कर का मान करते हैं, उनके विनान सनन निरिष्यानन की नेन्द्र विन्तु भी जानकी सहामानी २६≒

ही है। युग्छानन्यसरण जी की अनन्यना की, इस छोटेन्से प्रन्य में बड़ी ही मध्य मनोज्ञ अभिव्यक्ति हुई है जो सहय प्रमाव दान्छी है।

> महा मबर रम धाम थी सीना नाम ललाम! झलक सुमन भागत कवहें होत जोत अभिराम ।। रमने श नव नागरी गननन आगरी नाम। हयों न भजे संकोच तिज सिंज मन मोद ललाम॥ मली किकरी भाव भ्रष्ट बारि गर गरे जिला। रमा निरन्तर नाम सिय नित्र हिय क्षांत्र मुचिता। पर पति मगव नव नागरी रचत औन विचित्रहै। नलत बदन सोवत गोई इपि कव नाम स्नेहश रूप जीविका वय स्था पल पल सजत सियार। मम मन कवरें नाम छवि सजि है गरम मवार।। तैल घार सम एक रम स्वाम *स्वाम प्रति ताम*। रहीं हटीं पय असत से बसी एग नित्र धाम॥ बीप सिला निर्वात जल लहर हीन वेहि माँवि। कव है है मन नाम जप जोग रहित भव भान्ति। थया विषय परिनाम में विमर जात सुधि देह। समिरत की मिय नाम गन कब दिनि होय सनेंह।। अन्य नयन अठि विघर घर वानी मक सपाय। बाह वे मत गुन हरप कवह नाम गुन गाय !! स्री सदन तट पुलिन मिम निसा उनारी माह। हे सिय वहि वब विवस ही रहिती इति इस छाई॥ छता सबग कदम्ब तर श्रेर द्व पुलक्ति गात्। क्यति बानकी सूत्रय जग अपिटों हिन जगनान ।। श्री रधनन्दन नान मित करे वा कोटि उचार। ताले अधिक प्रसन्न पिय सुनि सिय एकडू बार॥ जानकि बल्का नाम अति मपुर रिवक उर ऐन। चले हामेचे होग्य राग गणत भारत विराह चैता। वां मीर्ज रम राज रम अरन अनेक विद्याय। िनको नेवल बानकी वस्त्रक नाम महाय॥

प्रीतम को जीवन जरी रिसक्न की सुर पेनु।
भवत अनन्यन को स्त्रता सुर तर तिय पदरेनु॥
बार वर चित्रय करि याचत की तिय देहु।
सोक उभय आसा रहित निज पिय नाम सन्देश
भूतित मुक्ति की कामना रही न रंपक होग।
अठन साथ अधाय निज नाम रही विध्य सिय

## संत सुख प्रकाशिका पदावली स्थानी वृगतानम्यत्तरण जी

# (४) सन्त मुख श्रकाशिका परावली

स्थामी युगलान्यागरण जी महाराज के मधुर रस भरे पदो का यह सपह छन् १९१७ में सबनक स्टीम पिटिंग मेस में छणा। इसमें प्रेमश्वक भाववस्य भगवान् रामश्य के प्रति रसिक भस्त हृदय का प्रणय निवेदन हैं जो अपनी सरमता और महत प्रभावसालीनता के कारण पाठकों के मन को मृद्धी में कर लेता है। औ सुगलान्यसारण यो की पदावती में प्राय सुनी ग्रायव्यक्तियों की भरनार है। इसक, आधिक, सहबूब, बुलक, जुक्म, सितम, जब्म, दें, आहु, करिया, अका, जका, यार, आदि शब्द इन्हें विदोध प्रिय हैं और खुलकर ये इन श्रवों का व्यवहार करते हैं।

बिकाँग अनि होसमो हो पहलूं प्यारे।
नवनी विश्व पुन्दरी तथ मुल तेज मोहायन वोहसो हो।
पुराक अन्य माजी मद मत सुन तोज दिलाद जिरियोहो।।
निहुर पन प्यारे उपित न लागे।
तुम बिन छन छन छेल छनीले मिकन' मनोरण बाले।।
हुम बिन ही दरद दिवानी दिल दुसमन दिन साले।।
पुगुरु अन्य साले अपनी लेलि के कारण तुन स्थाने।।
पुगुरु अन्य अनी अपनी लेलि के कारण तुन स्थाने।।

सब में परि पूरत राम न तिकन्नरि खाली।
जित बो ही निकिर्ता समाय वहीं ननमाली।
अंधियन में बन्मा पाह परे रहु प्यारो।
सब विस्व विलास प्रकास रूप जीवनारी
नहिं नेकु विपमता रोग दोर हिंत धारे॥
नमित पुंच सहर निवास सके मुख सारो।
तन मन बन पर्वत बोच की करते हैं। हती सारो।
तन मन बन पर्वत बोच की कि रही रहती।

नगरा नेहका नित बाजत आठौ यास।

सुनत थवन सूख रस जम दायक भायक भल छवि धाम॥ केकी कोकिल बीन सुदा से अधिक मध्र धनि ग्राम। जो नहिं सून्यो स्वाद गय इह घनि रुद्धौन तिन विधाम॥ जग ठग जड वचक तेई जन जो नहिं समिरची नाम। यमल अनन्य रहित मजय अत्र मन पायो आराम।।

मोरी तोरी लागी लगन रघनोर।

जानत जीवन जहान जहा लगि पनि रहि मति गति गीर। मपनेहें औक जीक दुत्री नहिं पट पल प्रिय पथपीर।। जोइ जीवन धन चाह चाह चित मोइ सुखि सुगृन गशीर। संगल अनन्य रास्त वायल दिल निरुवात सस्य नीर ॥ कैमे मुलि गई वर बतिया।

शास्त समृत साँपत सुख ठीर ठीर शिष प्रतिया। मकल जीव निज जानि दया दृष देखत तजि गुनगतियाँ।। हों वेरी तूही मेरो पति वृढ प्रतीति छिक छितिया। यगुरु अनन्य शरन बन्तर उर इचत नहीं जस जिंदगाँ॥ रसीलें लाला लागि गई तोमें शीदि।

जिय जानत पहिचानत श्रीतम विरहित रित विच रीति। चाह अयाह हमेश बढ़त चित्र रचत न यज विपरीति।। सय रग निकसे नहिं छोड्यी नीति अनीति। मुगुन अनन्य दारन मिलि ही प्रिय बढी प्रवल परतीति॥

पीके पियाला पिया गरवंडी। पुल पुल प्रेम बढाय गाय गुन रम निधि छवि अरचेही। मनमनि वृति गृह ज्ञान ध्यान सब मध्यन हित खर्षही।। नाह नेह बिन वेह गेह कुल लेह समुक्ति न रचेही। संगल अनन्य द्वारन मतगर थी राम पार घरचेती।।

अब हम भई मोहानिणि गाची।

क्या करी कोशल पति भीतम मधुर मोह पत भांची॥ विसरी विषय विभित्त बासना नामी जगमनि नाची। नतन नेह बादि नुपुर पद परा श्रीति युर नाची।। सायन सकल निवारि नेम करि युगल नाम मनराची। युगळ अनन्य शरन मीतादर रहम भावता याची॥

जानभी रमन पियारे तुमसन छगन छगायो। महिन गांठि नींह छूटत छुटाये पमुधि सनंह समाया।। रिमनम संग रस पहिलाको पांचा सुख मुकास मन मतान सब देखि चुके सत सुख सपतेहैं नीहि (साया। अब जीन स्याम और नीहि भागे रहें छोहे छवि छाया। गुगल क्रमण सरल बन्दी पिय मणीद कीविये सामा।

बेरत्दो दरइ क्यों जाने हों? होते हिये न व्यापो ऐसी ताते हुन वहि माने।! जाके पायने जाय न मानी सो हिन होनी ठाने। सीन पही तो रह्यो जान नहि बोलन डॉन्न्ट प्रमे। हार रही कहु यनन न लागे ऐसी व्याया ममाने। युगल अन्तय धारत हरसायत उर चेपन दुग बाने॥

केहि जिब्ब किर्मु बुनायो मकीरी केहि विधि भीतम वर्षेन पाये।

मिथिक एट्टा मंग मन किरम बन रूप पर पर मुझ्यों।

भीवक उठि बहुंगा देवागी पिय पिय वरि तिकरायों।

बन्दें अवानक हाथ हिंदे वरि सीयक एक्ट्रच रहायों।

कर्दें अवानक हाथ हिंदे वरि सीयक एक्ट्रच रहायों।

कर्दें पुषि पास सरीकान सोवित पंथिकत के बकारयों।

मा जानो कोनी विरमारी यह गुनि हिए पंथिकतीयों

मुगक अनम्य बारि चीरक नहीं तनन जनिवत पुन मार्थे।

अत्यदीति

नाने नहीं को माने हमारी। अपने बान बतुर स्थानी हूं मेरे मण मतिसन्द यवारी॥ सम्योग नवाब चार प्रीतम रस अबही तो भोरी सुकुमारी। चारक प्रदेन पिय गुन रंचक ताही ते देनी परिपारी॥ जब मिति होरि जिहें पीनया से दब करि मीन रहेगी प्यारी। मुन्तनन्य दमा न नुकतर वरनत गरम सकीब बयारी॥

बरफा बुन्द विद्ध बरवारी। करफ़त करफ करेजो कागिमी कहि न मक्त हिंग हारी। महाज करफ करेजो महाक वित्र बाग्त वग वर डारी॥ पहुँ दिन्नि स्वयन्त्राग चैरित यह महा हुमा न करारी। मान मरोर टिब्रे भादक फिर मन्द्र स्पृण कुकरी॥ जहें तहें छाय रहे दुस दायक विराहित एक विचारी।
युवान जनाय रारना विचा थिय बिनु वेदन जनाय अपारी।।
वर्षा ऋषु रस बस्तावै।
विराहित द्विम हाय वसावै।
पल पल पिय मुद्द मचुर मोहनी मुरति हित लल्चावै।
मन्द गरित गुनगान करत बादर मिय तस प्रकटावै।।
बपला पनकि वेसाय दाह दिल हुनी दरद दिवावै।
मुगल अनन्य पारन सिय थिय छिन छटा छला बछवावै।।

प्रथ और सुर्रानया छागी। अब न सोहान सदन मजनी। जनत जगगरक मन्तर उर दरण बाह चित जागी। बिस मात्र वाच बरुवा चल अचल दरह दिल दागी।

यवल अनम्य दारन सिय वल्लभ भेटिये छवि अनुरागी॥

सरम् तट वाग सजावी।
निज नेहु निशान वजावी।
निज नेहु निशान कवावी।
नृह सन्तन शरन संवादी।
हुए सन्तन शरन संवादी।
हुए सन्तन शरन प्रिंग कावी।
हुए सन्तन शरन कि कावी।
हुए सन्तन सन्ह सनावी।
नृत नाम निरन्तर यादी।
वित चौरन स्पृष्टि प्रमुखी।
मृत प्रमानन्द गीड़ादी।

नाहि अनत बनन्य छोनायो।

भैते भीने ह्यापा दिवस।

प्रमु प्रतिकृत किया करनी यम होय रहतै। रातम नियरा "
पृति नम्मत गुल थाय रामयन स्थाम निरन्तर नियरा ।
प्रदा परन दिन हाय चडत निन ज्ञित भीयक दिन दियरा।
प्राराजन पावक पन प्रिनम मैंन ऐन मुद नियरा।
प्राराजन पावक पन प्रिनम मैंन ऐन मुद नियरा।
प्राराजन पावक पन प्रिनम मुद नियर अति पियरा।

बहु बाद विस्नाद तजानो। समता सूल शहर्रीह जानो।

# रामभक्तिके रसिकोपासक 🖘



स्वामी थीजानकीवरशरणजी



स्वामी श्रीरामबलुभाशरणजी



यात्रा श्रीगोमतीदामजी ., गोरजुर



## श्री सीताराम नाम परत्व पदावली स्वामी मुगतानन्यशरण बी

## (५) भी सीतारांम नाम परत्व पदावली

नाम की महिमा और रस पर एक बहुत ही प्रामाणिक अनुभव सिद्ध प्रन्थ। राम नाम का गर पोनवार्ट की मरहीसो का बड़ा ही भव्य चित्रण। गमस्त कम्प यहाँ से वहाँ तक अनुभव के राग पे पग हुआ है। कक्षनऊ स्टीम प्रिटिंग ग्रेस में कालिक सुबस १९६९ वि० में मुद्रित तथा प्रकाशित।

> नाम नेम छंम प्रेम हेम सलक दाई। रटत हटत हाय फटत मोह पटल काई॥

भटल पद प्रवेश जटिल जीवन घन देश वेश पेश प्रीति उदित होत. जोत जगमगाई। मन मति गति गमन दूर नूर पूरदिय हजूर रहस मत सहल खुबि सरूप दूग देखाई। युग अनन्य परम प्रिय प्रमन्न तासु मूल फूल भूल शूल समन स्वाद संतद सरमाई॥

राम नाम गपुर सुरू पीस्त पति पार्व ।
पुन मुन प्रति प्रमा पून समुन सरसार्व।।
सर विलाग नाम साम यु छवि छटा छाउँ।
सहर विलाग नाम साम यु छवि छटा छाउँ।
सहर कर्म क्लाम आग अनुपम अनुमत्व।
मुक्त हुआ आशा है दिल शरसार नाम में।
मुक्ता हुआ आशा है दिल शरसार नाम में।
मुक्ता हुआ आशा है दिल शरसार नाम में।
मुक्ता हुआ आशा है ति स्व सासी आम में।
मुक्ता हुम रहत गैरि से नोता अराम में।
सुरु रहत गैरि से नोता अराम में।
मुक्ता दिया दस हो से परवास साम में।
मुक्ता दिया दसा है से रवसार साम में।
मुक्ता दिया दसा है। से परवास साम में।
मुक्ता दिया दसा है। से परवास साम में।
मुक्ता हमा कर्मा मुक्ता हिया दसा में।

रटन रस रसिया बिरले देखे। जिनके प्रान अपार नाम सुख सारन तबहि निमेचे॥ विमय् बरन ट्रिय हरन हार करि परिहरि विपय बिरोवे। अगुन सपुन युग रूप एक जिय सबहि अंग्रेस सुबेसे॥ पर्गे प्रेम पन प्यार पीन तन अतन हीन विन रेखे। सुगळ अनन्य धरन तिनकी सुचि सोहनति चाह परेखे।।

पर प्रभू मिक्क नामहि जये।
देखिये युग दिज्य हुति कार श्रृति सुप्यम पर्य।।
महा मोह क्यारि मन मज से भ खर्मित करें।
होहि नहिं सम्मुख क्यापित सिहण पति अहि स्त्रेय।।
सगन खरू अपूप सिंधन सपन छन प्रति छुँ।
छनि अनक छन्नि जिल्ला सात्र गरम सुरुन तरी।

होय युगल अनन्य जीवन बदल नींह भवन दे॥

सुमिरत नाम रंग रह तिले। सरस सुकता सुचि सुर्राम स्मानित हिंद सुल खिले। कोन लाल्व बस बुस्ति तुर्गत बाहुन निशे। दमक दस बापरा रस रूपा हुदैयलु पिले। गीर स्वाम स्वरूप नल दिख भाव मनमूल फिं: मण कान्य पाल परम प्रिय उटक इस्ति दग रिले।

सीताराम नाम से सनेह सवाको । मान परम पद मीनि अभा पति श्रुति मति लोभिक लाज लगावो ॥ परम परेश मान भीतम सतसम सुरम अभग छनातो । नाम परन्व विभव अनुपम गुन मृत्त गुनत घरि धान पत्राचो ॥ बोग बिरति वर बोंच अतित मम अनुषम करत कल्य भनावो ॥ युग्तालान्य शारत सुवाम सति नीवित बेंचु नियान बवाबो ॥

राम रख पीवत जाँन मुभागी।

निनके आग अदाप सराहत सुर मुनीच अनुरागी।।

नाम काम कर्म कर्मर साम नन अवन तीन तम रमागी।

हीय रहे बद होरा चोरा छीक परा प्रीति मित पागी।

समक जन्म शरत साचे सद घोकी विमक विरागी।

राग नाम मनगार प्यार गनि उचारो। सापन समुदाय हाय हित हिय विचारो॥ सुद्ध द्यानि सुनि सुभान मंतन पियपारो। स्रोतमाति पर परेश हुकुम परू न टारो॥ विताद वेद बैंन सुरित शमुशत दुखवारी। सत युन अगत दारण मानित निरपारी॥ रहित मान द्यान सपद मेदन सु विचारो। दुख मुख सम मुमति मनन करत तिमिर तारो। मुग अनन्य दारण विपम वादन निरवारो॥

राम नाम नति प्यारो हमारो।
सोनी सब्द स्वमानिक रमिती नह नियाहन हारो।
सारच मिनि सिना त्वस् मुर तक कान चेनु अमिति निवसरो।
अतरस्वाणि निवान त्वस् मुर तक कान चेनु अमिति निवसरो।
अतरस्वाणि निवान कि निवसरो।
अपर भरो। सरोग कीम पुत्र वादिद हाह स्थोपिति चारो।
सार्व माति सावि हिय हरीय हरीने निज नाम मुमारम साम बचारो।।
मुगुक अनन्य दोरा महमुद की हुआ कराश पाद जिवसरो।।

सबिये पुण्ड नाम अनुष्। है हुँ रंग रहम भी स्वृत्त श्रुति नहि रूप। मीति प्रमय प्रभीत पुरत चहित स्वान स्वरूप। रिवेक सग उसंग पुतकरि छोटू मद अम पुष्।। महत्र अमुम्य अम्ल मामत नदत कर्ष कुरूप। सुद्द माणु मुगील गुन गीह लहि सुस्त स्वरूप। पुग अन्म घाल सुचारस मुमग सुमिरन पुष्।।

मीड़ी लगे मोहि जपने पिया को नाम अनुषम रंप मरो जी। करर डौर नहि मीड़ि बस्त चयु एनसन मेरो हीय हरो बी।। मापन मिद्र जाम देनल दूर मगरेहे मुझ सपति जपनार परोस्त मापन मिद्र जाम देनल दूर मन बन करम मुबूड़ि घरो जी।। दिना अपास दच्छ नाना मत सागर सहबहि सहर तरो जी। पुगन अनस्य परन सतत मुझ अड़ि विचित्र सरभाद भरो जी।।

प्रयम नाम अभिराम रूप मुख सागर गुरू ते पाये। रमना रटन लगाय हिद्दा सहलाद विद्योग दावाँ से तमे नाम प्रमा प्रतामम नवर्ष रूप बहुत्य गहें माँदा श्रीति रीति रन महत्र स्वरूप समावे। मौन होता रहे तम से मत बाद दिखाद मूलते। नाम सर्वेड चार हारत पायरम सनेह सरवादे। गुनुन अनन्य दारत मर भीतन वस्तु दिलाम दानी। श्रति सेरी जरुशानी सुणिरत नाम रंगीका। पीकें त्रेम पियूप माधुरी नाना रूप निरमानी॥ रेन नीद दिन चैन चित दिन विह्नवद्याती विद्याती। मिले मधुर सहुद्व मिलापी नव सुद मण्ड मानी। सुणक खनन्य अतिकी जीवन नाम निमा सरमानी॥

हमारी सेरी लागी हैं श्रीति असड। किराही तरह न सूटि जागी सीस होन राम लड़।। वित्तरे हीं सब मूल माना क्रम आगव शक्ति कारं। सत्तुक सत मु राज्य स्वन करि पश्हीं ग्रेम प्रवः। मुगल कनन्य सरम रहिंदी हम प्रमु कल पाम जदट।।

मनबु बिधि में रि हुँ होरि ये लाल। मैं प्याची प्रीतम पुनील रच कीजिये करूद विहाल।। निद्रुदाई कोबित न होति रिया सरस सुमाद रसाल। उर आकुल अति रहन गिने विन कठिन करेंने साल।। मैनक लास राल रोहें नित रिक्कि रीति प्रतिपात। मानल अनुस्व राल कपनार्थ से बरिय दिवासर हाल।!

सक्त तत उन्होंस पर, एको निस्ति जानि। खेट्ड मास सित पद्म पुनि, तिथि चौदशि अनुमानि।। छापन कोट कौशल पुरी, सहस्त्रार के तीर। राम बस्लमा सर्गा लिख, नाम प्रवाबलि बीर।।

## भी प्रेम परस्व प्रभा दोहावली

#### थी युवलानन्य श्वरण जी (६) भी प्रेम परत्व प्रभा बोहावली

भी मुनकानम्म दारण जी हिमकता औं के भेमनियमक देहिंग का मयह भी कबहुमधरण जी ने किया और चर्च मिशन भेम (गीरकापुर) में २२ नी नवस्या, मन् १९१६ ई० में छ्या। आरोभ में जी गृह-गरपरा है, वह यो है—

- थी जीवाराम—'युगलप्रिया' जी
- थी युगलानन्य शरण जी हेमलताजी
- थी जानकीवर परण 'श्रीतिन्दनाजी'
- थी रामक्लगावरण 'युगन्दविहारी जी'

#### भो सबकुशशरण सोता बिहारी जो

दस संप्रह में विराह-जर, रूथ-कालसा,प्रवाप-पिद्वार, जीका रखास्वादन, प्राप्टमा भावता, सम्प्रदास, और अल में सुखी उंछी घर बिरह वैरता एवं प्रयाप निवंदन है भागा प्रवाहनयां हो। यो प्राप्त प्रवाहन के अधिक प्रवाहन क

उदाहरण-

## विष्ह-ज्वर

मीताराम सु विरह की जेहि अंतर रूपि चोट। श्री युगलानन्य शर्न तिन्हें रहत न प्रभु स्त बोट ॥ प्रीतम कठिन कपान से मति अन्तर उरभार। सुमन मोझ सरति सजन जिन्ह लागै तित घार।: हाय हुमारे रेन दिल किन दूखात वहाँ काहि। विना सिया वर दरद दिल बुझन हारड नाहि॥ विरहिनिकरकृतियलहियलकृरि करि सुरति स्याम । कौन भांति कालन मिली ही बनायिनी वाम ॥ हर हमेग मद मस्त रह गृह गृह शान महान। जप नग जीवन नाम नित हित बित्त सहित महान ॥ वैननेय सत कोटि सम सबल नाम बिय बान ! विपुल बासना पक्षमन समन करन बुत भानु॥ आंखरिया झाई परी बाट निहारि निहारि। जी मरिजां छालोपरी नाम पुकारि पुकारि॥ नयन मयन सरवेस रस अयन सपन रस राज। रयन अपन छाड़े छटे छटा छत्रोली बाज।। नाम नेह दिन वृषा सब पष संप्रदा मीता। मान बिना बंदु नीर बिन गर नुप विरहित नीत ॥

अउवल इरक कथा भूने घुने नेह सह माथ। मुने सहिच जित बीच मोइ सुल मूर सुन्दर गाय।। उदंदरद वंश जरद तन हरद बराबर होय। गरद मिशाल बिहाल नित हित हर माइत जीय।। दरम विभास निरास सब स्वास स्वास प्रतिनागः। ग्दे घटे थल पाव नाँड कवड विरह ललाम।। देले निमा वियोग ज्वार ज्वास जले सब अग। कब शीनल दूग होयगो। निरम्बि जुगल छवि अयो। दशा दिनानी रात दिन बदत बहुकते बैन। होत विना घमत फिरे छन छन टपकत नैन।। जाति पाति कुल बेद पथ सकल बिहाय अनेम। निम दिन पिय के कर विकी एकी न प्रीतम प्रेम ।। हेरत तब महबूब छिंब छाई छटा रसाल। रुखन लखत नख मिल मचुर भई लीन सुधि त्याग ॥ जग जीवन सुख सिंधु श्री पद पकन मिय अक। मुगलानन्य निहारि निज नयन निहाल निशक।। एक एक आभा भरत भ्वत अभरत अंक। चारेक द्रग दरशन महाराज होत नर रक।। नज भिक्त निरक्तत ही रहो भवल ललन पुन गाय। वियम विशिष लागे नहीं नौप सरस सरसाय।। सिय वरूलभ समबन्ध सभ नेशी शैप विचार। देही देह अखंड नित्र काता नेष्ठ निहार॥ पान क्लेश व्यापै नहीं चित्तं न हाँय विभेष। को जयसग सतगर मिल तन मन सन निल्म ॥ है सिय बर तब इक्क में मुझे तकार पकार। गहे रहत स्थागत नही विद्वल करी पुकार॥ दबादरद दूरी करन है समीप तत्र स्थाम। अबि रहित दरपन मुझे दरभाइय अभिराम।। जगल कियोर बिहार रस भीने महल मशार। दिये लाम वे परस्पर स्वादत मुरम अपार॥

वितवत तीर मुपीर हर बन्द न बरस्यो हाय। और कमानहिं से निकसि बेधि कियो नहिं हाय।। मेर मनोहर मोर मय वचन विलास विचित्र। कवहं पिय बरमाइये जनि वृक्षिये कृमिन।। रैन जानिंग जिपये यगल बरन विश्वद रम रासि। रुदिये लाह अमाल मनि प्रीतम परम प्रकाशि॥ सरित सरस सजाय सिन सार भव्द सद नग। रमिये राग अदाग यत मिटे मनीज प्रसग ॥ दर्शन समंग सरम सुख हरसम मागह जाय। नसंन कष्टक न होयगों वसंन उमर विवाध ॥ मन गावे रोवं र्रम जागे त्यागे तीन। हिय पाये पाये न कछ भागे भव मय दीन।। निविल विश्व की मल जो अधिष्ठान दति पान। मल बन्ध समिरन महित सोई भमझ सजान॥ सजन गंजन नयन नव भ्यजंस विनर्ति सोहात। निरलत नेह सनेह राह मोल बिनाहि विकात ॥ निज निज मन सन्तन कह्यो प्रभू परतत्व प्रचार । काहू बीच न भेद कछुसक्ष मत सुख प्रद सार ॥ प्रभ भावे सोई कर दास स्वतंत्र, न होय। नित्र इच्छा नहि रासिये रहिये सनमस जोय॥ कामिनि कठिन पिशाचनी रुधिर चित सब हैय। नैम प्रेम रस गवह हिये न आवन देय॥ \* कहर लहर जस जहर मुद मेहर सहर नय नैन। नजर नेह कबहुं करे मोह पर प्रद चैता। मपदि सप्रेम बिलोक देग कुन्हल दति दिलदार। युगलानन्य दारन तही अटिक प्रान वपू बार॥ विपति वरावर हुएं नींह जेहि जुत सुमिरन नाम। भिग नख संपति भपन सम विसरावत श्री राम।। चित्त बृत्ति रोक्ने कुश्ल असल समाधि अनाधि। थी युगलानन्य शरत कह की वे साधन साधि॥

हों सिय बर हायन विकयों होनी होय सो होय! इत उन कराहू सामिहों प्रभु दरवाओं सोय॥ विद्याई सूकी सहम समुखं सन्त भुजान। नाम अपल मार्ते रहें जहैं अहान वितान॥

नाम अभी मानस रसी द्यादा गर्मी समान।

#### अध्ययाम-भावना

काम कमी संश्रिति समी जमी प्रीति प्रतिभान।। निवछावरि मनि गन करो प्रतिपल स्वांस न पाय। यगलानन्य न विसारिये प्रभू रस दहि नहवास।। घटिक ग्रेंय निमा रहे जत्यापन मिम लास। मंगल मोग सुभारती अवलॉकन छित छाल।। का गाछे मजन सुमय श्रावादादि रक्षाल। करि कुनुहुछ जुगल मिलि खखि दय होह निहाल।। घटिक चार प्रयंत यह करे भावना नित्य। दुढ बिराग स सनेह मह करि बिर चचल नित्य ॥ बल्लम मोग स्थारती सत रंजादिक केलि। निरले प्रहर सुदिन चढे तक युद मगल मेलि।। राज भौग माला नरन भोजन नाना भाति। देलि कृत्हल लगि छके जुगल जगामग कांति ।। चिन्तन करे संभीति एनि मध्य दिवस ली सैन। मन बच पार विलास बर कपा प्राप्य रस बैत।। प्रमानेस स् जुगल छवि निरसे महित उछाह। गली सुपरिकर रंग रगी गाने गीत जमाह।। पुनि सर् उपनन निषट कल केलि विलोक्त फुल। घटि है एक आनन्द अति बरमत महा **अनूल**।। चारि घटी पनि सचि मभा सदन लाडिली लाल। नेह न्याव निरमय रहन कर्राह प्रमन्न विमाल॥ ज्वेज्वरी समाज सब बैठी तिज सिक ठौर। गात तान जल्मव परम बचन रथन रम गीर ।।

#### र्रातक परम्परा का साहित्य

शन्त्या समय स सीज सिंठ भीग राग रस स्वाद। घटिका चारि सप्रेग नित कीजे समय समाद॥ ससी सु परिकर आरती करीह अनेक प्रकार। महा मोद मगल कृतक कोलाहल सस सार॥ रस मय मधर विहार बर रास कुल नय पंज। अर्ध निया को लगन करि च्याइय करि मन रूप ॥ स्यार विसद विनोद यस विविध प्रकार कराय । सैन कुत रचना रथे मुमन विचित्र विद्याय।। गावत संगल रहस गुन पौडाये निय छाछ। निज निवास यल गवन करि चितै रहम रसाल।। रोप निया रसकेलि सुख अनुभव जमल सगम्य। ष्ट्रपा विवस कोड यक रसिक पावहि अपर नरम्य ॥ या विधि आठउ याम छकि रहे भावना चारि। सुधि वधि लोक अर वेद को पंच फलादिक बारि॥ वहे कहावे रस नही विन ध्याये छवि सार। क्षाते सब मन नात तीत्र भनिये युगल उदार॥ यह उज्यल रत रहस की विसद मावना गाय। सदा सुमन मधि ध्याइये सुचि चित चौगुन चोय ।। सीताराम स्नाम अपि करे महा मुद प्राप्त। रहस जरूप कथिये कथं बर्जाह सब विभि आप्त ॥ चीताराम परात्पर प्रेम प्रशेषक सायन साध्य स्वरूप अम समन करन गृन बाम ॥ मन बाहे कवहं बले रसना दिले न जाय। प्रभु कृपाल करिहै कृपा शमिहै संश्रित ताय॥

€प-सुधमा

अमल बमल कर परस्पर प्रस्त प्रीति प्रकारा । युगटानन्य अली सुमन सुमन करन प्रतिकारा ॥ बड़नामी रागी रसिक बसिक बिनोद बिहार । टिस टिस सिस रस रूप छवि बल्लि बपोल बदार ॥ 'चित्रक चारु चमकन चतुर चसन चाहि चित वैत । चपल चाह चुरन करन हरन हृदय तम मैन। कहां गुलाब कली कहां कठिन कठ कित कुर। कोमल कमल चिवक कहां खनछन नित नद नर ॥ चिबुक चटक पर बिन्दूबर पीत श्याम अभिराम। प्रीतग प्रिया स्बरूप जन लिये लिखि आराम।। सरस स्थाम प्रिय पीतवर विन्दू बुगल रमजान। युगलानन्य समेह सजि लखत रही बसुमान।। युगलकिशोर स्वस्य जित चोर दिन्दू दिच दित्त। पल प्रति लगन लगाय के लगवाइय सह हिता। थी मीताबर बिय वदन बन्ज बदत बहु लाज। वेद न विद्रुल विकार युत कही सुप्ट मुख साज ॥ कहाँ कलक निकेश किल कला कलिस लाचार। युगलानन्य स्मुक्त प्रभा पक्त प्रति अयम अपार।। लडर कडर जस जहर मृद मेहर सहर श्री बैन। यगलानन्य निहारिये छावत छवि नित चैन।। अग अग प्रतिथिम्य परि दरपन से सब गात। बहु आभरन निवारि के भूपन जाने जात।। जब जब जन्मो कर्म इस तब तब सिव पिय प्रीति। बढे बाम बरबाय सह समिरत नाम सनीति।। श्री सीता रामीय बिन भए भयानक भीति। बिनु सत कौनहु भारि नहीं दिन दिन गति विपरीति ॥ निर्मीही मेरा मेहरबान हरवान हुआ सब तीर। किस के पास गुजारिये अपना हाल सजीर।। अपना हाल सजौर दौर दिलवर तक मेरी। जिसके भोर में बिकी भारी विधि तिसकी चैरी॥ हर यक तरफ निगाह किया दुनियाजिय टीही। करुणा करिय कुपाल म अब हुने निर्मीही।। दीजे सिंग वरूलम सत्तम अयम सहर बर बाम। अथवाश्रीकामद निटसुभग विचित्र निवास॥

समग बिचित्र निवास खास निज महल सोहायन । मर्वोपर जानद सदन पावन है पावन।। दिरति भजन संपन्न चित्त अन्छन मम की जे। युगलानन्य सुनास नेह निरमल नित दीजे॥ मत मेंता अम पीरियो रचित रुचि तर अस्यास । रुपन कराही दौक सचि सरमी मरस हलास।। क्रक्रिय परत परी बीच से चेरी क्रेरी। श्री बगकानन्य संत्रीति तक त्रभ सेरी मेरी॥ निर्वाहो निज नेह नव निर्मेल नीरद स्थाम। अवगाही मेरी मधुर मानस हुस ललाम।। आधिक औ माशुक हमारा नाम है। ममुझे फाशिक छोग न जोरत बाग है।। एक जानि सब और ग्रीर के किये से। हरि हा युगळानन्य नाम रस रसना पिये से ॥ नाम अमो रस मिला फेर आजार क्या। राम महल में गये यहरि बाजार स्या॥ चलास्वाद सत वरन फिरि जाम जनार वया। हरि हां भया सु बौलतबंत कही शिर मार नया।। अमल अनपम असल नाम जी राम है। और अमित सुनु माम सो सद्य गुलाम है॥ किया लाव सा परला राष्ट्र प्रकान में। हरि हा छिया छछाम सनाम राम रसखान में।। किया फकोरी साच फेरि हर कीन का। िया नामनिज भस्य काम क्या गीण का॥ दिया तसदक भाल लाल के बास्ते। हरि हा यगलानन्य सटक विना आधिक रास्ते॥

राममनित साहित्य में मधर उपासना थी पगलविनोद विलास युगल-विहार 'यगल विनोद विकास' संहिता के पंचम अध्याय का सरस काव्य में अनुवाद है। यह

358

अपने ढंग का अदितीय यस है। रशिकोपासको में इस प्रयस्त का बहुत आदर है। जगल विचित्र विहार कियों कल इस इंसकी।

विधी यस मानग कलित करनी प्रमंसिके॥ कियों कामिनी काम कियों यामिनी गंडकर। कियाँ सजल पन दाम नीर अन्तर विनोद कर ॥ किथीं अमल अनुराग रूप रम भूप सुतन घरि। कीइत कंबर किसीर किसीरी व्याज साज किता संजिन सहित घनक्याम राम अभिराम नवल तन । रिक्रिक एकोरण मधर करपश्चमक प्रसन्न मन्।। नबल नाजनी नारि कंज कर गहि पदर गति। प्रीतम परम रसञ्च रचत कौतुक अनेक पृति (I अति अगाध जल बीच बारि हरपत काह पिया तिमि काचित वर वाम पकरि विन वसन करत हिस ।। रस निषि निज वर बाहु जत्र यत्रित कलना करि। मगन होत छवि जीत परम प्रगटत सुधारि घरि॥ कैतन कुछल अजन नायिका एक कर दन। निपतित प्रीतम अग अमल मानी मनीज मय।।

> अमल तमाल अनुप रंग रमनीय आप भनि॥ काचित कला निकेत बाम भूदत स्वतंत्र जल। गहत लाल कर कब जाय औचक असके कल ti प्रीतम प्रेम प्रकासि परम परिवा रहस मि। लिलन समेत अबाह नीर मज्जति विचित्र विधि॥ ललित ठडेवी छाल सस्तिन सम्पन्न परस्पर्।

नवल नीर कप कज करन सीचत दिचित्र तर 🛚

कियों सचीपति समित शवल गग लिए समान वथा गिरत छटा छवि सहित रहित आगर्प हुएं मन ॥ कियों मजीली स्वर्णलता सुर हुम सनेह तिर।

कोमल कर पद कंज मंजू आषात सरस सुचि। कर्रींह केलि कमनीय रमन रमनी समेत रुचि॥ महा मदर धनि छाय रही चह ओर विलब्छन। सचिन गहित सिय श्याम नवल रम समर अनुच्छन ॥ कोउ सहबरी सनेह सनी रुपि लख्ति उर स्थल। मद तर सपद सरोज हनत कीहा रस विह्नज।। काचित सपी सुकोन छलन है अकमाल अति। ममझि विपुल भय नीर मध्य मञ्जन हित बरपति॥ भृति चात्रो रचाय एक आली अस्त्रेली। गृहि प्रीतम प्रिय अगगई वन बीच अकेली॥ काचिन सली सरोज मुखी अति सवल घारमधि। पही बड़ी हैरान - हीय व्याकृत न रच सिप। तरल तरंगन संग वसन विलगान न जानति। बहरि होस हिय लाय विपूल बीडा मन मानिति॥ मरम मकोच सजाय निकट प्रीतम न जात तिय। कोउ अलिक गहि बाहि विहसि सनमुख कीन्ही पिय ॥ तव दीडा संपन्न वास सरवित अंतर जल। निर्दाय नवल निज नैन नाह बीन्ही स्वसन भल।। रसिक सिरोमनि स्थाम राम अभिराम नेह निधि। जुगल करज दै चिवुक बीच चुम्बन करि बहु विधि॥ किंत क्योछ अमोल बाम निज प्रिय संजत करि। चालत सुधा समृह अधर रस अति उमग भरि॥ दिमि चञ्चलपन छोडि चतर चञ्चरी कञ्च रस । पीतव परम प्रमोद पाय घमत सनेह वस॥ यहि विधि विपूछ विहार सहचरि संग रंग रिध। करि सनेह रस लीन मीन मन हरन स्वाद सचि॥ बल क्रीडा कमनीय निकर परिकर विशेष सनि। भीनें नवल निष्मोल सरस सिर सह बानन भनि॥ हेम मनोहर वरन छोभ वर वसन सूतन छवि। दम्पति नेह नवीन परम प्रतिमा मसिति कवि॥ २८६

परिहेल प्रमु मानस लगीय लाल कीनूहल रची। जलकील बीड़ा भीड़ जहि अहलार कीड़ा कलमची। जलकाल कर उच्छीरत पल चलकाल फेक्सि मिल मी। मेर्सि सम प्रमार उचाहि मुक्त रेसि किन सारत रची। अवनु पूर यदि दूर्वी किन सारत रची। अवनु पूर यदि दूर्वी सिपिक मिल्ला मानुद वैटिएस जाल आल पपरि ले पूरती। प्रमु स्वरत नामुद वेटिएस जाल आल पपरि ले पूरती। प्रमु कर पुन पुन स्वरत सम्बुद वेटिएस जाल अविव पपरि ले पूरती। किन् कर सुर्वि हिंदि सिपिक सम्बन्ध कर सरि क्टेंडि हिंदी साम राम प्रमु केटि हाड़ सीखपूर काम रिल कर सुर्वि है।

पहि विधि जलकेनि हेलि खेलन पिय प्यारी।

पहिताब कारण नहिल कारण नाय पार्टी।

उम्में आगय मांच हमत बंदा क्रिक्ट कारण, अपर अधर बरका मून बरवत कुषमारी

मिलित ताल जनक क्रक बेकरि शतने गटक जािक अब कु इन बुनाल अवजेंद्र उपमारी।।
जानु जुन तिषु चल कुरग,मुव डी रोने अपि जनेष अहि एक करि बीच है। यह तमा पुलमारी।
करित कि निस्कारित करताल हिम बमावित वहुं अध राग घरति मन मानिन निहे मारि।।
करते कर विशि मकल निरतत जल उपर चएल, चरच चनत छुवत छटक नृपुर रचकारी।
रस्ता मकल विचित्र जमान पल विच धनिय जुन पत दिव विहेद विचुल स्मर्काद दिवारी।।
सुम छुन पह पह दे हे दरना गावत विच से सम् चनत अवजेंद्र का जना वातत करतारी।
वश्चात राहम अनुए देवाह कोई स्वती सकप, भीरामचरण देवहि किसिन सम्बन अम्म चरित।

बहुताल बाजहि चरण चण्यल मुरत कर मुख चय छुने।
मुक्ता कर्णाण नृष्ट्र कार्त जलु अभियखर बहु वाधि कर्य।
पृत्य गुग सक्ती विच विच एक सम्ब प्रमा निर्मतः।
मर्थात ताच्यवी सुदाय गति अनेक स्थादी।
मारत पद् पाग पाम प्राणित क्वर ताल प्राथः।
मारत पद पाग पाम प्राणित क्वर ताल प्राथः।
मारत पद पाग पाम प्राणित क्वर ताल प्राथः।
मार्था क्वराती प्रमुक्तम यन भावति वर्ष कहा देन।
भी पाम चरण मन्यल जीव परणालन पार्षः।
प्रपादि अली जगार, मुख्य गती गन साविना।
दे हवार हवार, एक एक गची के क्विकरी।।

उभय प्रबोधक रामायण

#### थी बनादास कृत

# महात्मा बनादासकी

महारमा बनादाल की के अनेक प्रन्थों का पता अब छगा है। उनमें मापन की ही विद्येयता है—कान वेराच्य, वनित, काम स्मरण, पवित्र जीवन का ही प्रकाण विरोध रूप में आवा है। महात्मा बनादास जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बाहर वाहर से उनकी दास्य भक्ति है पर अन्तर के अन्तर में मयुरा अस्ति हैं। अवप के अधिकाश भहात्माओं की साथना का यही रहस्य हैं।

जनस प्रवोपक रामायण—ल्यानक के मुन्ती नवलक्तियोर के द्यारेताने में दिगम्बर तत् १४२१ ई० में छग्न—हिर अन्तर होरकण अनना त्या 'रामायच सतकोट अपारा' के अनुनार भी चलान की को जयन प्रवोचक रामाया में सात काण्ड के गांच में सात काण्ड के गांच है—मुल्लच्य, गुण वण्ड, नाम प्रच्य, अयोच्या काण्ड, विद्यार तण्ड, जान वण्ड और सान्ति वण्ड । इसमें दीहा, वोधाई, सोरहा, छण्ड, कितातीत अनेक प्रकार के लिला क्यन है। भावा नवो हो सुद साधु और सुचि है। बनावात जी एक पहुँचे दूप तत्व वे महोह प्रचार है। वनावात जी एक पहुँचे दूप तत्व वे यह उनकी रचनामों में स्माद है और दूनकी रोज वही ही मतोहर एवं प्रभावत्वी है। पाकल के गत को वह सहन ही पिएतार कर केत्रो है और सालित के 'रितार्ट में पिरारेत के मान प्रचार काण्ड के मान की लिला को तिया ही प्रचार मान से तो कथा प्रधार्मित सामत के अनुसार हो भावती है परन्तु हिएत काण्ड में अगावात् त्या बत से लीट के बाद एक सार जनकपुर वाते हैं मोर वहाँ से छोटकर काशी में काशीराव के सम्मान्य अतिथि होते हैं। यह पर्वाचा गमी उन्हमानका है। भावतीं ने भावता भावता हिसी लीला का जित रीति से साक्षालय कि प्रवीप से ही प्रचार कर प्रचार काण्ड के सामान्य की तिथि होते हैं। यह पर्वाचा गमी उन्हमानका है। भावतीं ने भावता भावता है कि तिशी लीला का जित रीति से साक्षालय से प्रवीप से ही प्रचार कर है। अपने ने भावता चे प्रचार के सामान्य की तिथ सेति से साक्षालय है। अपने के स्वाचान के सामान्य की तिथा है। के हैं। स्वाचान के सामान्य की तिथा है। स्वचान कर दिवा से सावता है से के सामान्य की तिथा है। स्वचान कर दिवा से सावता है। स्वचान के सावता है सावता है। स्वचान के सावता है। स्वचान के सावता है। स्वचान कि सावता है। स्वचान के सावता है। स्वचान के सावता है। स्वचान कर दिवा से सावता है। स्वचान के सावता है। स्वचान कर दिवा से सावता है। स्वचान की ति सेति से सावता है। स्वचान कर दिवा से सावता है। स्वचान के सावता है। स्वचान की से सावता है। से सावता है। स्वचान की स्वचान के सावता है। स्वचान की सावता है। सेता से सावता है। स्वचान की सावता है। सेता से सावता सेता से सावता है। स्वचान सेता सेता सेता से सावता से सावता से सावत

करार रुहा था भूत है हि बनादात जी की मयुरोपासता परम गुड़ा है एवं गोपनीय मी। करार रुहा जा भूत है हि बनादात जी की मयुरोपासता परम गुड़ा है एवं गोपनीय मी। करार मुख्ततः जनते बन्यों में ज्ञान बेराव्य के आधार पर मंदित की बस्वापना ही विशोध कर से परिक्रांतित होती है पर जहां तहाँ काकट रूप में अनायास अन्तर की गुन्त मारा भी व्यक्त हो गई है जैदो—

> हत उन पूपित बाग मृगा खग बिटप निहारित। छत्री सुर्यंत रपूषीर मूर्यंत ते नेक न दार्रतः॥ मीता बूपित सर्वित माम तरू छता बिटण कर। पर्वित नेक विद्योह प्रीति पथ दृढि शति तत्परा। कर्ष्ट्रै नहें प्रपटक दुला प्रमृ शीता जनु तुर शित। कर्ष्ट्रै नहें प्रपटक दुला प्रमृ शीता जनु तुर शित। कर्ष्ट्र क्यांत्रस्थाल कर्यं एक तट पर सुर्वासि॥

> राम बाम कर सुमन विराधी घोखे सों मूतक। रहाँ न पूरा योग ठेन पुनि ठमें फूठ रक। अन्तर्यामी सक्छ सदा जनकी हफि राही। सारद धेर गणेंच निगम नारद जम मानी। प्रीनि रीति पहिंचानि को त्रिमुक्त तीनिठ काल मही। कह बनादास एमुनाम सम कहूँ ना उन कतहुँ कहां।

सिया राम हिय मध्य राम सिय के उर माही। थप्यो पष्ट तेहि काल तप्ट आयो दोउ पाडी।। नस शिस देस तर पर भग जन मक्रींह छाथा। सदिप न मानत तप्त काल अति अलि कलि पाया॥

यक्ति वचन संशिय न कहिये ऐहैं यहि बेर नित। थाज से प्रतिदिन नेम करि गिरिजा पुजिन लाय चित्।।

हीय बनी उपमान निहें पूर राम बना हमरें मन भाव। द्दम्प्रति आसन एक विराज तजो रति कोटि मनोन दबावै।। सावल गोर मोहात मनोहर तीप नही जैति ते शिव पार्व । दाम बना धग जीवन है अमि मुरति में जो मरेह न लाबै।।

राम निया अवलोकनिचार विचार किये न कोऊ रुखि पार्व । गृद मनेह न जात रुखों सुठि चील सकीच हिये में दरावै।। दोड परस्पर आब बदावत लाको कहाँ उपमा कवि लावै। द्राम बना बनि भाग के भाजन जाके हिये यह मरनि आहे।)

काम करि शायक के कर से अजान बाहु उर सुठि बृहदंशु यज्ञ पीत धारी है। राज भज अगद जी ककण कनक कर जटित मणिन मुदिका कि छवि त्यारी है।! राते अरबिन्द कर जानु पीन काम साथ सथनि रोमावकी सो लागै अति प्यारी है। बनादास कटि सिंह चरण कमल बारि श्याम शीर जोड़ी अंग अंग शोधा क्यारी है।।

भाग्य भराई सबै अपनी जो नमय तेहि में अबकोरून हारे। सावल गौर बनी वर जोरी वसूं निश्च वासर नैन हमारे॥ मकत परे सबै भकी भौति से दाम बना उर माहि विचारे। पाके समान अहै अजहैं प्रभु के यस लागत जाहि पियारे।।

नाना मणि जटित मुकुट हुम शीश सोई भागु से प्रकाश काक पक्ष छवि न्यारी है। मेचक कुञ्जित गामजीना ज्यो लटकि रहे लपटि लपटि कार्य ओहे अति प्यारी है।। कैयों अलि अव्तित उपमा अनुठो मिलै थावी किये कवि जन जानी छवि नवारी है। वनादास कुण्डल कनक स्रोत राजै यौण मीन छटा छोटि डारे जाने जास बारी है।।

बक भूव कञ्ज नैन मुखं छवि ऐन मानो सैन किये जाहि दिशि स्वाद तिन पाये हैं। तिलक विशाल माल तहित कि बुति निन्दै अलाउ भैरेख जनु अचल सुभावे हैं॥ अधर दशन अति वहण अनोशी आर्फ विम्बाफल दाडिम न पटतर आये है। गोले हैं नपोल मन गोल देत बिना बिन बना दास नासा पक तह हिस जाये हैं।। चन्द्र मुख मन्द्र मन्द्र हुंगत हरत मन हर दम टरत तन ही से अति नीके हैं। चोसी है चित्रुक जित्र चोरि छेत बार बार बनादास खुति गरकत गणि फीके हैं॥ कम्ब प्रीय ग्रोभा सीव लागति अतीव प्रिय हरि कन्य जोहे जिन रहे निति ठीके हैं। उमें मज भारी कर कक्य केयर यत करन लिंग्त धन बाण अति ठीके हैं।। उर मुठि बृहद प्रमून मुक्त माल आर्ज चुलसी मुदल यूत यज्ञ पीत भनो है। भूग पूर्ण रमा रेल विवली विशेष छवि नाभि है गभीर जन लाखी मन छली है। गिह कटि तूण पटपीत है कनक काति विडित विनिदित सुरति सुठि मणी है। बनावाग जामा खाल सिलत समाये कोर बीर छोर ओहे जाय जाकी मति हली है।। जान यग काम भाष केरा तह तुच्छ लाग जाग जीव सोत रोमावली जे जाहे है। कोटिन मदन कोक दन रूप अब अब भूप वर्षा को ऐसी कौन देखि मीहे हैं।। गुरुफ छवि गुड है करुड पैनि काय मुनि कमल चरण माहि चित्त जिन पोहे है। बनादास मन है मतंग जोर जंग असि पंग होत तथे अग अंग लेन कोहे हैं।। कनक भवन निया रमण विहार थन रचना न कहै योग गिरा मुक लई है। मसी सीय सन में शिनार शभ अग अग शची रित मान भग मानो करि दई है।। तहाँ पै सिहासन प्रकास न बरणि जात निर्राख लगात भान हेम मणि मई है।। जोड़ी क्याम गौर विराजमान ताहि थर बनावाम नख शिख सोभा मरमई है।। मानहें तमाल तर निकट कनक वेलि लई है सकेलि छवि चौदह भवन की। जाल की मुअग पे अनेक रिन भंग होत कोटिन अनंग व्याज नपति सदन की।। बनादाम ऐमे ध्यान मदा वे गरायण है तान्हि मुक्ति आग्र नहि रह तिभवन की।। मन कम क्वन निशोच भये भोगं जन जाको है भरोम एक दारिदद्वन की।।

मुद्धार होग का आर्त्र मनो पुनि मानू लावे हैं।
घटा बुल्कों कि अनि नांदी निर्माण ने ताप माने हैं।
घटा बुल्कों कि अनि नांदी निर्माण ने ताप माने हैं।
कटक उरजाहि के आर्थ गंही किरि कछ सोहाते हैं।
धनन में रामत मोती अगोसी चैन प्यारी है।
विगर के जून को कार्ट छटा खित ही नियारी है।
वंगर के जून को कार्ट छटा खित ही नियारी है।
कंगर के जून को कार्ट छटा खित ही नियारी है।
कंगर के जून को स्तारी मुनग अवनोकिन मार्द है।
कंगर पूर्व प्राप्त प्रमुख पर्यों चित को ने चोरिए हैं।
अपर अल्मार सुम मान्ना दशन की कार्नि मोनी है।
हंगनि मुद्र पानगी ही को छटा दाड़िम की फीड़ हिन्दा है।
वंगरित एन दोष मान्य होती वेहि नम की कोई हहना है।

चिनुक चित्र चौर अति छोने घरे तथ रेख प्यारे हैं।
कण्य केहिर के छुठि कार्ज प्यान में पूरि मारे हैं।
पर गत राम दरे हे पितुक मणि के न मोई को।
उमें मूज काम करि करते तिन्हें हिरि में, जुताई कां।
जो आतिक पाक है दिन के उन्हें जग में जठाई कां।
काम रूफ हिरि से अति जोशी सुमन कर पाक लीन्हें हैं।
छटा पट पीट की ज्यारी कोंच जन चित्र दी हैं।
छटा पट पीट की ज्यारी कोंच जन चित्र दी हैं।
काई युग जानु को पेखें कहीं केवल्य सामा हैं।
क्रिया वाये पे मिया राजे सब उपमा टोरीर हैं।
तपटता ताहि ले बीज़ी अधिक नृष की किसोरी हैं।
कां। हुजीन परणों में कहीं जेवल कु की किसोरी हैं।
कां। हुजीन परणों में कहीं जी ति निज सहोदी व्यवस्त के सामा हों

## सीताराम भ्रूला विलास वी रसरंगमणि वी

थीं तीताराम मूला विलाग हमें छोटेलाल जश्मीचण्य में जैन बेत लखनक में जुलाई सन् १८९६ में मुदित करा कर प्रकाशित लिया। इस में २५ पद खुला के और ५ पद मौजात विहार एवं जल-विहार के हैं। सम्पूर्ण व्यत्य करित में हैं और भागा साधारणत पुष्ट एवं माजित हैं। मुलन के नदी में जील-विहार का एक ही चित्र बार बार आया है, मीतात्री राम को हुआ पहिंदी, राम मीतात्री की। फिर बीमों को सलियों सुलगते हैं और प्याक मिलन का रम देती हैं। मीता-विहार का एक ही सिका बार बार आया है। फिर भी कुछ मिला कर पह हमें पहिंदी हों। सिका मीता-विहार या जल-विहार के बयो में भी एक ही हुस्य बार बार आया है। फिर भी कुछ मिला कर पह हम्य दितक सावना का एक जनमील रहत है।

# खदाहरण--

भावन समन बन बचन में दरबत बरगत बारि बोर बहुरि चमकि है। रिन्हों न दोगत दिनेश निनगीश निगि दुस्त निर्दिन दिनि दानिनी दमकि है। राम रम बाम निमा मय रमर्रगमनी नुष्टि मुक्ति बॉनन मो झुन्दा समकि है। इरि भूननपात्र नहें नच्छ ब्लाइय च्यारी नीजे रम रमे रमे रिक्त स्वर्णक है। रिक्तिस्टिरान राम निया निया प्यारी नाम रम की जमग बस्माद रम झुन्हि भूनि। सोना को ब्लाइ सुक्ति मुक्ति मिल जांदे दोऊ अति मुख मार्चे रहि बावे मान भूनि भूमि। अली गीत गार्व हाव भाव दरसावे प्रिया प्रीत में रिसावे नार्य नई यदि पूर्ति मि गत्वन मोहावन प्रमोद वन पावन में उचत हिंडोरा रनर्रमनती कूलि कूलि। छाप छाप आये भट्टें और पनधोर किंन गोर जोर बरचे मधुखरी लाग लाग। लाग जाय पत्वरीह रावन नवेली नाह मानिया जुनावे झुकि सुकि नार्य गाय गाय गाय गाय गोर माने के सानी कोकिला पत्वन कोर मस्त्र के तीर तरुष्ट्रले नी राया पाय। पाय पाय पान मुसस्वाय रखराय गोर झुके उन्मरामनी मनगोर छाग छाय।

> करन निष्य रचुवर बारि बिहार। गांजिन गमन बुत्त बुग्न महोने मरग परापर पागे प्यार। नहें नाव छिंत छुर्द हिलागन करनक जनत गरनु कलवार॥ सनत हिंदोर किगोर किगोरी कोरी नावहि गाय मलार। भाडो पन बरनत शरदर अलंबोड बन्ध मरि बैलाहि पिक्सर बि संग्रेति मरिक्स बन्दा निक्तनस छिंत पर परामानी आगर॥

## श्री रामनाम यत्र विलास श्री रामरूप यत्र विलास

थी राम रम रम मणि जी भगवान् राग के नाम और रूप के वश के वर्णन कवित्त रूप में रम मबद में प्राप्त है। पश्चित भागीराम त्रिगाठी के देवींगकारक प्रेम सबसक में सबत् १९६५ अर्थान् मन् १९०० में मृदित हुआ। दिशुद्ध काव्य की दृष्टि से यह एक उत्तम रचना है। कुछ उदाहरण नीय दिये आ रहे हैं —

> राम पिता सुबदा मृत भात गुमानु गनेह ज्ता पतुजाम है। राम सुमीन बिनीत ममा सुनुतित सिलाबत मन्य सुनाम है। राम मुदेह के पालक मान्य दीन दयाल सुदेश भराम है। राम मु

> > रामही को शास में हो रामही को बास मंतिह, राम दुन नाग मान बात लास-पाम हो।। रामही की पूजा मेरे राम निन दूजा नाहि, मीताराम दराज रहीं मैं बाठी जाम हो।। रामही को ध्यान मेरे रामही को जान, रनराज सध्य अभिमान राम को मुलाम हो।। राजवाद ठाम मेरे रामही को काम मेरे, मानों मीताराम हो सो रट मो राम राम हो।।

## रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना

जाय मेरे राम भूरि माग मेरे राम, गीत राम भेरे राम जनुराग 'रसराम' है।

घीर मेरे राम वस्तीर मेरे राम, हरपीर मेरे राम बनु बीर धर स्थाम है।।

दानी मेरे राम सत्यवानी मेरे राम,

सिया रानी रनराम सुख खानी शील धाम है। पात मेरे राम मञ्जू मात मेरे राम,

भल भात मेरे राम मर बस रामनामहै।

देह मेरे राम सु विदेह मेरे राम, गुन गेह मेरे राम प्रदनेह सेह स्थाम है।

रग मेरे राम भव भग कारी राम, सुभ अग मेरे राम वर्स सम बसु जाम है।

स्वामी मेरे राम बहा नामी मेरे राम, हियशामी मेरे राम सखा सचि 'रसराम' है।

तात मेरे यम मञ्जूमात मेरे यम, भळ जात मेरे यम सरवस रामनाम है॥

कीजिये कुमा कुमाल निर हेतु रसराम,

सुनिरों सनेह बस रामगान रोप रोय। मानस के विमल विलोधननि बार बार,

जुग पद मख जोति जग भग जोय जोय।। बान्त सम विषे सुख दुख दिसराय,

बान्त समा विषय सुख युख विसराय, परामिन्त तोग पाय व्याउँ सान्ति सुल सीय। सीताराम अही जन शुठ खाँच आपही को,

न जहां जन श्रूठ साच आपहां का, आप अपनाय जेली पाप ताप घोष धीय ॥

दीन अन्यु जानि राम रावरे को बन्यु मानी, साते मोहि केहें भांति असी मानि जीनिए।

आपही के भाने मन मानैगो प्रमोद मीत, मेटि भव भीति प्यारे साँची प्रति दीजिए॥

बैन नाम नेह लीन रूप मिन्धु नैन मीन, होने प्रेम पीन त्यो अदीन मुखी कीजिए। मीजिए न दोष देखि रीजिए कुपास राम,

थित उर धाम रम रग बन्धुकीजिए॥

## श्री सरयू रस-रंग लहरी तथा अवध पञ्चक श्री रसरंगमणि

क्षी रसरगमणि जी के इस प्रत्य से श्री नरपू जी की सहिमा का बड़ी भव्य भाषा में वर्णन । मौताराम के मौला बिहार की दिव्य रस्य स्थली श्री सरपू जी की गुणावकी गांते कवि कसी कता ही नहीं।

#### उदाहरण —

हेत मुख नाम रामगग रस रंग ननी, देत सुख नग भारी भवभीति भूछती।

मरद नसी के कल किरने समान,

तुम तरल तरग ताके ताप निरमूलती॥
परमत पाप सीतानाय अनुराग बाग,

परमत पाय सीतानाय अनुराग बाग, बेलि रसकेलि उप फैलि फिल फूलती। मरज के कल कौन पुधै रिद्धि निद्धि मुक्ति,

मुक्ति झुंड झाउन के झारन में झूलती।।

वे बाधिपटी मिस्ट बारि कुल इस्ट हमारी। अवलोकत जनइस्ट हरीन मुख करनि अपारी॥ उदाति कोस्तान कलित कलित बारा घरनीया। इवक्या रमुबीर कुपा भवदुल दरनीया॥ जय जननी रस रगभीन वगमग वग जाहिर चरितः। जय प्यवर्ग कल्कजा अप जय जय सरस्व सदित॥

जैसे सब नामन मै रामनाम मुख्य पुनि,

रूपन में जैसे राम रूप अभिराम है। मास्त्रन में जैसे रामायण मुदेद सार,

बेदन के मध्य जैसे बेद बर माम है।। मरितन माहि जैसे सरजू सिरोमणि है, जनतन मैं जैसे हनुमन्त जिनकाम है। तैमे सब यामन के मंबि रमराम निधी.

धामाधिप अवथ ललाम रामधाम है॥

# श्री सीताराण ज्ञोभावली प्रेम पदावली

#### थी सीनाराधवरण रामस्मरंगार्जा

थी राषरमररामणि जी को ८० पूटों का यह सम्य देवोचकारक जेस लखनज में मन्
१९०२ ई॰ में थी मीजाराम बरण अयवान्त्रवाद जी जी जेरणा से छा। इसकी पूरी प्रति अव
मिनती नहीं, एक लिंडत प्रति मिंको हं। ये पुरत्तक ऐये कामण पर छवी है कि इन्हें हाय कमाते
ही दूट-टूट जती हैं। और इसलिए, नहुत संभाकर इन्हें पड़ना हीना है। मपुर रम के मेमसामर
में दुबकी क्यानेवाले रामरक रंग मिंब को थी यह पुस्तक माहित्य, नामपा और सिद्धान्त मंभी
हैं। आररण में भी मीजाजी का नव्यविक्त-वर्णन हैं। जो बाद हो गोनोहारी एवं जीवनत है। इसके
अभनार थी रामजी के जंग-सर्था का विवाद एवं रसिकत वर्णन हैं। किर पायस के सूलमिहार
और फिर वहनाविहार है। अलग में रामोगल का बहा ही माहित्य करना किते हैं।

#### संस वर्णन

मिर चाँजूका बाद कसी रसरणमती लिख के चलमे वह माग है। कोरी को बुद्धि कोशिक की बर क्यों तम तोम में तार देवाग है। जाहि मनाय उमादि रमा किनहीं निव माम को मागे सोहाग है। मेंदुर पूरित मूरि भरी कि मीय मोहासिन की गुम माग है।

## सेही वर्णत

नायिन की ज्यमा अनुसामिन के मन में नींह भाषति देती। कच्छन चील विचार कि धार कियो स्वरतमसी बिल खेती।। रेशम लाल गृही बित कुल लगी ज्यो गहा मुल्या की विवेती। कुलम की विरक्षी मति देस विदेह लखी की विदानति देती।।

## लिलार वर्णन

उरम्बल चाह सु धन्दन चित्रित बच्चा सिन्हु अक्ट उदार है। भाग की भाजन साजन प्रेम की हैम पटा कि मोहाब आगार है। अर्थ दाशी कि बगोकर जन्म एरेग्युँ की उनकार अपार है। सीमा धनी रमस्य मनी विभिन्नेश छनी को छलाम जिल्लार है।।

#### नयन वर्णन

धाञ्चन मान - विभञ्जन स्थापल कञ्ज मनो मुखमा सरमी के। भौह कमान विलोक निवान विभाव भरें मनहारक पीके॥

#### रसिक परम्परा का साहित्य

कोमल कोटि कृषा कि कटाश मनी रमरण पै कारक नीके। राषद रञ्जन राज्जित अञ्जन मञ्जू विशास विसोचन सी के॥

## नासिका वर्णन

मुक नामिक ते क्षिय नासिक भीक रुखे रित छानि रही लिकि कै। बर बेसीर बेस दियाँन रही धुल्भी छोंन छाँन रही गणि कै। रण मनो मधुरे अपरान बीरी सु सालि रही रिच कै। समस्यान मु बान रिया हिन में मृत सम्पति मानि रही राचि कै।

## मुख बर्णन

बायुक विदूस बिस्स जपा अरुने समुदे अघरान पै नारी। सामिति बाहिस कुल्द कर्ली समान पित के दुर्गि पे बिलहारी।। बेनन पे राहरा मनी पिक बैन निर्धाविद को करि सादी।। आत्मन पे क्रिस के साथ कोटिन दूर प्रवादि के बादि उतादी।।

## ক্ত বৰ্ণন

होत्तक औ हरू स्थप्छ ज्ञालाका राजित रेख महा छवि सौषा। भूयत भूरि छर्वे रखरण मणी सुकता के अमीक अतीवा। केकि कका कि बदा उन मीलगि हीलवि रास सुकान कि जीवा। कम्मू कपोति मु रुष्ट कर्वे लक्षि के रपुनन्दत गोरिक पीया॥

#### हाय वर्गन

चार महा मुक्तमार मुद्रार हरै दुवि हेम वया लाविता की। कम्म मुनान रहाल कियो गुग धार करी मुक्तमा बरिला की। ऐति कमे मुख कोक उमे रतरंग मती गम कस्प नता की। एम दिसा धर की बरहार सी बाहुँ उदार विदेह गुज की।

राम सु बुस्तिन सिंह सुवातर श्री फल के उपमेय वें अंग है। आन से नाहि न जानि मकें न क्यानि मकें सुवामीरमरण है। आनन केवल रामहिं एक वहैं न मोळ कोई और कें संग है। पाही दिवार उचार पूर्ण मिन की मुम्बा को ममास पूर्वन है।

#### सर्व देह वर्गन

मोन मो मुन्दरनाई गर्गा मिनलाई मोहाई प्रमा अपको की। दामिनि ओप मनीरगरंग मुदुरु सुगचिहुँ चग्प वन्नी की॥ कल्पलता सी छसै छहरानि अनुपम छाल तमाल रली की। ज्यों छवि भेड़ सनेह की दोप दिप दृति देह विदेह लली की।।

#### सारी वर्णन

झीन रबीन नबीन निनै ज्यों सिंगार घटा गुरामा बरसाती। सञ्चल नार किसारी रची कल श्यामल राम छटा ररमाती। नाहि ते प्लारी जु प्यार समेत क्या निज अपना सींपरमाती। क्यों करने रमरण गनी जम गारी गिया तन में स्रासाती।

#### वदपंकत वर्षेत

काक रक्षाक महा जर मण्डित दामन के दुध दोप विनासी। शास्त्र दिल्यु भुता गिरिया जिनको निन पुत्रीह जैन जकारी।। बेद को मूठ सो नुपुर नाद वर्ष नकजीती सुबद्ध प्रमापी। राम विद्या पद कञ्ज वेदै रसरण मनी दिय कञ्ज निवासी॥

अगुलि राम प्रिया पद कञ्ज की मञ्जूल बगल की कर बाहै। नामन दासन के दुल के तल भूरि मुजायन के भर बाहै। रंक भकास भरे रमरग सनी तम मोहमयी हरवा है। ब्योम के तारत हैं ते अपार अधीन के तारन ज्यो तरवा है। है इसहैं उपनीयद - मार कि तैन दखी अननार के प्राजी।

हुं इसहूँ उपनोषद - मार कि तैन देखाँ अवनार के धाउँ। कैंदसहूँ दिप पाछन भालन के बर मानिक ये छिब छाउँ॥ ऐकि प्रकाश स्वरूप लगीं पग को दसपा भगती मुख सार्थ। की स्वरूप मनीमिय - पायन के सु देखी नख सन्दर गर्जी।

#### पावस

मरम् के कूला विश्वित झूला झूलद सिय रघुराज आणी। रिमझिमि रिमिझिमि वरमन थदरा भीजत सिय सारी पिय चदरा जलकण सतन विश्वज आली॥

र्लं पटकर रघुवर पटरानी विहसि परस्पर पोछत पानी लोन मुब मुगी समाज आली।

गार्बोह सखी सोहावन सावन सुनि रगरगमणी मनभावन अति आनिस्त आज आली। **श**लत राम लाल अलबेलो।

भूष्य राज जाज जाजाजी श्रीतु मिय टटना अठवंती रमकत सनी गर्नेह नबेंदो। मिटि सोरी बाबत गरबोटी हसत हंसाबत टाहि मुद मेंदो। परिकर दसन प्रमोद बढावत करि रसरम मणी रस खेंदो।

इत्तत निय स्वामिनि महरानी।

भी महराज कुमार सुकावत सिंज सनेह सनमानी॥ प्रीतम प्रीति प्रवक्त सिंव प्यारी प्रग प्रमोद मुमक्यानी। कलि रमरम मणी दुहुँ अलियाँ छवि सुक्त सिन्यु समानी॥

झूलत राम मिया रस रसिकै।

रम भरि गाय गवाबत हिलिमिलि हिय सर सावत हिमकै। कात कवाबत पान पानकरि अधर सुधारस फिसकै। एम झूलनि रस रममणी यह निरवत हियो हुलिम कै॥

मतार

झुकि झुकिसीताराम सु झूलै।

सावन सरयू तट प्रमोद वन घन बरसत अनुकूर्ण। करू कामिमीक्षधोटा किंप क्षेत्र दोउदिश हुस्ति हुस्ति। मिलि मलार गावत सिय पिय सिक्त धृति सुरतिय तन मूर्ली। अञ्चल साक सुधारि सनेती लिंक चञ्चल दूप फूर्लैः प्यारिष्कुँ अलक मन्दारि लहें रस रग मणी मूर मूर्लै।

इन्हरूत रिमक राज रपुनन्दन।

होंकत बिहास विकोकत प्यारो प्यारी आक्न चन्द। सर्दाक दार्मक द्युकि पिय कहें बरजॉह अलबेली हसि मन्द। स्टाल स्टब्स्ट रस रग भनी दर सावत स्टाह आक्नः।

आली री की झूलै इन संग।

नानुरुता न निजीस्त परकी झोकत अधिक उमय। रिनस्रत कहुवाबत पै नहिं आवत रम गति बगः॥ रिपस्र चोरि निहोरि हमायो छायो ग्रेम उतंप। मणि रम रग रामसिय अंगन बारत अमित अनग॥ रषुवर कुळत प्यारी गंगा।
किंव लिख लिळत शुरुश्वत बावत राय भलार सन्ग।
हॅगत हुगावत पान खंबावत खात सनेह उमग।
खावत मवर उडावत कर सौ बयन सम्हारत गंग।
हम्मति गीति रीति पर बारत सन मन्मणियसरग।

झलत रथवर प्राण पियारी। प्राणसीय अंसन मज घारी।। सीवन सरय तट फलवारी।। लहर विलोकि पर जहें भारी।। भनपटा येरि आई कारी**॥** गरजत बरसत रिमि क्षिमि बारी॥ हरित भूमि तहस्रता अपारी॥ बोलत दादुर का मनहारी। सिल नल शिख सिगार सवारी॥ गार्वोह रागिनि मधुर मलादी। भाव बनाय नटिंह वै तारी॥ निरस्ति युगल छवि होहि सुलारी॥ द्योकि सुलावत अवस बिहारी॥ मिय डरपे पिय और निहासी॥ छवि छाके दोउ देह बिसारी॥ छिं रसरम मणी बलिहारी।।

## कजरी

देको देको जी हिंगोरा सृत्वें मुगल मिले। लोगी मिपिलेश लगी कशी परफली मानी रघुनम्दलील अरबिन्द से खिले॥ मन मन्द बुन्द पर्दे अन्द मन्द सुन्वें दोऊ मन्द हमि हुट्टे सुव्वीतमु में हिले। मृत्र की व्यवस्थान मेरे सुन्व रस्ट्यमणी बारि के अनुस्कारिक सान्द सिले।

> क्षून्त सिम रमुरात हुनारे। कन प्रफोट वर गरित किनारे॥ गरिल गरिल बरमत घन कारे। चातक मोर मोर किन कारे। इसन मुरम अगदीउ धारे॥

त्तन जगमग भूषन उजियारै। हिलि मिल गार्वीह राग मलारे॥

षडे बड़े बूद बरीत रहें बदरा। तिय पित्र सूलि रहे रग भीने भीने सुरंग पूर्नीर नदरा॥ स्रक्षि रनरन मनी दर्गीत छीन मुरंगे ग नाम काम कदरा॥

हिंडोरें जूलत युगल फिलोरें। बरपत पन हरपत सिंप पिप हिंप निरस्तत नयनन कोरें। इस रखरपमणी मनमोरें रमकनि चीरें पौरें॥

रिसक बर हरि कीन्ह्ये भन मोरा। नवक उभंग संग सिय कीन्ह्यें सूकत रग हिंडोरा।। हरिस हिस सिपरिटीरा शुक्ति चिन चोरन सिवत नवन मरोरा। रूपमनी रसरगमनी उर बस्यो बीर बरकोरा।।

रसत रचुकीर सिय सरद सुख रास मै।

स्टर बन मंत्रु मित्र संरद कल कुंज जह जूनि रहि मस्लिका गुज अलि वास मैं ॥ मरद ग्रेगार स्त्रित सरद सहित मंत्र बरि सरद यद गान करि नवाहि स हुलाई में मरद की सुनग निवि सरद चांदमि बिलसि सरद राजि अमलअति उदित जजाते में। सरद ग्रीस मुस्तिस विचे राम गुल अनुत छाँव पित्रव रमरंग दुम प्रेमपर्धि प्यास में।।

> धोषा बनी निया हुन्ही थी। तम बुति बुंद नरें कुन्दन दुति मुख माधुरी पन्दते नीकी। कोचन करित कंत्र ते सत्तृत्व अतन भरें समृद्ध जिद पीकी। बोहत वस मुखन गोरे तन वेती जसनि चार चूनरी थी।। श्रीत मुन्दर चेंदुर पूरित चिर नन गोहति सुसमा मौरी भी।। स्मति हुन्दर पेंदुर पूरित चिर नन गोहति सुसमा मौरी भी।।

छोरी छटा कंकन निय जू को।
एकहिकर मुझाबी सकोने मामे प्रमान नही कर हू को।।
एकहिकर पूर्ट छवीली विहंतनि करि पट बोट क्यू को।।
कर्ह सीड विध्यन यही लाल अब यह न भनुम को विश्वे सुग हो।।
एति मुसस्थाय बदत रायुदर मन मार्थ सो आज कहो जिन भूको।
सुरायुं स्वरंपमणी प्रमु गिरह नेह उरझाय बसूको।।

बर पीत बरन अध्यो बंगला। सजे पीत साज नव मियाकन्त॥ बन पीत छता कुमुमित रमाछ। मधिमहल पीत मणि को विश्वाल। भये पीत यगल करि अग राग। पहिरे सारी पट पीत पाग।। किये पीत जभय परिकर मिगार। पक्षकान पीत गरिकनक धार।) दपति जिमाय जलपीत ध्याय। दै मीत पान पूनि अतरलाय।। करि पीत आरती बर्दि पाय। नटै पीत राग सुवसन्त गाय॥ घरियीत अगन भरतादि भाष। सुचि तदा जो हार्राह मृदिस आय॥ रिव माली मालिनि डालि पीता स्थाए जन् पठयो मदन मीख।। नदी जन बालक बुन्द बुन्द। महत् पीत स् बरनन पढींह छन्द।। गृनि समय सु आयस सर्वाह दीन। सिय पिय छग्ने खेलन श्रीति छीन ॥ मुर निरस्ति सुमन बरपत अनन्तः। रसरग्राणी जय जय भनन्त्।

आप मिया पिया मेलन होरी।
स्थापल कीराल लाल स्पीलं जनक खाहिनी गोरी।।
एमं प्रीति रस रीति विराजन सकी समा दुह औरी।
प्राप्त प्रीति रस रीति विराजन सकी समा दुह औरी।
प्राप्त पृति गुजल मेंद सुम पिनवन केयर पोरी।।
प्राप्त गीत गारिब बीज रक सुगढ़ हमत गुल गोरी।
बरसीरी किर एकुकरा की गहि किए राज विनोरी।।
निर्मि राम उत्तरामाणी सुम सिति मुई आपि चुकोगी।।

होरी खेतिल रचुराई विधास्तामिति मुखदाई।
एक क्लियोर जीर जीत कीते दीने मूद ममुदाई॥
इत्यित हिया हैरन हार्गिए पीनियप्रीति वणाई देशिक रमनद उमगाई॥
हारू करोल मुख्य के मान्य पूजन है मुस्तवगाई।
वनन नवन निरन्न नेही मन रजन जवाई के खनल कन्याई॥
नव मानय भाजिए नई मति प्यारी के मुनगाई॥
क्रिया मंग एक्टरमाणी अभू बैठि बदन दिस्तराई हुए आनद बढाई॥

किए सिय राम न्यूगार फुलनमई।

कुत बराता तरे लतत युग मुख बरे जूलि हिय हेगत अनुराग दृग उनगई। फूत आगारा गर कुत्रवनिका गुकुर फूल गुढ़ी अनक ठट लिन्स मुल प्रवि वाई। हुन को गुक्छ निव कुत्र अनुवान पिय लिए लेखी नियत दोउ हुदन की हुति नई। मु जुलि रहि कुत्र कर पनन गुक्पपि जल रचित युगत कुन गुक्हार मई मितलई। बरोद तुर फूल उर हरति रनरगमणी निरुद्धि सियराम छवि करत बृग गुक्हार

बनो बेरे नगरन में नियराम।
गोरी बनक्किडोरी रवामा रचुंबर सुन्दर शाम।
गव्हिडा मुक्त स्वार सवार छवि कोटिन रवि काम।
शव्ह छव मुक्त स्वार स्वार छवि कोटिन रवि काम।
श्वह छव मुक्त स्वार तरिष्ठ दक्क राहिले याम।
हुन्मत बीवत ध्यनन स्वत वव परिकट छिल्ड च्याम।
कामन नगन विहत दविहत यथित रवररगण्यी मुद्र साम।

राजा हिन्न रपुराज जाज री। मिहानन वर गीर स्थान तम निमिन्नुल राजुङ्ग मीन सामरी॥ प्रयत्निये दुहे और सरत रिषु दमन त्यान वरे छन छाज्यौ। हनुमत अवन करत कर कम छही गहे दुर्चों मृज्य सामरी॥ प्रमुद्ध अपि चर्मादि नियोगन मुश्लिवादिक करन भाजरी॥ यत्र अप ना सरारामणी कहि करत मुगन बारि सुरास गावरी॥

राजत यम रिम रण भीत।
पूगत विरार किरीट पुटल मकर सुलमा पीत।
महि प्रयाद्ध्य करू क्योजन चित्रस्था कीत।
प्रयाद्ध्य मार्गत देशे प्रमट हाइस मीत।
बनी एकहिं वैपकी बिल आज मु छवि नतीत।
कर्या पहिस्ट भेम प्री रसरामगी मुख छीत।।

# श्री रामदात बन्दना

302

भूगार स्वरूप श्री सीताराम के वर दुलहिन वेश की बार कार मधर भावमधी बंदना।

दोहें रस में धराबोर है। अन्त में पान सबैये कवित है जो 'ठाटमा' वरक है और उड़व के 'आसमहो चरणरेषुतुपायहं स्या' तथा रमकान के 'जो पश्च हो तो' की बाद दिलाते हैं। कन्दी दुलह बेप इति सिय इलहिनि युत राय।

भी गौताराम शरू राम रतरंग मणि

गौरि श्याम रसरंगमणि जन-मन पुरुष काक ग बन्दों वर दलहिनि सकल आए अवध दक्षार। मदित मात परिछन करहि सुख रमरग अपार॥ बन्दौँ सिहासन लमें दुलहिनि दूलह चारि। पुत्रहि अम्ब कदम्ब लीख रसरबह बलिहारिया बन्दी नोताकान्त सद रह ग्रायार स्वरूप। रसिकराज रस रंगभणि सला सुबयु अनूप ॥ बन्दी मरतायज मधर प्रेम सस्य रस रूप। कृषा सिन्ध् रसरगमणि वध् अखिल रस भूप।। बन्दी सीलाराम प्रभ सुख रस रंग प्रदानि। बिरा अर्थ जल बीचि सम भिन्न अभिन्न समानि॥ बन्दीं दशरयनन्द शभ गण मन्दिर रस रंगः मिय हिय जन्दन चन्द्र मुख मृन्द्रर अभित अनैय ।। बन्दों पिन आज्ञा निरत लखन राम सिय सम। अवध राज ताज बन गवन करन हरिए रम रय ॥ बन्दों सखा नियाद के नव नेही रमुराय। तेति भेटे रम रममणि प्राण गरिम हिम साम ॥ बन्दों अवध विहारि प्रभ् सियविहारि मुख धाप । हिय विहारि रस रमर्माण मनि मनहारी राम ॥ बन्दी रमुपति राजपति रमपति पनि-रम र५। स्तिपति पतिपति जगनपति रतिपति शतमम् अग ॥ बन्दौं थी रघुवीर वर दयादान कर बीर।

धर्मनीर रसरंग मणि युद्धनीर मतिधीर<sub>॥</sub>

बन्दौ राष्ट्रव राम रस रूप राशि रस रंग। रप्नन्दन राजीव दुग राज सुता सिय संग॥ बन्दौ मित्रत सुमन्त जन मनन प्राण प्रिय राम। संजदाय शरणामती तिलक सुलसिका दाम॥

है किंघ जो करिए सग नृक्ष मृगादि तो बीच कियोन मजार की।
हवें जल जंतु निवारों पे पिजी बरवादि सुकी मरकू तारि बार की।
बाहन ददान बनाइस जो तो सजारी निकारी जी राजकुमार की।
जानर तो रन रंगमणी कर प्यार ताज रक्षा रकुन्यन गार की।
अंदान तो अवधेश को लाग गका करों भीर दुजार जगार की।
मूद तो गार करो निमा पीय को वैरम बनी पुर सीच सजार की।
नी दिन तो रविशंच मुक्कुल हुवें पड़ी राम विवाह सुधार की।
छित तो भी रकुवार्यों में रागरिया सना राघव यार की।।
सम तजी रत्यस्थानी अंति है तिम के पर पक्त प्यार की।।
सम तजी रत्यस्थानी अंति है तिम के पर पक्त प्यार की।।
है लियु वाल को बाल महोतर मार सर्व मस्तादि कुमार की।
है पियु वाल को बाल महोतर मार सर्व स्तादि है लार की।

### भी राम रस रंग बिलास

अवोध्यानिवासी श्री सीतररामनाशा राजरुद्ध रंगुम्मूल औ कर "राजरुवरंगुक्किल्ल" मिद्राल, नामना और साहित्य को बृष्टि से एक अनमीन मणि है। हित्तिचत्रक बेस रामधाट बनारम मिद्री से आपात मंत्र रेपुर भे छा। आराम में मंत्रकापरण, इस्ट बन्दान, मुख्देदना के १२ रुगोक है और उपने बाद आठ वनिता में आवार्य की बन्दान है। इसके अननार की रामनाम का यत, औराम का करास, भी राम की हुगानिकास, भी रामायण की कमा (बाद रूप में, अतिहास सक्षिप्त). श्री राम के प्रतिज्ञनन्यता, श्री राम का माधुर्य, पूनः नाम प्रभाव, श्री राम का नखरित वर्णन, श्री सीना जी का गण प्रभाव वर्णन, जादि विषय इस ग्रम में कुछ १८५ कविसी में विगत है। भाषा बहत साफ, सरल एव गाजित है। सिद्धान्त और साधना की दृष्टि में यह प्रंथ बड़े महत्त्व काहै।

उदाहरण--

लोचन लाल के लोभी अली लिल कंज विलोचन स्थामल फले। आतन की रचनन्द की चन्द सिया चन चार चकोरक भले। जानकि जानकि जानकि जान विद्यारी के प्रीतम प्रान समले। यो रसरगमणी के द्विया सेजिया चिमया रिमया सम सले।

भी राम का ध्यान वर्णन पायम को देन्दि पूर्ति नवन परेबि यग जंपा जान बोहि लाय्यो लक लल्बाय कै। नाभी में नहाय आयो उरमे उरायन मों भेंटि मजदंड गहचो गीवा गणगाय कै॥ भाहिक विश्व को निवृक्ति रसर्गमणी यदन विलोकि भयो विवस बनाय कै। लोचन निहारि रामचन्द्रज्ञ के मेरी मन जकरियो जुलुक जजीरन में जाय कै।। पद कज परिम पराग ते धुनीत भयो जोहि नल जोति जाय नपुर में कसिगो। उर अवलोकि कटि किकिनी सुपीत पट ताकि निवली को नामि सुधामर प्रसिगी॥

कढिकै उद्दर उर बाह रसरंगमणी भेटि ग्रीवा भूपन चित्क निन्दु वसिगो। विनै विस मेरी रघनन्दन बदन बन्द चाहल चलन मन्द हामी फासी फसिगो।।

भी भीता जी का ध्यान चर्चन

आनन थी शशि कोटिन की सखमा सबसार सिगार सनी है। थी फल चपक बधुक कृत्य में अगन बाग बहार बनी है। कब सखजन गवन नेन रमा रति आके छटा कि कनी है। राम घरा घर प्रान समा सियन् रमरममणी कि धनी है।।

ही मीताजी का प्रभाव वर्षन

करुणा बसीठी भवत जीव की उसीछी, अस्य दूशा हो तसीची बेह विविद्द खमीकी है।

बदन दादीनो सोमा सदन तमीनी, रंम रय शुमगीली मीन प्रीति दरशीकी है।।

मन्द विद्वनीली मन् गौरवगमीली, पिय हिय हलसीली राम रमकी रमीनी है। दिव्य मुणसीली नत्य नेह की कसीली, . मध्य मुखपर मीली निय स्वामिनी सुधीली हैं॥

प्रणत उचारणी है निगरी सुधारणी है,

दिव्य गुण कारणी है टारनी कलेमकी। औरान विसारणी है भक्त कान मारणी है.

बीयुन विभारणा है मनत काज नारणा है, नुस को पनारणी है प्यारनी परेश की॥

महत्व विहारनी है भोरही नियारनी है, राम मनहारनी है बारणी रसेटा की।

राम मनहारना हु चारणा रम्हा रमरम नारनी कपा की कोर ढारनी है.

विरुदं प्रचारनी है निया जूहमेश की॥

व्यारी नैन प्यारे वनै प्यारे नैन प्यारी वनें,

उमें नैन चोरियें को उमें नैन चोर है। मल मिथिनेंग जा की सथर अमेंक सोहें,

कुल स्थापना पा पा भवुर समय साह. अवध किमोर चाद चनुर चन्नोर है।।

राम घनस्याम मणु थेन मोद दैन धुनि,

मुनि स्वामिनी को मन नार्ष मतामोर है। शोभा मकरन्द रमरंगमणी मृग फूले,

युगल लहि नेह भा**नु भो**र है।।

# कनक भवन में प्रिया मीतम को सांकी

मेत अंगराय लाए रामलाल बसे गौर योरी,

श्री किशोरी जोरी एक ही प्रभा की है। सीम ताज चन्द्रिकादि भूषन दिराजे लाजें,

अंग रुवि शोभा काम रति औ रमा की है।।

शानन पै अभित हवार चन्द्र बलिहार, नैन निहार मार-मारनि मना की है।

छाकी रमर्रगमणी सुखमा गिंगारता की, कनक मबन प्रिया श्रीतम की साकी है।

### राम भौकी विलास

यी राम रमरममणि जी के इस छोटें-मे ग्रंथ में भगवान थी राम के ग्रँगाव मे लेकर मिहाननामीन होने तक के समस्त रूपो की जॉलियाँ हैं जो दर्गनीय हैं। काव्य का सौध्वव और भावों की सकुमारता इन ब्राँकियों को और भी मधुर बना दैती हैं। यह ब्रंच स॰ १९६६ वि० के ज्येष्ठ श॰ पंचमी को पूरा हुआ बा जैसा इसकी पुष्पिका से पता चलता है।

इयाम अंग बसन सरग सोहै सग बंध नाचत तरग चाल चलत चलाकी है। ककन करन रसरंगमणी माल जर भाल में तिलक मज मौर शिर दांकी है।। चन्दन मख मन्द मन्द हेंमनि आनन्द भरी नैन अरविन्द छवि फन्द मनसा की है। साकी जेति जांकी यह बाकी रही वाकी कहा राम बुलहा की बर वाकी बनी साकी है।

बारिद बरन वप विज्ञ सो बसन बन्यों वाण वाणामनवत बाह बीरता की है। बिबिय विभूपन विशाल बनमाल बनी बाम में विराजती त्यों बेटी बसधा की है। विधु सो बदन बर थारिज विलोचन है विहसनि वडी वाशा बिदरिन बाकी है। बसे ररारंग के बनअ बधि बोध बीच विस्त बीर रामकी विमल वाकी झाकी है।

सीता तरिता के तन बसन समान घन घनश्याम तन घट इति तरिता की है। मानो कल नील कब जील पूज सिया नैन लाल कबहु ते भवु आँखै रसिया की है।। पैल रमरगमणी बोआ दोऊ दोहँन की सद मुसक्यात मोद प्रीति मित छाकी है। तीनी कोक झाकी वृधि कतह न झाकी अस राघव सिया की जस वाकी बर शाकी है।।

जुगल किशोर गौर इयामल भनेह सने ललित सबा हकल कठन कसे रहै। केलिके उछाह छवि छाके दोऊ दोहन के लटत अनन्द स्त्रीसा स्त्रोभित ससे रहे ॥ फोरत विलोचन विलोल त्यो विनाद माते राते रमरगमणि हेरत हैंमे रहै। आनद के कद दोऊ चद रघनद सिय सरस हमारे हिया कमस बमे रहे।।

> मियवर केलि प्रसासली थी शानाअसि सहचरित्री

### सियबर केलि पदावली

रसिकोपासको का यह परम प्रिय ग्रंथ भगवान शमवन्त्र और भगवती जानकी महारानी के परस्पर अरमपरम, आगोद-प्रमोद तथा छीछाविलास और प्रणय विद्वार का एक उत्हास्ट आकर प्रम है। इस शाका के उपासकों में इसका विशिष्ट आदर है। शाका बलिजी ने आरम में अपने स्दरूप का परिचय दिया है। यह आत्म परिचय परम रहस्यमय है और प्रेम में भगवान और प्रका ना कितना प्रगाद रममय अपनत्य हो सकना है उसका बहुत ही अध्य निदर्शन है। तदनन्तर राम जन्म की बधाई और जानकी जन्म की बधाई के पद है। इसके पश्चात् "लगन" की बडी ही मार्मिक व्यास्या है। यह व्यास्था माहित्यिक दुग्टि से भी विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद बारहमामा और पट अस्त में युगल मरकार के बरम परम, अलन, नृत्य, वन विहार, जल बिहार, होली के पद है। प्राकृतिक छटा की पृष्ठ मृति में इन नानाविध लीलाओं का जो स्वरूप ज्ञाना अन्ति ने प्रस्तुत किया

है यह साहित्य और माबना दोनों ही दृष्टियों से नवोंत्कप्ट है। इस प्रकार इस पंप में ४०८ पद है। अन्त में अप्टयाम सेवा कुंब द्वादश विकास पंदावकी है जिसमें इस उपासना का तरब बहुत सक्षेप से, सार रूप में विषय है। यह यब इस उपासना के लोगों में परम आदरणीय है और साहि-प्रकार दृष्टि से भी अन्यतम है, इसनिए इसका विशेष परिचय उदाहरणो द्वारा देने की चेंप्टा हों रही हैं।

महत्त्रय मुद्धी नवलिक्योर के छापासाने से मन् १९१४ ईमबी से छना। स्वय लेखक में यप के अत में लिखा है—

> अपहल मुद्दी मुद्गर लिथि जिलबामर सुख मूल। पवन नुबन दिन जन्म कर जानि नमय मनु कुछ।। मियवर केलि पदावछी ग्रय ममापित कीन। ज्ञाना अणि श्री अथबपुर मंक्ति निष्ठावरि कीन।।

अपनी विनय का पश्चिय भी अन्त में साना अर्कि महचरि जी ने कितने भी के शब्दों में विया है—

रून माषुरी मुण कपन नाम पुण्क अभिराम।

माम अवस मिथिना क्या यह जीवन विस्पाम।

गात कह जन नमन करि उसी त्यो त्यो मन नमुताय।

गाव नहान नमन करि उसी त्यो त्यो मन नमुताय।

पिन नहान नोहा मा

पिन काव्य न कोच गिन मिरिन्म परिम्म नहाँ होन।

यह तेया फळ सिय हुगा नित्त्य न परम मरिम।

है स्वामिन। निय गामिय प्रिम वस्त्रभा क्यिरिः।

रपुनर निवसर रूप निर्मेष गृतिय वस पति गीरिः

रपुनर निवसर रूप निर्मेष गृतिय वस पति गीरिः।

है जीवन पन लाड़िजी

है नृत लाकन मीन।

है मन बातन भागिती!

धीने बुग पद शीता।
है नट नागर नागरी,
जब नागर गुन सानि।

है परायानत रिक्रम

दिन पेरी करि जान।।
है पारा बदनी छवि मुधा

अवराधर सद नैन।

305

# रामभवित साहित्य में मनुर उपासना

पिय चकोर निव कुम्म निव,
पियल मामुरी नेन ॥
है मुखमाकर संबिद,
स्याम सकीने छाछ।
मूम्मरानी प्रविज्ञाल में।
प्रवेश कर्षी क्यो माल ॥
है मूण माहक नेह निधि
जग जीवन विध्याम।
विध्यासम मुखमा मवन
वह मागी सुखमान।
है रसिकन जीवननरी
सुग सुग पूर्णभूत्व।
महो बड़ी करहीं नहीं
निरंस सम्बद्धानर॥।

#### साम्स परिश्रप्त

शंद्रकान्ति सम मातुषितु, समूचित मूप जात। सार्वाध्वा असीनी सवी, वाकी अनुनरि साता। हा कृद्धि जो गोप्प रत, ना निक्चय जिम जान। ताकी सरणात्व अहं, ज्ञाना अली बतान। अस्ट खली मिय मूट्य है, तिनमह ज्ञाना जोप। ताकी सहचरि द्वितय यपु, ज्ञाना अली सो होय। ज्ञाना आली सो होय। ज्ञाना अली सो होय। ज्ञाना अली सो होय। ज्ञाना अली सो होय। ज्ञाना अली सो होय। ज्ञाना अला क्याना वान प्रवान। क्यान अला क्यान वान अला वान अला क्यान क्य

#### राम जन्म की बचाई

बारे के श्याम सर्वेद्दिया सुनिये नुपलाल ।
सूर्रित प्यादो असिया अनि बिर्द सिहाल ॥
निर्माठ निर्मेठ बरिया प्यारी वित्तवनि छनि जाल ।
माना ऑक विद्वतनि तेरी निर्मित्रन दिखाल ॥
चतुर चुडामींच प्यारी नृपराल दुकारो ।
बोले मपुर रम बनिया योवन सरवारो ॥
वित्तवनि वार विरयाना वेदन सरवारो ॥
वित्तवनि वार विरयाना वेदन स्वारो नृपमान ।
इतना अकि पिय मन योनया रोखया चित्रचीर ॥
रिम्मान कंती कीन्ही बाचिर करि दीषि ।
स्कतो मै बारी भारी दुने वस योरा ॥
कुनमी काला उनियारो नारो नृपमारो ॥
माना अकि पिय छवि प्याप्ती नियचरण उपाणी ॥

#### भी जानको जास की क्रमार्ट

तित नई भइ जानंद बचाई।
वह प्राग मृत्य भवन भन्ने दिन सुता पई सुद्ध दाई॥
निमि गुल भुवा समृद रमात्री प्रयट मई सुद्धमा पात्री।
असुर्य मार्गि सुर्य की जीवन विश्व विश्व रमार्शि।
श्रीवन गरी बगत की स्वामिन गग या प्रवि युत्ति बहु दामिनि।।
उमा रमारित देखि लली छवि तामल पन बल्जियां।।
पुन्दर्गर मद गुनलानि सलीनो एंगी कहुं भई नहिंहोंनी।
गनगट नारि अतारह नीवह माला अलि पद्यार्गर।

मधी री आनु अई मन माई। सब मुख खानि सल्जेमी सुन्दिर बेटि सुनेना जाई॥ बहुद दिनन नूप सिव चमु तुम्बों सो फल अगट देखाई। पुर अमीद कंदि सादि स्वताई। रानी कोसि बुलाई॥ सुनि सिव धवन सानि सव अगल गणि गण निगुल लुटाई। गज मामिन दामिन सी रामस्त उर अगेद अनामाई॥ जाको नियम नेति कहिं मायत सकर हृदय चौराई। अना अलि तेहि अगट बेंग्सित निमिनुल मुख्य बकाई॥ लाज गई गह काज न भावै मधि बधि भई मोरी॥

स्यात

सोई जानै जाके लगी, जिना लगे क्या होय।
लगन बिना पिन निह मिले, कोटि करें जो कोय।।
लगन हमारे स्वाम सो, जाको लगी होय।
लगन हमारे स्वाम सो, जाको लगी होय।
आना जलि मोई सगी, और नहीं जग कोय।।
कंगन करों तो लगी रही, जन मन जाठी साम।
लगन करों तो लगी रही, जन मन जाठी साम।
लगन के तोरों क्या लगे, खेचल सुमिरल राम।।
लगन जने जाके हिये, सो अनि चतुर सयान।।
लगन लगी जाके हिये, सो अनि चतुर सयान।।
लगन लगी जाके हिये, सो अनि चतुर सयान।।
सारिक भई पिता अपने पर साने क्या पोरी।।
लगन नोई लगी रही, ज्यों चातक जल पीव।।
स्रीति परीक्षा जानिये, पिय वितु ककु न मोह्य्य।
वीर तहं पित पित कहें, करी परी पण्डिता।।
सानाअलि छनि फल्य परी हो करी गी में कोरी।।

मबिलिया ने ना जानी बधा कीन।
सुभि बुधि सन हिर छीन।
मेनु चिते चिता चोरि मीरि मुख जनु जाड़ करि दीन।
छाँन करि बिदश कीन मन मानन चतुराई में पीन।
हमान निना मन नहिं छयै, जप तप कहु न सीहाय।
छमान निना मन नहिं छयै, जप तप कहु न सीहाय।
छमान बिना मन नहिं छयै, जप तप कहु न सीहाय।
छमान बिना मन महिं छयै, जप तप कहु न सीहाय।

रिसक शिरोमणि मानरों, मेरो जीवन प्रान! चेरी हूँ नेरी रहीं, यह मेरे मनमान॥ श्रामाळक अवश्वेष एठन छवे सिंह को नहीं अभीन॥ मंचित्या हो स्त्रम एगी दिन रेन। जब स्त्रापी तब काहुन जानी अब स्त्रापी दुन दैन।

# रसिक परम्परा का साहित्य

भौंह कमान नथन रतनारे यनहूँ भदन शर पैन।। फिरत बिहाल हाल कार्सों कही बिनु देखे गींह चैन। ज्ञानाअलि दिक्षि नेकु चितौ हसि करिकटाल मृदु सैन॥

तिया बर हो फैंसि लगाई प्रीति। प्रीति लगाय निट्ट हूँ बैठे किन सिखई यह रीति। कासो कही मुनै को भेरी यह वेरी अनरीति। ज्ञानाअल ऐसी नींह पश्चियं ज्यो बाद की भीति॥

प्रीति की रीति निवारी कर यारी। प्रीति नराहन योग मीन को बिनु जरू गरण विचारी॥ यमो जातक क्यांती कर चाहत पियत न मुरसारि बारी। ज्ञानाव्यक्ति सिदवर प्रत भावत जग सव रूपत उनारी॥

कही सजनी दयाम मुन्दर की वार्ते।
जामों कटै दिल राते।।
जामों कटै दिल राते।।
जासे गये कुनर मिथिकाते निरह जरानत गाते।
कहें बहु हमिन विलोकति तिरछिन बोलन चलनि मोहाते।।
फरवण पान पीक वृक्ति वारिन मन्द मन्द मुसुकाते।
प्रिप्त छिन छिन कल्प धीरम दिन यामिनि मोहाँ विहानी।
प्राप्त पान कल स्थे दिन पढ़े समिनो यनस्वते आते।।

दुगन मरि स्थाम सुरति विनु देखे। द्वीत न चित में चैन सखी री बीतत पळक कळप के छेखे। जब जायत मुज अन मर्थन सुधि होता हिथे विच विर्ध विशेखे। करकता हिये हहिरि हारी ही प्राण रहो अवसेखे।! सुच्यर मधुर माधुरी नूरति मधुर मनीहर वेले। कानाअनि विस्वार यार विनु दुखी सुखी छनि येले।।

हमारी मुधि कीजै राजिब नैन। हम प्रिट हॅरि फ्रेंटि कंडर मुक्क काको हिये कुछ दैन ॥ उठकत मन छिन छिन मिलिक को बिनु देखे नहि चैन। जारत हरण बेद पता पानत क्यों न सुनौ मम चैन॥ रूप मुखा छिन द्यन निआयो करि कटाद्य मुदु मैन। तानाअठि पिय बिरह बाबरी नहि सोहारा दिन रैन॥ अवस मृत रुखन विना रिनमा।
नीह मार्ड बितिया भरे नित छतिसा।
गीतम रिसमा से दिन विच बिसमाहो।
हाच निह आर्च सदा तरसारों रुखं को घतिया।।
जानाअलि बिलमन आर्च।
नह तह तार्न गांड युनन दरमार्ड करें रम बित्या।।
रिसक रस्तारा पिया तेरी।।
रिसक रस्तारा कर रूप स्वारित कर स्वारित मार्ड स्वारित कर स्वारित स्वारित

अवच न्य प्यारा प्रमन्तर हारा विद्यान हुरा। अ आता अति नायुरि तरी मुन्त सुचमा की बेरी। जानि निय चेरी करूनकर फेरी रालु नेरी।। जानि हो गुमानि मैंने तेरि मुकुकानी। मीहें बाप मधानि नयन कर मारत यिन तकि तानी।। करफत हिए जिच पान न गृक्ष कालो कहीं मैं क्यानी। आनाविट दिल्लार यार की याने नय ननमानी।।

पाबस पिय मिलन आग मुले बुलि यन सुनि बकाण दरसव पिए छवि प्रकाश मन मयूर मार्च री। दामिन दमकत न योर रिमि मिमि वरसत सकोर कोहिका कलाप मयुर दादुर युनि भावे री।। सिग्र समक तन योर रिमि मिमि वरसत सकोर को तान उत्तनतननन मन स्वार वरण हो री। सिग्र सुम मननननन वर्ण का नामि वर्ण का तान विद्या का प्रकार प्

कारे कारे बदरा गर्राज गर्राज किंटि विश्वतम छिन दरसाये।। पित्र पित्र रटत परीहा प्यारी दादुर भौर और सुनिक अनन अनन झीसूर अनकार प्रितिण पदन सरमाये।

वनि अधियारी कार्रि विज्ञुष्टि चमक न्यारि घुम घननन घट्यवे।। बरगत बारि मुझकारि मनझरि जारि घन घमण्ड करिछादे। जादन अधारु मुनि वित्य गत भारान को पन जनन सुन्त गावे॥ प्रेम पूप अञ्चरत विन दरमन न्यामै ज्ञाना अनि अनि मन गावे॥ देशों कारे कारे वदरा प्यारे।
मन्हें पिया धनश्याम मिन्नन को उसिंग चले मतवारे।।
पूर्मि पूर्मि सहि लूमि शूमि करि पतनतनन चहरावें।
वदे बड़े नुदन वरमें उसिंग चले नदनारे।।
महिहरिग्याइ भाइ दूमन सुमन शोमा सर्यु पुनिन छवि छाई।
पन पौर घौर गुनि माँ कुहुकेन लगे नचत महा मुस भारे।
जानाश्रीक कनक अटारि चिंद हिर वच पादा परन मांवा।
जानाश्रीक कनक अटारि चिंद हिर वच पादा परन मांवा।

बरव मोरि मानिले प्यारी पिय मम ऋतु मुत कीनिये। शबकी पावय मुल मग्यावद गन भावन बदा कीनिये। नद्द मह तानन गाय राभारि अपनाधर रम पीनिये। मुत मयक छति मुखा मरोदा चय चक्तेग मिल कीनिये। भी प्रमोदबन करा निकुण्यति प्रियतम द्वित गुल दीनिये। होनाशिल मन भावन पियुमम सर्प्य एस मुख भीनिये।

रसिक अमे निय रूप शक्ति, रिनया नाम कहाय। तामों पिकत के हिये, मिय वर रूप सुहाय॥ यक टक रहत निहारी॥ प्राप के हरेंथा दोऊ चित्र के लोरेया नतनी छवि दरसैया ल**बि शोभा** त्यारी

प्रिय छवि में व्यारी रखी, तामों स्वामा नाम। प्यारी छवि में पिय रंगे, तामो प्रियतम स्थाम दोड रियक विहारी॥ स्रोत पिय प्यारि घोमा बानाजलि मगलोभा जन्मो तर प्रेम योभा फिर मतवारी॥

> रिमक रच मुख्यि मुक्ता मपुर मधुर हुकता। प्रराम हिंद कम्पत तन प्रियतम वयम मधुर हुकता। वयम मधुर मुख्या गरत, गरत कोटि धवि वया। मुख्या रामर नवक, नवका नवक वर्षण। मुख्या रसामा व्याप मनोहुर वया व्याप धवि मुक्ता। रिमक रामर वस करत, रिमकत वीचन प्राना। रम महरू रम वस करत, रिमकत वीचन प्राना। जानाव्यक्ति बनिहारि सुम्हारी नया मुळे मुकना।

सत्रनी मावन गरम मोहावन। सुटन आई पिष प्यारे नंब सिय प्यारी छवि छावन नव तर छठा मसुर मृदु कुंजून मधुर भसुर ध्वनि मुनन मोहाबन नतट ममूर कोकिस्रा धावत थन प्रापन चित्तचावन ॥ नीट भीत पन तक्षित बरत धन भदन कोटि रति छवि सरमावन ॥ ज्ञानाञ्चित्र विट बरिज स्टार रुखि महि पिय केटियट दावन ॥

रिमि जिम वृदन बरसा बारी। बन प्रमोद सस्मू तट विहस्त रसुवर मिस मुकुमारी।। ज्यो ज्यां भीजव सुराम पाग पिय स्था स्था नम नम सारी। सीने बनन मंग अग भीने वह भुन मस्य बसारी। बुलि बमनन वासिनि चन गरजत करिन करिय सारी। सामाजिल पायन जर्मन रिमिलियों चम करि मत्यारी।।

रिमक दों उर्हाम रहिम झूर्ण। सरप श्रृहु पावस सुझ मूर्छ॥ नवल रहि कता लेलिन दर्गः। उपड पन घटा जटा परमं॥ बडें बड़ें बूंदन नित दर्गः। झुटाबे झुलै मुख सर्गः॥

क्रिंत चपकाविक अनक हैं, रिपर प्रियतम धन पाय ।

नित नव मुख बरमन कगी, भूतन गाय बडाय ॥
मुत्रत पित्र प्रार्टिंग पूर्ले।
नवल मित्र परित्र पर्ले।
चिक्रोकिन अन्वेदेशें बाकी॥
मेड्र बेहि और विहसि ताकी॥
मोर्ट बहुमार्गिन मित्र पाकी॥
श्री मरसू तर निकट हैं, मोम थवन बट छाह।
मार्ट बेंह शारानंत्र, नेत्रत घरे गरूवाहा।

सिय रिमक विहारी झुलै।

यही

सुम

सावन कुरून सरित सरवू तट वन प्रमोद सूद सूर्व। तव सिव मुमन सिगार गकोरी अवच चन्द्र चन्द्रानीन गोरी निवछात्रीर रित सदन करोरी तेहि गम

प्रियतम अनुकुलै ॥

्रकृत तुर्छ । मिष झूर्ज रिय झूमि झुन्तवै निरीव निरीव छवि बिंज बिंज बावै मन आर्थ कटि जवनित सचिति इरिय इरन हिया पूर्वि ॥ जागरि वयम सिरोमिन कारी निय प्यारी सब राज कुमारी िय्ये सोज ठाड़ी चहुँ औरनि मेबा मुस सनुसूखें।

अनुनूछ । मंगनपनी कलकोषिक बंधनी मञ्जमनी सञ्च रति मद मदनी ग्रांनाखिक एवं निर्मि कुल छवनी छिन छिनः छवि कविः फर्ने ॥

धीरे झूली रिमक रम बरमी। मुम चनस्याम निया खुनि रामिनि थरम परम तन परमौ। नवलानवन रूप रमप्यामी छीत अपून दें दुस सुस सरमौ॥ झानाबिक गरबौ अरबो मुलि सुन असन बरि नित नव दरमौ।

भूतन झूलै नवल रस रसिया। श्री गुप नन्दन जनननन्दनी गीर श्यास मृदु मूरित रसिया।। तह तमाल जनु कनक बेलि मिलि भुतवणी उरस्ति मनवसिया।। ज्ञानात्रिक अभिनास गर्ड नित कीतिमा निश्व रिय गराना बनिया।।

रितक विहारी तिय युकुमारी।

गीरे सुकार्य गावी प्यारी की रिकार्य के बिकहारी।

पुत्र गुंक कर वजागर नागार नागारि नीह कहारी।

सियमुक चन्नकोर चौरियय छवि बमुत बनिकारी।

गीय गौद सुकत यस कम्पट रितक हित युक्तकारी।

गोम गोद सुकत यस कम्पट रितक हित युक्तकारी।

शमिक स्वति सक्त स्वत जागि मुमाग हमारी।

शमिक सक्त सकत सर्वरी।

तम गौर रवाम अभिराम राम रमणी छवि पुलैरी। इति बसन विमुख्य मुम्म माल कलना वम पावत पर रक्ताल गृत चन्न विनोर्कोन भार विहाल द्रम हुण्युदिन कुलैरी।। कमला कल क्रोनिक बरता गा। विमला बीचाराती असि सबीन मुभगा नुगणत्वार करि अलाप भुन बंतन मुलैरी।। द्याना अलिक दम्मति रम विनात नित बनक भवन कुनैन प्रकास मानिक जन नातत दिश सामा नित महि सम्ब करेरी।।

> अनोधी रसिक पिय प्यारी। भुलन चली संग सुकुभारी। मुरंग पिय पाग मनहारी। पिटका भीय पिर पारी। छमेलो लाड़िली मारी। स्याम कटि पीन पटवारी।

# रामनक्ति साहित्य में भघुर उपासना

देव नर नाग नृप वारी।
गर्व निरिष्य जिन्नारी।
मुजर्प समित सुक्ति जारी।
मुजर्प समित सुक्ति जारी।
मान प्रविच गान राकारी।
मान प्रविच नारी।
परमपर झूल्ती नारी।
मानाव्यक्ति निर्मित मानी।
मानाव्यक्ति निर्मित मानी।
मानाव्यक्ति निर्मित मानी।

अवक मानन भुक मीधून परानी रियर प्यारी नग झुकत दरहो।
धी प्रमोद बनका निकुजनि कहि न मिराव मापूरी बराते।।
धिय धार्मिन चनका निकुजनि कहि न मिराव मापूरी बराते।।
धिय धार्मिन चनका माने प्रमोद्द नवक उधम का मुज एरहो।
मवका नवक झुकावे यार्व मपुर सपुर ब्लिन मानो स्वर मो।।
धन ब्लिन सामिन बनकि वधी विशि पकरि व्यान स्वामा कर कराते।
धानाजिक पाणन कुन्मा मुख पिव प्यारी स्वर निविधिन नरनी।।
धुकावे झुके झुकि झेकी।
धनन झनन होपुर झनकार ब्लिन केकी।
उनकि पन मुमाद धीर छाये।
धानाजिक सावन मनावत नित नव मुख रेकी।।

हानाजिल सावन मनभावन नित नव सुख रेली।

नवल दोड डामिल झूपि झूले।

नवल हिडोल कुञ्च दुम कूले भी सरपू कूले।।

नवल हिडोल कुञ्च दुम कूले भी सरपू कूले।।

नवल नन भूपण खित थादै।

नवल बमन नव नेह परम्पर निवाद मुख मूले।।

नवल नवला बहु मग सोहै।

नवसिक रूप अनूप गोहाका स्वामित गम कूले।।

नवल कम चहुँ और छाये।

हाानाजिल रम भाव मृष्टि लिन निदि यह हिम सूले।।

हिम विच सद सीर मजनी निदि दिन पिम की मान।

सावन आदम हो। मन भावन सो दिन बीने जात।।

सावन सान होने अपन सेंग स्वाद।।

इत्तिअलि अभिकाप मिनन की आई मिन्ने मुमुकात ।। रिनया ना मानै सजनी अलन मन न अधाय। मोबत सजनी अपने मननवा औचक मोहि जगाय।। वन प्रमोद कुंबन कुञ्चन में निता उठि शुक्त आय ।

वाताबॉक निय पिप माय होकियों असय नियान बजाय ।।

पारे दोड हिंकि मिलि शक्त में मां नियक हिंदीरों ।

सदन सुत्रम मोहानन राजेंत पर गरवत अति शोर ।।

शहुर भोर परीहा बोन्तत सुनि न्टक्कत भन मोर।

प्रियनम प्रामध्या तन हेरत निया नियक पिय और ।

सीठ अमन भूच पर प्रसार रहित मनय निवक्तार ॥

सीठारमण राम रमणे सिय नेह भरे छिनि कुकै।

वातास्मीक लीज पुग्क छंठ छिन तम नम पत्र पुणि गुकै।

नवक स्मक कुकै पारी स्मा औन।

मनतो मन दुग भी दुग दीते।।

चाइधिका अकि हर्यय सुकत याचे तान नवीने।

नवक मुम्म ताक सारणों लेज तान स्वर सीने।

वनक सुम्म ताक सारणों लेज तान स्वर सीने।

वनक सुम्म ताक सारणों लेज तान स्वर सीने।

सनत सन सम्म भी सम्म स्वर्ण प्राम्य स्वर सीने।

वनक सुम्म ताक सारणों लेज तान स्वर सीने।

सनत सन सम्म भी सम्म स्वर्ण प्राम्य स्वर सीने।

सनत सन सम्म भी सम्म सम्म प्राम्य स्वर्ण स्वर्ण सीव स्वर सीने।

सनत सन सम्म मां भी सम्म सम्म प्राम्य स्वर्ण स्वर्ण सीव स्वर सीने।

सनत सन सम्म साम स्वर्ण साम स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण सीव

मुक्त विधा रपुकुल चन्द ।
प्रेम भारे अनुराग काइयो बरत नाना छन्द ॥
हात बोलि निकास उनस्यो सरत नुमान कन्द ।
एपबर्सन प्रेम निर्मात योभा देवनम् आनन्द ॥
स्कृत रिमेक भाग रपुकाल ।
सुस्त रिमेक भाग रपुकाल ।
सुम्य हाजी कर्मो भामिन सोह गतो परान ।
देखि सुन्त विधा निमंत्र एरो छन्दि के जाल ।
देत सोक । हरिने चर सन्द निर्माल भूकत बाल ।
निर्मात नम्मन पर परो भाग परवस्ति निर्माल ।

आज त्रियतम सग स्लोगी।

जबकी मिश्र साबन छवि छातन पिय के हिए फूलोंगो। नम पन धमण्ड दामिनि दरमैं रिगि सिमि बूदन बरगे जियस दर्गे करिहों सोव तन समिया रस तुलोगो।

नव सात्र समाज सिक्ष मित्र के गृह कात्र सावहो तिनके मन भावन दावन कर गहि के नद नद गनि सुस्तेंगी।

भुन्दर मुख मानी सिय बतिया ज्ञानार्जाल मुनि हुलमत छतिया मनमोहन जोहन योग दोऊ योहन रूपि हुलीयो ॥

# रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना

नावनवा ऐंकोरे अन्तनवा अुलिही गजनवा। मावन ऐंकोरे छवि दरसैंको सजनी रिमि जिमि कुद बरसै छांरे। ज्ञानाअछि मुद सरमेंको निय की चर्रीन बुझैको मन भावन सुख मैंको रे।

झलनवा दीजे योर घीरे झली झलनवा ।

मिय सुकुमारी वे जनक दुकारी प्यारी तुम रचुनश किखोर। अपर गुआ रम पीने पित्र प्यारी सुन बीने कीने गरना कवान किन तुकनना मेटे मीर॥ ज्ञानाअकि सुक्ति सकावे यह गदिवान बजावें फीन किन साम मुनावें पन व्यनि दामिरि शोर॥

अत्र रसकेलि मचादौगी।

385

इन पिप प्यारे को रह बन करि हिय तपनि बुझावेशो। किर नव सप्त ग्रिमार मनोहर अग अग भूषण निक्कं गान बड़ाब रुगाम काल उर सग मचावेगी। नन् नतु तुम दुम ननननन कुम छुम छुम छुम छुम छुम प्रपनननवेन तियन विरका रूग नन विरस्ता मेति बरगावेगी।

सावमन १६९६। पुन नक १६९२ जात वरतावासा। सुनि निष्यानी समित मोहोनी हिंग हरपानी मन लळपानी। क्रासाओल यहा गाय गाय नियः पिय मन भावोसी।

मटत नटबर नटि नागरिया।

सम सोहै अनोन्धी नवल बाल गुण गुण रूप द्वागरिय।।
कवि शास्त रेति छीव छाय रही प्रियतम प्यारी गण्डाह गृही।
मुख निर्माल निर्मेल हिय हरसि हरसि नृरमा कवि सावरिय।
मुख मध्यक रम पान करे मुगुकान परस्पर प्रान हरै।
कव उच्चटा समीत गीत भई रस बम बावरिय।
सम् ध्वा गई गई गीन लावे बांड सिल् ध्वा ने स्वर्गरिया।
कामकाल गुण गार्व मन भार्व रिप प्यारी छीव आगरिया।

स्वजन दगन स्रेत मन समनन।

मुख सायर नागर छीव अत्यर प्रेम विवटा बढ़ि कहि पृतु बधका । पिय करुमा प्राणवन नीवत जा बिनु निर्दादित स्वण एक वयनत । स्वो चकुमंत्र चित चाँत बदत प्राण्टि पियत मुखा छवि रम्स भूतवन । बम्म चीवन चानकी रमण छिव कवि कांविर नायन मित प्यनत । ज्ञानाकि चेंडा छक्ने रूप रमुख्य सुस्या थम अग भरिष्यतन ॥

रमकेलि करोल जमाल लोल दोउ बनक अभिर नृत्यन रिमपा । अवर्षेत लल्ब विषिलेश लली छवि छैन छनिकी मन विस्पा । सम बयस कियोरी सहबरिया दमके वन दोमिनि बृद्धि करिया। गति गान वान श्रे स्वप्त स्वरत उपस्त वमीत नद्द नद्द गरिया। अनुपन मध्य जुद्दे हिंदि छवि कटना उद्दुन्य दीग्य। ज्ञानक्रील देखत सुख समाज अस को न फर्ने यहि स्त फरिया।

बरकीयन कार्यक जान घरद सखदानी। विहरत अद्योक बन सब सीय बरदानी। ज्यों ४ अन्वनलता तमाल तरुम तर जानी। असन प्रज रूपटी वेलि सदा अख्झानी।। शिर कीट चन्द्रिका धरनि मन्द मसुकानी। नविशय भूषण वर वसन निरक्षि मनमानी। मुखमा समझ गरि उपणि बहो रयमानी। श्चानाश्रील पीवत नित तपा नित भानी।। नत्यतर चकेलि निधान मधिन सम नीके। पन जीवन प्राण अधार रसिक जन जी के॥ **अ**ति कुण्डल करत कलोल क्योलन पीके। लिस मेक्ट लटक शिर कीट अलिन मन बीडे।। अलकावित अलिमल कुन्ज रसिक रस हीके। रसमत भींह बनु नैन पैन सर ठीके॥ कटि पीताम्बर की कमनि हंगनि संगती के एखि स्थान कोटि नट नटनि मन्यानि फीके।। अस नटबर वेष बनाय हरत मन मीके। ज्ञानाअहित ऐसी कीन करति जय ठीके॥

ितत नइ नइ कैंकि कहां का छोत दो उ बन प्रमोद दोने। एत हम्मर सुप्तमा नोहन छवि सोहन पना मोहन पारी पियारोह मृतु हित हित्त बोर्छ। परदत्त चारती छटा न थोरी शियमुख दाशि शिया रीत्रक नकेरीरे असन भुवतां छे। नव सर्नेह मुद्र रह की बेनिया हान भाव दुष फैरीन गतिया रपदतिया नहां है। झानाऑक बिच पिय रीक्त बिहारी विहत्त सगद रीन उनियारी सर्पियन मन मोर्छ।

> बानु परास तैयारी। सुदिन मग सीय मुहुभारी। गंगक परि कनक नरवारी। करूत करू सुरिमदरवारी। सात्रि नेव भर्म पनहारी। नवक रून खाल की धारी॥ मर्व निर्मिश्च जीवचारी। नक्ति। मुसुनि छिट भारी॥ सन्द तन्त्राही करतारी। सप्त स्वर सहिन रुप्पारी॥

मूर्छेना मुर्रीन हॅसिनारी। निरीत मिस सबै मतवारी।। ज्ञानाअलिमौज मिज मारी। पिया हित मिलन चिल झारी॥

रिक्षक रम लानी अब हम जानी।
जिनकत ही जिल्ला नोरि भोरिकरि मन मृग यति मद भानी।
मृश सुक्षमा छवि मदन मोहावन लोलन अमृत बानी।
करि मन मृश अपर रम पीर्व यह मेरे मन मानी।
हान विशास राम मण्डल को मुनि मन मृदिन जुड़ानी।
जानाअणि विजि कोक एक मृह नियवर हाथ विकानी।

रारह मुनदानी मेरो छैल मुमानी।
नटबर बेप घरची प्यारी लग सक्छ मुणन की सानी।
मुन्दर स्थाम मापुरी मूर्रात लिय मुन्दरि पटरानी।
जपमा रहित सरनि तन मल पन नींह रास्तर हुण्डानी।
जपमा रहित सरस सुलमा छवि देखत मित सौरानी।
बाणो मीन बिक्त कवि कोविद कप मुचा मित मानी।।
जुलमी जबर जगत पण जाहिर लिहुँ पुर नाम निसानी।
जुलमी जबर जगत पण जाहिर लिहुँ पुर नाम निसानी।

आयो वनल मोहागिनि के हिन बाको मोहाग तिहूँ पुर छायो। और है कौन वही जन में जेहि को यदा बेद पुरापन मायो।। मीय सहेलि नबेलि नबेल लबेल अर्था गुण कप मोहायो। और के कह चली सबनी दिन राजकुमारहि नाच नचायो।। और के कह चली सबनी दिन राजकुमारहि नाच नचायो।। साथो कराक्ष कराक्ष विलो से मीहि विलो चीर को चित्र को रायो। साथो मार्ग को पार्य के साथों। साथों में साथों। साथों में साथों में साथों। साथों में साथों में साथों में साथों। साथों में साथों में साथों में साथों। साथों में साथों में साथों। साथों में साथों में साथों। साथों में साथों

सेले बमना निया ज् पिया सग अय उपय महा मुकुमारी।
कोटिन राजकुमार कुमारि दुह दिगि भीर भई अति भारी।
केटिन राजकुमार कुमारि दुह दिगि भीर भई अति भारी।
केटिन रग अवीर कुमकुमा पृषि बुनाल छई अधिवारी।
एक सोएक महा रायरी पितानित मारि प्रमारि प्रमारि।
राज करिनित भावत रग दुहुँ दल कुन समून उनारी।
लाज मधी अध्यानि अशामिन मार्कार्ट भीत स्पीन गारी।
भीजि यसे पित केपर पीति मार्स कु कि भीति गईनन मारी।
जानाअति सुस निस्मु परी महि सुस नकु चुन्ने और निहारी।

नवक दोड खेळत फाए बरे। रघुनन्दन श्री जनक नन्दनी अंतर बाह परे। मन मो मन दुग कृपन करावत करमों कर पनरे। अबिर उडावन दोडमिण गावन गति स्वर एक जरे। उह करावत कर कृष्णावत पिय मिय फ्ल परे। उहा करावत कर कृष्णावत पिय मिय फल परे। जानाश्रील बहु युगल मासुरी यहकल सेन टरो।

प्यारी प्रियतम दूरा अल्झाने।
जिन्दे मनहुँ माझ गरपीरह रतनारं मद्द्याने।
सण मृदत क्षण लोलन नैना मन्दिरन हिंद पदिनाने।
मुमन सेड मण्डर मुमनन रिव लिंद निय रिय मनमाने।
असन अनुवारी वैठि क्षेत्र रर मण्ड मण्ड मृद्धाले।
ज्ञानाझिन लिंद पद्धारित हिंद सम्रात स्वार स्वार

लाहिक जाल जमे जम जीवन पिय प्यारी दोज अबि जान ।
मार्ड्ड तमान तकर तक के गम ल्यारी फनक लता निपवाल ॥
छूटी कैम अलक अवजानी विषयी गई मोविन मिन मान ।
असन मुज आजन रममाने मयुर मयुर जेलत हिम बाल ॥
अरम परम मूख चन्द विजेलन बात नरणी बितवति चुल हाल ।
जाताओंक रिमेशन जीवन पन अयराधर मधु पियत निहाल ॥
पहिरामत पट पोत पिया कदि नियतम गीर नमान पम सारी ।
अप जम भूषण बनन मनीहर स्रति कमाण विम्लारिक नारी ॥
विश्वी चएक मही तमिया परि चौधरि खेळा तक मन बारो ॥
भूषित गये दोउ लाग पान मुर्ति माम एवं दिन च्यारी ।
मिन क्यारी मान पर सारी ।
मिन क्यारी मान पर सारी ।
मिन क्यारी मान पर सारी मिन सारी ॥
मिन क्यारी क्यारी मान पर सिन च्यारी परिहारी ।

मुनल कर छवि बुगन निहारी।

हमाना स्वाम सिहानन मुन्दर वें हे सुमन कर्ज्यकर पारी।

हमाना स्वाम सिहानन मुन्दर वें हे सुमन कर्ज्यकर पारी।

स्वाम बील रव बनन मनोहर गौर च्याम तन जुनके करारी।

अरण कर्ज्य वृत्व बाल भीह पत्र विश्वतिन जुनम क्वान्ति मतलारी।

विविच्न हान कोड गाय मचुर स्वर बजन जन्म मुदु नृत्यन नारी।

वें स्वाम सिहल प्रामी कह्यों अलि रीजि एमिल नियम मदी मनारी।

वर्गीमिल अर मोरहो बतिया चारि पूच सिहल प्यारी स्वामी स्वाम

आरिन मिनन दिसार मजोरी। पिय पारी छिन चन्द चकोरी।।
बैठे मुगम मिहासन प्रियमम सज्ज जन्द मिय दामिनि कोरी।
बरसन सुधा माधुरी बिहुमिन परि परि एमत दुनन पुट गोरी।
विस्तय स्वाद सेवा यन रोचक लिये खड़ी भिंच बार भरोरी।
दाख बदाम छोहारा किस्मिन गरी सरम मिथी रम बोरी।
पाइ स्वाम स्वामा मग खीभित नीकी बनी मनोहर नोरी।
क्षण पान है गाम भयुर स्वर बजहिं यन्त्र बहु मूख एजोरी।
पुमन नाक पहिराब नागरी आरित करि बिक विक तुम तोरी।
पुमन नाक पहिराब नागरी आरित कर बक्त व्यवता मचेरीरी।
हु आदरस देगावस महत्व पहनी शानाव्यक्त जब जबति मचेरीरा

प्यारी बीग सुनी थिय कानन।

उठे मक्क राजीव बिकोचन ग्रंथो मूम मूनि मूट्ट तानन।
करें जोहारि समामद गृह मृतृ प्रियतन साम विवाकर पानन।
करि बरकाक नियापुर बनि तन परी चीट वन बीर निमानन।
प्रतिटका चारि जहूँ गुग बीते आह सिरे ग्रंथो तन प्रिय प्रानन।
केंद्र काक लाडिको के स्वा चन सामिति उपमा सर सानन।
केंद्र काक लाडिको के स्वा चन सामिति उपमा सर सानन।
किसो निहाल काल कम्मन मिलि होबब हाम कोंद्र होनिया।
हानाआंक दम्पीन विलास रस पियतीह वर्ष मूक कहि जानन।

रूप माधुरी , गुणकयन, नाम युगल अभिराम। घाम अक्षा मिथिला कथा, यह जीवन विधामः।।

## जानकी मी रस्न माणिक्य रामसजे विरचित

ममान्य परिचय . आरम्भ में श्री मार्रफंडेय महिता से हरिहर क्रयादि प्रोक्त भी जानकी जी की स्तुति प्राप्तेमा है जिनमें प्राय 'रथूयरस्थाकं क्या सिम्बनाम्' श्री जानकी जी का म्यान है। इमके अनन्तर रामकी दान छीछा का वर्णन हैं। फिर कवितावजी हैं।

डायमण्ड जुनली प्रेम कानपुर से १८९९ में छपी है। कुल २७ पृष्ठ है। 'दान सीला के १२ पर है और 'कविनावली' में २५ कवित्त हैं।

वियय कृष्णजीला के अनुकाण पर दानजीला का नर्यन है तथा पिनावणी में 'फटिक निका' पर राम द्वारा मीता का युगार, मरपु तट पर सीनारमण का कुञ्च विहार, ध्यान के पर, राम विलाम, धाम, रूप, जीला और नाम की उधानना का मनियोप ह्रद्वहारो मनीम्प्तारो वर्णन है। उदाहरभ—

आवत पालि धाम वे, नस्त्र कुँवरि कसीत। अवती आवती आल तर्रा वात तर्रा, रोर्मन्व रविक प्रवीत। अवता आंदे हों ने नित्र कि प्रतीत। रोर्मन्त की नेन नित्र कुँचिय मध्य निवारि। रोर्मन्त की धाम पुरत्त गहु, जहु मत मधा निवारि॥ किर मृद्धान भागि अव, बैठे पुर कर की धाह। प्राच करें वोई दरम, वै पुत्र की पत्रिवार अवा प्रदान करें वाह कर की स्वा प्रतान की स्वा प्रतान की स्वा प्रतान की स्वा प्रतान की स्वा पृत्रीत यह वेश पात्र को स्व प्रतान की स्वा की स्व कि स्व कुछ सार। अवे के अपहर मान की स्वा प्रतान की स्वा प्रतान की स्वा की स्वा स्व स्वा स्व स्व के आई सवी, क्विंद्ध अव कुछ सार। अवे हे प्रतान मिन हरियं वाल स्वाम स्व से हे हैं एसका प्रतान स्वाप्त सा

विधिन प्रमोद मो बोरि महा क्ष्वें आयो बही से बडी अलबंडी। मानन ना डर काहू मो नेपह पाई अव्यावक आजू अकेडी। दीजी हुने निर्देश पुरोती पित्त की चौर हुई क्य नवेडी। बात हुमारी कुरी गय करान दें ही तुम ती दय जीम बहुंडी।

व्वालिन जोगनसुम त्रिया, तुम रूप जोग उदार। हमरी जानि जवात सुनि, को हम करी विचार॥

जातन है तस्कारी पतिनी हम आदि जनादि की काहे को सीजिये। मुन्दर श्री रभुताय जू छाडिले वातिति की चतुराई न कीजिये।। हत पन प्राण मर्व आये पिय चाहिये जो कर में अब लीजिये। बन प्रमोद को कुञ्चन में पति राम समें रम भावतो पीजिये।

तुम्हरी मृतु मुगलगानि से, हम तो महै विकाह। प्रमा माने अब विलिमिये, तन प्रमीट मुख गाड़। पून पुमारी गुलाव को घापदी पीत चमेली की बांडनी खोनी। क्याने को हार कर्म कल कंचुकी नील जुही की संवा पुन दोनी।। क्याने को हार कर्मोर की चित्र कर देवि की चित्र सई दित होती।। कटक निजा में प्रमा माने पिय फूट निमार निमार छवि कोती।।

अवय की सहैकी अरुने को लंबेकी आजुद्धि दृढि दृढे फिर तर तरपतान मैं। स्याकुल विरह् अंग बृढी राम स्थाम रंग मातल अनग मिरमौर बल बतान मैं।। तरयू के तीर निर्शत बैठे रघुनीर भेटे बन हुनीर कुञ्च कुनुम छतान में । छूटे सिर बार भार नाम नाम बार बार हिर्दूहिपूकारली हुरी हुरी लतान में । अन्य ने बिहारी थकारी रोज बान को राम गर्भ पारों रचरण कुमार है। नरपू को बानी निवाली जिला कुञ्चन को नाम को प्राप्त का खे बनामणी चुजुनार है। तीता रमण मुख भनन पनुष पारी तमिन गय्य नटनर सिगार है। राम की विकाश जिलानी ईन हैनन को कामदा को नाम मो बाता मा निराधार है। राम की विकाश जिलानी ईन हैनन को कामदा को नाम मो बाता मा निराधार है। यो जोक लीखा जिलाह बी विदाली गया मा पारों प्राप्त हो विकाश है। विकाश मुझ बी अदि उहाकी सुल्यम जेती इही बालकात है। राममंत्री मुझन न महा बठ अहत को जिलानी मिलिन कुमानी में बिकाति है। तूरा चरा सहल मूर्स नृत्य राम केता प्राप्त कुमानी की विकाश है। तूरा चरा सहल मुझन हम महा बठ अहत को जिलानी मिलिन कुमानी में बिकाति हैं। तूरा चरा माने कि सि कुमानी विदे कटक काटि पटकि महीतल नृत्यनि बैरान जीति विजी हमीत है। त्राप्त स्वार कि का प्रतिविक्त जी हिंगी केता कर उज्ज्यन वह बारामी मुहाति है। क्टिक छटकि कता प्रतिविक्त जी हटकी जल उज्ज्यन वह बारामी मुहाति है। उत्पार में बटके हमीत बीर करके स्थान प्रेम चटको होन देवें करके काटि पटकि नहीति है।

# रामसर्वे

## कृत पदावली

सेमराथ श्रीकृष्णदास ने निज बंकटेस्बर स्टीम प्रेस सम्बर्ध में सबत् १९७९ मे मुक्ति कर प्रमाणित कराया। इसने कुछ मिलाकर राम सार्व वी के १७५ पदो का मग्रह है, कुछ पूछ ५२ है। इस पंग्रह में भगवान राक और मानवती तीता की रामपी छोळाओं का बचा ही भग्म ष्यान है। भाग प्रमाण स्वान प्रमाण है और कही के उपने स्वान के उपने सही हो मानवा के उपने सही है। भाग साक सुमरा है वा इस साम के उपने सही में भूकी प्रमाण स्थान है इस साम के उपने सही में भूकी प्रमाण स्थान है। इस साम के उपने मानवा मानवा और हर्शाकी की मुक्तवा का एक साम दर्शन होता है। इहल प्रमाण होड़ी प्रभाव स्थान है तथा क्रेस मानवा मानव

भावना सी वृद्धिन से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यी सामार्थ की की सम्बन्धनाना मानना की है और बहुन दृढ़ स्व पुट हैं। राम और मीना के निमस्न अनगरों के रूप क्षेर जीला रस को आस्वादन इनके पदी में सब छड़ कर दिन्या जा मानता है।

## उदाहरण—

राघन भोरही जागे नीद भरी अस्वियन भन भावन । वैठे उठि फुलन धय्या पर कोटिन काम स्टबावन ॥ मृदु मृगवपात जम्हात गिया तन शुकि सुकी परत सुहाजन । रामगढ़े या मपुर रूप ठळ मां जिब अतिहि जिवानन ॥ आलों मेरी ऑखिन काग्नि गयौं हैं। मुन्दर राजकुमार चित्रे कछ चेटक डारि दयी हैं॥ विटन मकति उस मण्य अप्ति पस्तत मन विद्या स्थी हैं।

रामगले उर अवध सावरो निशिवित रहन छयी है।।

नैन में आनि समान्या मेरे अवय पियारो। मृदु मुक्तव्याय छोहि जुष्यं मृत्व बेटफ सी पढ़ि डारो॥ नहा करीं मित जाउ मली री चिन ने टरन न टारो। राममले घर लगत हुलद अब मधी मन छनि मतवारो॥

बुनरी रगना भित्राको में तोरी लेहो बलेगी। बरन्यों फानि अवश्वेत कानिक कार कार परी पैकी। कामक कर बुनुरीक बैहे देखो जिन पकरों मोरी बहिया। राममले पिम जान देह अब कीले नासु पर महिया।

अहो रिय राम पकरि सिव कौन्हों कटि पट संविधन छीनो । होरी मदी रास मण्डल में मन भागों सो कीनो ॥ मुख सौं मसिल गुलाल मैंपिकी अखियन अंबन बीनो ॥ राममले लेखि मबस्काल प्रमु प्यारी के राम भीनो ॥

प्तारे सग होंदो खेलत प्यादी। तन प्रमोद पास मण्डल सेंदग मण्डी अतिपादी। डारे मिगा गुलाल पिया पर पिय छोड़े पिकरादी। रामसने लिंग यह खेल उत्तर प्राणन से बलिहादी॥

ਜਿਧ कੇ ਜਧਰੇ की ਉਹ ਗਰ ਚਲਾई।

में हु भरें अम नवन भुगावन निय तिमि दीन्ह दिखाई ॥ गीरित तेन कर कमल किरावन मेंब निवट चिन दाई ॥ ओड़ गील कीन भारी चिर काम घटा जन छाई ॥ अमेंड गील कीन भारी चिर काम घटा जन छाई ॥ तम्में नैशा छुटे एड़िन जी रन वश लेंब अम्हाई ॥ वीरों पिट्टीम दई मी आनन मिलि हिय तपनि बुहाई ॥ अपि गुरुवारि फून्टे केमल मुख वियु निरित लुनाई ॥ मण्क निष्कर जानक भी भीज्यी पान पीक गल बाई ॥

# रामभित साहित्य में मधुर उपासना

कोटि कोटि छवि निन्धु नारिये जा परस्याई॥ प्रस्य कटा चपण्यतं अद्भुता नेनन ग्रही गमाई॥ कंमे मिलै प्रनिद्धि प्रिया यह करी सो जतन बनाई॥ गमसर्थे किह किहे है मीने मुधि बुधि सब विसराई॥

रामा भो पं भोहनी दारी उपभरित कोन जाई।। बन प्रमोद की कुञ्च गरिका में मोदान मुद्द मुक्तवराई।। तक्कन नैन रूप मद प्यानं भये जुड्बद मुस्साई। गममले पिय उपर मिलोगी कोक कात्र विकागई॥

रणरण जू के स्थाप मल्कोने मुलका दुक दिखाउरे। विन बेले छिन कल न परत हैं अलिया रूप रियाज रे। छाडि रोज पिय भेटि अक भरितन की त्यनि बुताउरे। ग्रामक्षेत्र सुनि प्राण पियारे जियग नहिं तरमाउरे।

ये दोउ अन्द बसां उर मेरे।
दशरम मुनअद जनक नन्दिनी अदन कमक कर कमलन फेरे।
चन्द्रकारी पिर चनर बुरावित आक्रमाश जलना गन घेरे।।
वैठे नापन कुल्ल नर्द्यूतर पन्द्रकला राज हुन हमें हरे हालित मुजाबिये आ परसपर मुक रहेलेक नर्पालन नेरे।
राममणे छवि कहिन परसिर तब नामीक मुन मुक हाकि गेरे।।

मिति जावो रामा पियारे। धन प्रमोद में खडी पुनारी मुनियं रूप उज्यारे॥ मृदर स्थाम कमल दल लीवन मी आखिन के तारे॥ रामसले जल विनु मखरी ज्यो तलकन प्राण हमारे॥

अब दमारम जू को लाल होहली मन मेरो छलि ले गयी।
मृदु मुनक्याड छकाड के हेली अस्थित में 'छित छै गयी।।
हुट गेद सिनि कच्की हेली अस्थित में 'छित छै गयी।।
हुट गेद सिनि कच्की हेली अस्थित में छित छै गयी।।
स्वा सुघर नृप सावरो बिनि हेली छल सगर मू ले गयी।।
अवर मुखारम निन्तु में हेली चनका चित हुवें गयी।।
सोनी युन द्युक नामिका हेली अह जिल चितुक चुनें गयी।।
जीलवन पान सवाइ के हेली चेरी चार बनैं गयी।।
प्रोतास्तर से छोर मो हेली मुक मो हाकि रिसे गयी।।

जुरु हुन प्राम्न फंदाय के हुँगी द्वा दार कठिन गई सबी। उर नम छन पन् छाड़ जारी हुँगी निज अपनी सन के गयी। तक तें कछ मानन नहिं हुँगी विरह विचा तन के गयी। निकल करी रिषु मानर ने हुँगी हुरर बदन युष्ट हुँगयी। अवस कुँगर की मानुरी हुँगी कीन देख गीम रें गयी। कड़ न परा छित निन् मिले हुँगी एकक एकक करन दिने गयी। सरहा अवस पित उपर के हुँगी हुन कर एक करन मेंग गयी। राममाचे छुत्र माँह से हुँगी हुन कर एक कर मेंग गयी।

> विक्त जैंतन पीतम मंग मिमा दोउ मंगक मोद बडाने ही। कीर परस्तपर देत चन्द्र मृत्त मन्द्र मन्द्रमानी ही। भीतन वितिष्ठ परीमन गिमका कमला नितन कुलादे ही।। ग्रीमा मिन्यु कहीं न परे कहा माध्यि कुटन सुप्तादे ही।। स्टब्स्ट मिना मिना किसी किसी क्षा माध्यि कुटन सुप्तादे ही।। स्टब्स्ट मिना मिना स्टामका स्टामका स्टामका में स्टामका प्रमुख्य स्टामका स्टामका प्रमुख्य हो।।

> अपमन करत राम पिय प्यारी।
> स्वामा पान नियं कर ठाडी रामा लिये वल हाररी।
> चन्द्रवनी खर्की दर्पण लिये चन्द्रकला सुकुमारी।
> मुम्मा लिये वागी पीतम की महबरि किया मिया पारी।
> वरिजयमन बंटे मुख आमन मकल जनत मुखनारी।
> पामयम बन्नि बल दम्मति छवि सुन्दर बदन विहारी॥

# नृत्य राघव मिलन

# श्रीराम सर्वेजी

नृत्य राघव मिळन देाहे, चौपाई, कवित्त में सबत् १८०४ चैत्र शुक्ल बृतीया को लिखा गया जैसा प्रत्य के अन्त में स्वय प्रत्यकार ने लिखा है—

> मवन् अध्यादन चतुर शुक्ल मधुर मधु तीज। भवो नश्य राघव मिलन उदमब सब सम बीज।।

इसमें कुल मिलाकर १५० बोहें और १४६ बीराई तथा २० वित्त हैं है इसके वो सरकरण प्राप्त हैं । प्रथम सरकरण की दितीयावृत्ति लगाकर के मुशो मवलविशोर के छापेलाते में दिसम्बर मन् १८६६ में हुई और एक ऑर सरकरण बस्बई के छोटेलाल लश्योगकर ने अद्रैल १८५७ में लग-नक प्रिटिंग पेम में छायाकर प्रकाशित किया। इस ग्रप्थ में लीला रण की अपेशा सिद्धाल मारक्षी मूच्य तरवी का मिलवेस हो विवोध रूप में हुआ हैं। इसमें मिल का स्वरूप, सारागात पर्म, नाम, रूप, गुप, प्रभाव, प्राप्त, परदा, अदय, प्रमोशवन, मायुर्च लीला, गायावण्य, अवयावरण, जीव-हेवद सम्बन्ध निरूपण, नर्म मलाको के रहस्य, रिगक गायको के लक्षण, पिक्ती की अगन्य रीति आदि गम्मीर विवयों का बर्णन बडी ही सरक, सरस एव सर्वीली भाषा में मिलता हैं।

कुल मिलाकर यह क्षम्य राम 'रिमकोपामना के मिद्धान्त पत्यों में ही मुख्य रूप से लिया जा मकता हैं। इतस्तत म्होला के और रूप लाजना मिलनमापुरी, बुगल नूख क्या सलाओं मौत्यमे द्वारा प्रमार विभान के पत्र भी मिलते हैं परन्तु हैं बहुत नम। विश्वयत दिव्य प्रमोद बन, दिव्य अब्य, के आवरणों का वर्णने हैं। भाषा वहीं हो नरल विरक्तार और साक है। अर्थ और भाव तक पहेंबने में पाठक को कही किताई जहीं होती।

## उदाहरण

प्रात नम्म सिया लाल पुष्प रिचत स्थ्या ये जागे रंग महल मे चर्नीदे अलमात है। स्ट पटे पूरा पेच अटपटे बेन मुद्द अञ्चल रंग आव भरे मृद्द मुग्नयान है। भूपन बसन शिविष्ठ मर्वेत्री माल भरे उरक्षे उरहार कच विच्हे सुहात है। द्वीले थ्या आक्तिमा दिसे मूना अयान औ भरन मद खाले नेन सुनत जस्तात है।

> तामधि एक तिहासन मोहै। रिवत विविध मणि अनि मन मोहै। तापर महा पदा इक राजे। दन गहल मोनिन मय दाजे। सारार राजन भिया रपुनन्त। करित पूष्प परमक मर मजन।

# रसिक परम्परा का साहित्य

निया करें सोरहे 'मूंगारा। चौरन चित्त अववेश कुमारा। माग तिन्दूर तेल रचि बेनी। चन्दन चौरि महा सुख देनी। पान खाति बोलित मुदु बेना। दमकत दलन हुस्त प्रमु बेना, मृगण जें हिम उनल जदाये। बनिद्रनादि अग अग मन बाये। मृगि गानिक से पट में पोहैं। कञ्चन बिनु अगन अति सोहै।।

करान किंचुकी घाघरी इनहिं आदि कछु आनि। बमन चुदरी क्याम रग राम गले छुवि स्नानि॥

कुञ्चन कवल कुछ ऊपर ययन जाके,

शहर महल लीने अभित उदार है। अद्भुत स्वरूप जाके कणिका मिगार चित्र,

अगर सुगन्ध रग थाँची जग पार है।। रिचन उज्ज्वल विनात बूद लीला रस सार है।

रामसखें मकरन्द भरे अवर विहारवै करें भीताराम सेवा दोऊ निर्विकार है।।

राम को रूप अनूप ममुद्र में,

आंगरि भाव निवाह नही है।

आजिन्ह देखि जु जाति वही सब, बूबि अयाहन थाह मही है।

केर कर कारावन हार की, केरे रहें सी उठाऊ बोही है

रामसन्दे मित पाम करी, विशायक छोड़ की ठीक सड़ी है।

काम कुपान मुकी अलके मुख धायक से दूग औह कमानै। बीट कमी न बच्चे रण मूत्रल और मुनीम बली मट जाने।। मीक क्मीअन्द्र बीच पर्दे मन धायल माते मनोरच माने। राममन्त्रे मुमकगान मरोरति नामिका मोति की पीर निदाने।।

समम दिव्य कलोल कलोलिन्ह मानती दिलती दिलतार्त । मोमा तरम बर्ड मन को मन चान कहै तिसतार रिसार्त ॥ होर्दि कुत्तृहरू कोमल वीविन्ह कोमल कोटि मुमेर नवार्त । गाममुद्रे भीते रम दरत थी राजा रदारम् जाल भिजार्त ॥ मौरम सौर पराग मगीर सो चूर पिये मकर्रद भरे से 1 नील हरें पियरें मितरय में अग सुरग रगें मुचरे से 11 बोलद बोर झलाडल ओप पे ओपन चीप में पारे से 11 रामनलें रित मौन कि पीरिट बाग सरे पबरें में पर से 11

चन्द्रमा मोन जहाँ परियक्ष पै संन निकुञ्ज निखण्ड के ऊपर । दपति जानकि राम तहाँ नमें कीन्त्र भरे दुग चाइ बसू बर ।। रोजे समेत सुतन्त्र समान ते मंबरी सर्व समान भरी उर । सेवा विचान चीराम मलें करें प्रीतन राम तिया वस्तु है कर ।।

सुरिन माँर सुरिनत सुमन सुरिन भाग ताम्बूल। रामसले मेर्व युगल गैन सुरुव दिन तूल। विचित्र केलि बचनादि मन मनदिप पूर्वि दिनदारि। रामसले मीराजिह सभा भवन पायारि॥

लगत राम प्रिय प्रान ते तिल न सकति उर त्याई। तिय स्वाधीन जुमत्का धंपत हरि तेहि पाई॥ कुल्ल प्रलेत राम को दूबिट सरयू तीर॥ मारी यह अभिमारिका घरनि न मेक्ड घीर॥

नितंत्र राम भण्डल रचुनाथा। भक्त त्रियन को करत सनाथा।
तोषत सबन जामु तम भावा। इत्यावन्त रचुनाथ सुभावा।
कहुँ मर्भ मजन राम भिमारी। पुनि नित्र नयनन रूप निहारी।
कहुँ अपनी भिमार गन्नवे। राम कानिन वर्ष में मजन विवाद।
इन्हें जु जादि ख्यार बहु मेलै निनहि राम रचुविम में।
पह वर स्थान तरिह उर लागै। मो सब मन तोई ली रहागी।

# रसिक लक्षण--

चित्त सन्तोष महा धन जीने। रघुवर को जीजरह अदि भीने।।
रिनिक अनन्य ननी भिनि जीम। उनके पगन धीई मन छोने।।
आनि नात निज वार्षह जारा। राम ममान करे उपचारा।।
सद्या सभी है भाव चुराखे। मचुर चरित राम के भाने।
स्थित निर्मेश सक करें चु स्थाने। रहत गदा रघुमने छनि पार्ग म पूर्व नही पितर बहु देव। रामिन ने मार्व निम्य नेवा।।
सर्मे एही पितर बहु देव। रामिन ने मार्व निम्य नेवा।। राम कुटंब कुटब निज आनं गगाने जग गानी महि ठाई।।

मीतापनि कुण कर गाव देगे। योते गाव निज गाम किर लेखे।।

मिता पोति आदिक जीवन गा। येतिन दुत काहु वव कम गत।।
आये हरप गावे निह गोका। तुष मान देगे अद्भावेशा।

मुद अव रक होई किन कोई। गिर्मक विगा है लागे येदे।

मुद अव रक होई किन कोई। गिरमक विगा है लागे येदे।

मंगकन के निन संज्ञत पावे निमक्त निद्या किता निज व्यादे।।

मुद्र की स्वर्ध अर्थ वृत्ये। जतु विराम की विमा सुन्यदे।।

मुद्र की को पारिह पत्र माला। शाविन दक्क्यानत्व मराला।

मुद्र की किक निम्मंतक चक्ता। हरवे विन्यु पीत जब वन्यत।।

मुद्र की स्तन मोत पर जला। कर निही रेनक ख्यावित्या।

पोर्स हरिका से धुन्यायक। यर भूवन खार्थ रचुनावक।।

पद्म मुत्र वस्तन राम पीरा। रासे तन बानी रचुनीरा।

पान मुन्न वड अक्षर काना। वर्ष यही उपदेश प्रमान।

दयानान बानी मधुर, त्यामी नहित विवेक। लीन्हें निज चैतन्य चित, राभ रास बत एक।।

किंद कोषीन कमक्त चारी। बन प्रमोद कल कुञ्जन चारो। मर्ने नृष्य राधव जे बागी। राम ध्रीकता हिंद उक्तानी। प्राप्त राम इण्यन मन स्वाई धुने सुनावे प्रेम व्हाई। मन कम बचन रास की ध्याना। करें सु निभ दिन परम सुजाना। बचम प्राप्त के पर उच्चारे। मन किर रास चारना चारे। तम्कारे रास के पर उच्चारे। मन किर रास चारना चारे। तमकारे रास किंपार चनावे। शखी तमय राम एप विकार्य।

> सवत् अध्यादम् धतुर्, शुवल मधुर अयु तीज। भयो नृत्य रामव मिलन, उद्भव सव रस बीज॥ ज्ञान दरम वैराग्य रिव, भिनन नगर जब होद। राममखे रमुगति पिन्दह, तब निज निय सुख होद॥

रिनक अनन्य नहीं मुख सानी। राम रूप बिनु ठखहिन अपनी।। छनि आर्मिन नहीं? मन माही। श्रण पळ रामक विष्कृत नाही।। हैरि श्वक मुद्दर नर नारी। राम विस्तेंग नर्योह अति भारी।। वैष्ण नृषमि छैन्दर अनवारी। आयत राम प्यान छनि भारी।।

> मुनि कोक्टि कर कूक, मृदु नटनि मयूर निहारि। रामगरों मन करत अप, मिलन राम छवि बारि॥

बरण पीत रग लिंग छितिकारी। मोहीह निल मुपि अवप विहारी।। नहीं तिलोनि नग पिटत नुपुरत। अवपरात्कर रूप नुभतं गन।। सिन्यु मुनिक राम मुनिका।। लिंग्यु मुनिक राम मुनिका।। लिंग्यु मुनिक राम मुनिका।। लिंग्यु मुनिक राम मुनिका।। सिक्य मुनिक वारिन।। सेसि कुमुम बमन्तु ऋतु सोमा। छोन्न राम ग्रेम उर गीना।। रिनिक अनत्यन कर यह रीनी। नेहि उर लगहि एनि अनि श्रीनी।। मो सुर पुजे बाँनि कोक निव।। पाइप पानु तुरु तुनित हिय।। माकर पुजेन कर जु निना।। करहि मुनिक विष विन्तु तुनित हिय।। माकर पुजेन कर जु निना।। करहि मुनिक विष विन्तु तुनित निर्मा

रसिकन कर जूठन प्रयक्त, आप करी रघुनाय। ग्रवरी के फल जूठ भवि, स्वामि मुनिन कर साथ।।

अद्भुत रा पुलिन भरपू तट। अरत नहां बुति मुधा सोम बट।।
नटत राम तहां नित्य बिहारी। औगई गग गिया सुकुगारी।।
कोटिन मली राखा नृप घेरे। छिन्य यन्त्र गार्वीह प्रमू नेरे।।
रा प्राप्ति तहुँ करत उज्यादी। कीटि चन्त्र शृति वारप वारी।
हिति चीत सिन स्थाम गुरंगा। छूने लनन कुछ बहु रगा।
चम्मक बहुछ करम्ब असोका। सीहन स्थात साधुरी बोका।।
रितन महुँ तिया भाग अति करही। राम मनाइ अक गुनि धरहि।।

हरिचन्दन मन्तान बहु, पारिशात मन्दार। राममसे इन तरुन की, कुम्जै लमति अपरा।

अन्तर ध्यान होहि क्षण में हरि। दृढि लेहि सिम तबहि प्रेमकरि।।
अन्तर ध्यान राम महें ध्यारी। अहिंह सखी मु भिन्त करि चारी।।
वहिं रुपा-अिंत राम प्रेमा। भरामिक रिमक मुल क्षेमा।
पन्तर्हें सली पूर्वीह गन कार्द। राम बेद मिल कोड बनाई॥
कीट की। धनुही कर धारहि। तम तम प्राण मिर्गित छोद बारहि॥
कीट की। धनुही कर धारहि। तम प्रणाम हाभने पुनि जोर्राह।
वहिराम यह भिन्न दिखाई अनिरमा अने वहन बुसाई।।
वन्नहें मणी ध्यान और जानिह। मार्थन पुरि गण दिय आर्मिह।।
अनिरमा यह भिन्न दिखाई। में स्थान प्रिम गण दिय आर्मिह।
अनिरमा यह भिन्न द्यानी। प्रेमा और भनन रम मानी।
पनिकृति कर्महें भनी क्षान क्षान स्थान।

वूडी राम दियोग हुर, दूर्वत व्याकुल अव। राममने छवि बावरी, वेभी शस्त्र अन्य।।

कवर कर सम्यन सत्र हेरहि। किंह किंह राम पियामूल टेर्रीहै।। कहें गहि गहि बुझाँह न्यासन सन। राम वियोग नही सुधि बुचि तन।। इसहिन स्थाल रामतिय जानी।सूमति फिर्रीह श्रेम रस सानी।। कोऊ अनि विकल प्रेम बदा नारी।बोली अस मैं राम विहारी॥ भ नव के मणि आयन चारी। में भुदादि सग भुजा पमारी।। में कटोर शकर धनु तारी। में सिय गग कीन्ही गठजारी।। भै रघुपति प्रमोद यन बामो। मैं नटबर यर राम बिलासी।। प्रेमाभक्ति लक्ति यह गाई। पराभक्ति सुनिये मुखदाई।। कोउ निय कहींह गिलत सुनि गाना। सब मिलि गाइय राम सुजाना।। तब सब मिलि सरयू तट गावा। करि करि नृत्य रूप दुव छावा।। क्यूनन्दन सब सत्झण आये।युवती सकल प्राण मे पाये॥ किये लिन धनुही कर तीरा। जनु अद्भुत काँउ काम गरीरा॥ राम घनुष माधुर्य अपारा।देखि काम निज धनुष विसारा।। रतन कीट पृत्र युत अलके। पान लाग रुखि रुगत न परुके।। कोड सजनी आसन करि गारी। बैठारत पिय अवध बिहारी॥ को उतिय कहि अस मौहन तानींह। हम तुम्हरी चुमराई जानींह।। मिया करींह सोरह शृंगारा। रोचन चित अवधेय कुमारा॥ मग सिन्दूर तैल रचित बेनी।चन्दन और महा सूख देनी।। पान वाति बोल्येत मुद्र बयननि । दसकत दशन हरति प्रभु नयननि ॥ . भूपण जे हिम रतन जहाये। चिन्द्रकादि अग अग मन भाये।। मणि माणिक जो पटमहें पोहे। कञ्चन विनु अगनि अति सोहै।।

> कमीन कंचुकी घाषरी, इन्हें शादि कछ आनि। वसन चुदरी श्याम रग, राम मखें छवि सानि॥

कुलमार मोतिन के गनरा। बल्या करण करन दून कबरा।
मूख उर अगर गुलाय कराये। मुख्य अगर गुलाय कराये। मुख्य अगर पुर्वा अगर गुलाय
महेवी हाय पनन सा होरी। देनि देनि महे रित असिवारी।
महेवी हाय पनन सा होरी। देनि देनि महे रित असिवारी।
महित्र कराई हम्यार स्वाम पन। मोहल हित्र अनि मिय दामिनि मन।
मुक्कन तैन मीर निर पन्तन। मुक्तारिक भूषण पून अनन।।
दीरा मृत मणि माणिक हारा। पुरारे अंग मुगन्नि उरारा।
फूल पृष्य अंग अंगन पहरे। मीरितन माल उटन छनि सहरा।
पुरारी अग अंगन पहरे। मीरितन माल उटन छनि सहरा।
पन्नी कमन इनार सुरा। वनन गीत पर शोजन आर।

अध्य हरित रम धनुषर मोहाँह।। स्वयं परा विनित्त धर मोहाँह।। भनेहूँ महा बैहुष्ट मनन पर। नापर बोपुर मान्य अवस्य वर।। अनस्य अवस्य की अवस्यि वां वरणा। कलिय प्रेम निर्मत तापर घरणा।। तहाँ सब्द मिन पानन छाई। निह न जाता अद्मुक्त रुपि राहे॥। कुले जरूर वह कमान्य अनस्य।। वर प्रमोद नित्त रहत बहत्ता॥। कुलत अमर कोक्तिना बोलन। नटत मथूर काम जनु मौलत॥। वितु देशे यह राज लुनाई।। ताच एक कल्प समान चिहाई॥। तह स्वि तुम बिहुरहू बेटक बन। तब लगि हम अति विकृत रहीई।। सम्

नयनित ते निहि हो हु तुम, न्यारो क्षण पर लाल । रामसक्षे यह बीती, कर्नीह मकल मृदु बाल ॥

पटिहि राम अह गिया पाण्यर। मोर हस गिन जेत गतिनवर।।
भेंड्न राम मीमन मीच प्यारे। मनहुँ तरित अब विच पन तारे।।
वीष्म मूक्त मुर्तिकमा आदिकः। वाजन सिमन बनावहिं स्वारिकः।।
पदि राम पुनि में स् सुत्रुपंग। प्रथम भोग मपुष्णं करायो।।
पुनि सर्विवाम अस्तान करावा। गीदन के पूर्वार बनावा।
कों व कर पूप बीप कांव रपही। कों विस्मार मोग मुद्द मचही।।
कों व सर्यू आक कर अंचवान। कोंव ताम्बूक देहि सिंद आतन।।
कोंव सर्यू आक कर अंचवान। कोंव ताम्बूक देहि सिंद आतन।।
कोंव सर्यू आक कर अंचवान। कोंव ताम्बूक देहि सिंद आतन।।
पिय सम्भून ह्वं वायति निय्या। मिलन हेतु नववपू गहस्या।।
पत्र सींव आवह पटरानी। मिलन बहुति ममु मी गति सानी।।
अदर्क तहं पटिना ह्वं वारो। निरं वर्ष मगम्म निहरिग।।
वास्य अस ममझी यह बाता। कलहि मकोंव काह पहें जा।।

म**मं** सका

ने रषुकुछ नृष मना कहावहि। नृष चरित तिनकं मनमार्वाह।।
साधादिक मृष्यादिक रहा। रहिंह मदा दांउन के गया।।
साम तुर्य ऐदनवं राज सुन । अविषि जिस्म दिलीति राम मृष ।।
नहुँ मति ने गव पर वहिंह र्योहा प्रमु को गीर वहिंछ राग वाहि।।
कहुँ मतिनते नियम मनार्वोह। करिनवीडिश्चन कहुँ नृमिरार्वोह।।
कहुँ सतिनते नियम प्रमार्वोह। करिनवीडिश्चन कहुँ नृमिरार्वोह।।
कहुँ सतिनते नियम प्रमार्वोह। करिनवीडिश्चन टहर जुलही।।
जाति नात नित्र वार्वोह सरार्वाचाम ममान नर्वोह उपचारा।
ममान व्यक्ती हुँ भाव ज रागर्वह। स्वय- चरित्र स्वयादि।।

विधि निषंध मन कर्मन् त्यामे। रहत गदा रचुपति छवि पामे॥
वहें आयुहि रित पति रित गियाहै। धरि विमन वन अवि प्रमुन्हें तेगारि।
वहें नि निवन आयुरण बारत। राम क्रांन प्रमुन्हें तेगारि॥
वहें नि निवन आयुरण बारत। राम क्रांन प्रमुन्ने निव चौरत।।
वहें रचुपति संव करि गरुवाही। मुत्यत राम महल के माही।।
सिव जो करित केलि प्रमुन्ने सम। चुम्नन मिलन आदि जेते रा।।
प्रमुन्न अब आयु परस्पर स्था। पियं नित्य दुवे रम कूषा।।
पत्र मुत्र कहें जो प्रापति होस् । अस जन जन करिटिन महें कोई।।
कंप्यत्र धर्म जम्म बहु कर्राहै। अस जन जन करिटिन महें कोई।।
कुनमी कर प्रापिट कर्मात्या। स्वाप्ति स्वाप्ति क्रांन प्रमुक्त ।।
देवि नित्य निप्तायल चन्नन। हर्ग्यो विन्तु पीन जमकन्न।।
भिक्नते अस्त सीच पर्यन्ता।। करिह मित्री रीन जमकन्न।।

स्थावान वाणी मधुर स्थागी महित वियेक ।
सुन दारा घन राज्य सुन सपन जयन जिन स्थान ।
सुन दारा घन राज्य सुन सपन जयन जिन स्थान ।
राम साम लिन रसिल जन रुहत पाम साम साम ।
राम साम लिन रसिल जन रुहत पाम साम ।
साम साम हिन के राज्य सुन पाम सिल रसि ।
सन प्रमोद रस राज्य छने रा छन्दन निवंत ।
जिन देवल मुदु रूप बढति रचुनाय मिलन रसि ॥
सन प्रमोद रस राज्य छने रा छन्दन निवंत ।
जिन देवल निवंद रूप राज्य हिन प्रवर्ट निवंद ।
अस्त स्वय क्ष्म पाम नित अवत देवलत ।
अस्त स्वय निवंद निवंद ।
असे दिवाना कहा ने माना मुठ भूलाना है पिछराला ।
विरादराना गोहस्वत ताना गोगुर जाना नहीं माना ॥
राम म जाना भिव गीताना हित खाना पार प्रमाद ।
प्रम कुमाना जो कछ जाना नहीं दिकाना वे भगवास ।

### श्री सीतायन

### थी रामप्रियाशरण प्रेमकली

स्नामी रामप्रियासारणात्री 'प्रेमकाठी' ना लिखा 'गीतायत' ब्रन्य के दो काण्ड मिलने हैं। रहाण्ट और मगुर माल काण्ड। गहुछा काण्ड मितन्बर १८९७ में और दूसरा काण्ड अनुसूबर री छोटेलाल लहमोचन्द बम्बईबालें ने लखनळ प्रिटिंग प्रेस में छपाकर प्रकासित किया। बालकाण्ड में सीता-उमिला स्नृतिकीति साण्डवी के जन्म का वर्णन है तथा दैमदवों डाग इनके आदि दावित जगज्जननी रूप का तत्त्व-विवेचन हैं। इसमें जिला मुक्त रूप का बड़ा ही मध्य एव मनोहारी वर्णन हैं साथ ही थीराम भीर मीता का नास्त्रिक एव तास्त्रिक स्वरूप का प्यान है। दिव्यप्तम, जयोग्या तथा उनमें कनक भवन का रहस्यमय नित्य रूप का प्यान है और नारद हारा जनक को इनके प्रति चया में योजियनाधियों है।

रहस्य समोदनन भी जानको बाट अयोध्या में 'भीतासम' को हस्तकिवित प्रति प्राप्त हैं
जिनमें—बानकाण्ड, मधुण काण्ड, व्यवसाय काण्ड, रममान काण्ड, मुख्यान काण्ड, रसाल काण्ड
और निरुक्त काण्ड—से मान काण्ड हैं और स्वस्त प्रत्येक काण्ड में ४१, ३५, १२०, ५५, ३०२८, ४ —देन प्रकार कुल मिलाकर ११७ यह या ६३४ पृट है। 'मीतासन' रिकारीमासना का
एक प्रवास साकर प्रत्य माना जाना हैं और उनकी इस साधना से बढ़ी प्रतिकार हैं।

'मीतायन' के 'मघर मालकाण्ट' में प्रेमकलीजी ने आत्म परिचय दिया है जो इस प्रकार हैं--

प्रिया शरण मृत भावना असे निव भाव सबेत।

पुणल नामिका करि वहीं प्राप्ति भाव के हैव।

नैहें ककी जावार्ष मा प्रेम कली मम कर्म।

नैहें ककी जावार्ष मा प्रेम कली मम कर्म।

वस मनिविन ममुतानती परम ममेहि अपा क्रिया स्थाप पर्मार सुप्तान की मुता अर्द्युक्त सुप्ता क्रक्य।।

वस मनिविन ममुतानती परम मनिहर अप।

प्रीर सप्ता मिस कुम्मल में उद्दानया क्रिया सम्मा

सर्वुर भावना मुगल की अह गुगार रन रिति।

हितीय ममुगान ने महम मीता जम्म प्रमा।

यवन हेतु मीहि दिन जम्म है जीस्लादि मुहुमारि।

बहुरि तीहि दिन जम्म है जीस्लादि मुहुमारि।

वित मब की वर्षीन करन पुनर स्थित दिवारि।

पट अट पीडम इन विभाग। कमनाकर मिहानन अमना। पट अप्र पोडम भवरि है। बहुँदिन गतिन आवन्द मरिहै। तिह के गप्प मिया अलवेनी। अद्गुन गाविन रूप नवेती।। इसाम वेस मनक मरि के हैं। मुख्य मधन मणि सीनि मुहै हैं।। माछ विभाग भूड़िट वर वाकी। नाम पनुष छवि हुन्त हुएसी।।

कञ्चन मौंच मय बार लगा कर आस्तो। अमिन वेप परि नापनि गानी मान्ती॥ वेदन पाजन बार नेति नित नित रित स्वे। नुष को भाग मराहि मनहिं प्रमुदिन असे॥ सपन स्थाम निक्कन कुटिल गस्तक मरि बूठि बार। जननी निरसत चन्द्र मुख बार बार विल्हार॥

छमछम छननन पगन ते वृपुर बजत अनन्द।

जनक सनवना सत्त नवित शिश लीला कर सीय। जो यह छवि निरसत नयन चारि मनिन अनयीय॥ बेद विदित को सत्त्व यह जनक सूना मोद चार। रानी देखाँद्र छवि मगन नव दिशि सरति विसारि॥ प्रिया करण श्री जनक के अजिर गहित मिय सावि। ज्यति दिव नैका में वर्ग ब्रह्मात्मक मूख बादि॥ जेहि मोता के अस से अमित रमा रति होता। अमित तमा द्यारद सची तेंद्रि तन की उद्योत।। रहति सदा पनि टहल में शण शण भक्ति निहारि। नेहि समय जग रुचि अवति तेहि शण कौत प्रचार॥ मुल प्रकृति जेहि सदा है जग जेहि भृकृटि विलास। बिभि हरिहर जेहि गण लिये रिचपालत पुनि नास॥ जिनके चरण सरीज के अंकन ने अवनार। मौनादिक मब रूप है सिंग के अमित विहार॥ गोद लै चम्बति दुलारित भाव होन आपरित। चटकि व्यक्ति सनि नचति अजिर सो मकल सस अनग्ररनि ॥ कवहें लखि प्रतिविम्ब नाचित कबहै शलि गिरि अरिन। परस्पर खेलति क्वरि शव किलकि झिक धूनि दरनि॥ थी राषा आस्हादि शक्तिनी ज्यहि श्रति गावै। कोटिन रति कह मोहि राम आषार्य कहावै॥ सो चन्त्रका ते होत रूप गण शील अमित छवि। विमल अंग गौराग देशि ज्यहि लगत बाल रवि॥ मन्द नन्दन के संग में विविध रास रचना रची। वन गोपी सब मग में सोड रसा शास्त्र शासी॥

विहार

नर्द्याण्य मञ्जू मनोहर ताई। रुहि न जाइ बंगन रुचिराई॥ बिहरीं महल मक्त पर भार्या। करहें हमि हीन ताल बनावीत॥ बर्दे परप्रपर कार नात्रांता। करहें मपुर रेचर मनल गार्वात॥ करहें परस्पर बचन उचारीत। करहें समुर से बदन विहारीत॥ लिल छित सगन होइ पुनि जाही। स्कुर हाय से त्यागित नाही।।
प्रतिविस्विह पूछत तुम को है। इर्त कहाँ तो आनि वसी है।
तुम केहि की पुनी सुकुमारी। त्यासिस मञ्जू महा छित भारी।।
को तब तात नवन तब माता। सोसन कहहू सत्य सव बाता।
धिर छित निज प्रतियान मुलानी। तेहि छन आइ। सुनमना रानी।।
सिस चेतत्य भइ मानु निहारी। यह तो है प्रतिविस्व हमारी।।
मै भूकी अपनी परिछाही। यह तो जपर नारी को नाही।

यहि विधि अभिन विहार मुख, करति रहति दिन रैन। जननी लांक प्रमुदित रहति, आति छांव अति मुख ऐन!! मक्क मुखा निर्म वग की, निय की रचिहि निहारि। सब समाज मिलि गइ हरिंद, महली राम विहारि।!

· जन इत कुअरि मनोहर राजै। तम उत कुअर महा छवि छाजै।। सब प्रकार सुन्दर वहुँ औरा। अति प्रसन्न लब्जि मानस मोरा॥ तिन लखि छवि भइ प्रेम अधीरा। कस क्यों मन उपनी अति पीरा॥ जब लगि अधरन राभ चुमइहै। तब लगि सुब कोइ यतन न पइहै।। कोइ के अरुण चूनरी राजै। छवि की खानि मनोहर आजै॥ सिय निज महिमा प्रकट देखाई।साँ महि कहव एक नीई आई॥ छली राम सिय अद्भूत रूपा। बरणि न जाय सो बात अनुपा।। तव राजा बहु विनय जनाई।सिय सन्तुष्ट भई सुख पाई।। पुनि राजा निज प्रस्न सुनाई। कहिय वान मद मोहि बुझाई॥ मब ते परे पृष्य की अहई। का तेहि नाम कहीं सो रहई।। केंद्रि के रचित भवन दशचारी। केंद्रि महें लीन होत जग मारी॥ सुनि पितु बचन परम हर्पाई। बोली सीता बचन सोहाई॥ मो सम्बाद सुन्दरी तत्त्रा। मीता की वर दाणि विचित्रा।। तुम को निरय पिता हम जानी। हमको पुत्री नुमहुँ बन्दानी।। सवसे परे पुरुष श्री गमा। श्याम स्वरूप महा सुल धामा।। हम ते उनते नहिं कछ भेदा। रूप मेंद पूनि तत्त्व अभेदा॥

> जहें दोऊ विराजहीं तौन थाम सुनु तान। प्रकृति पार गोलोक है तेहि मथि पुर विस्थात।। नाम अयोष्या भनन श्रुति तहा विष्णु थिव ध्यान। सुना रमा बहाणि तेहि निधि दिन करन बसान।

अद सुन राम ध्यान मन लाई। ध्रवण करत जय पुन नशाई॥ बन अशोक मस्य तट मोहै। रचना मकल काम रित मोहै।। कंचन मीम अचित मणि नाना। सत चित आनन्द मय अस्थाना।। कत्य बता तहेँ परम मोहादन। मूल तले मणि महल मो पावन॥ मध्य वेदिका राजै। चिल्लामणि की काल्लि विराजै॥ भिद्रासन मणि सब अनि सो है। यज मक्ना झालर लटको है।।

#### अवीच्या

राम अनादि मीना अनादि अथय अनादी। तुम्हरी पुरी अनादि सकल कह बेंद के बादी॥ दोड राय अनादि अवच मिथिला की गार्री। चतुर्वेद पट शास्त्र पूराणादिक प्रतिपादी।। तुम राजा सब जानतह तुम्हरे गृह को बात सव। अपर्रान को तब लिन पर तुम्हरी कृपा कटाक्ष जन।। नीना मकल अनादि नवति यहा हिंच तम करती: ताकहें आविर्मात कहन खुनि बाक्य न डरही ॥ मिया राम पर रूप भनत संग करींह विहास। भक्तन के वै स्थाग गौर यग शरण अधारा॥ गिया उमिला नेह अह श्रेगा। अध्ययाम एक संग सनेमा ॥

भी काष्ठ जिह्ना स्थामी के कुछ कीपो में छपे प्रत्यों का पना लगा है जिनका इस 'रिनक गम्प्रदाय' से विशेष आदर है ---

- १. भी भानकी मंगल
  - --धी जानकी भी के रूप का ध्यान २, भी राम मंगल - श्री राम जी के रूप का च्यान; पून. नाम, रूप,
  - ३. भूषण रहस्य
- **फीला, और धाम की दिव्यता पर दिवार** भगवान राम और भगवती सीता के धरीर पर

मुशीभित विविध भूगार और आनुषणीं का विन्याम

- ४. अदिवनीकुमार बिन्दू
- ५. हन्मत विन्द्र
- ६. इयाम लयन
  - ७. इदाम मुखा जानको बिन्द
- ९. कृष्ण सहस्र परिचर्या

384

इन नौ ग्रन्थों के अतिरिक्त भी थी काप्ठ जिल्ला स्वामी निस्तित और लीयों में हरे कुछ और ग्रन्थ भी मिले हैं—जैमे.

गया बिन्द, जिसा-ध्याह्या (संस्कृत), सांह्य तरंग और वैराग्य प्रदीप।

## बहद उपासना रहस्य क्षी प्रेमलवाजी

थी सीतारामजी दोनों एक ही है। देखने में दो मानते हैं। केवल मक्तो के हितार्प हमेशा उभय रूप धारण किये रहते हैं, परस्पर सम्बन्ध दोनों में जल; तरंग; गिरा; वर्ष; पुमन, मगन्य . रसोई. स्वाद: विस्व: प्रति: मनी. मोल: देह. देही. सेम. सेसी की नाई है।

> गर्व करो रषभन्त्रन आसि मन माहि। अपनी मुरति देखी निय की छाहि॥

श्री मीतारामजी दोनों एक है और इनके चरित्र तक्यं है। भाविक क्षेण कहते हैं कि है श्री राम छला जी, आप श्री सिवा जू के चेरे हैं, इस माधुर्य रस सानी बानी को सुनि मन्द मन्द मुनिकाते मन भाते, बोलते, भाविकों के वणीमृत हो रहने हैं। भाववस्य सगवान, सुन निधान करणा भवन । इस प्रत्य में तो निरं भाव ही भाव भरें हैं । भाविकों के प्रत्यों में अभाव की बात ही नहीं होती । भगवत के आक्षयंजन्य चरित्र भागवतों की ही बानी में मिलंगे अन्यन नहीं । भागवत प्रभु के संग हमेशा विहार करनेवाले हैं। जहाँ वंद-वंदान्ती शास्त्र विद्याप्तिमानियों की स्वप्त में भी गति नही, तहाँ अन्त पूर में सखी रूप में भागवत श्री सीतारामनी की देहली नित्य मेवा करते हैं और नित्य लीला में भी दासादि रूप धरि-धरि प्रभ को परमानन्द देते हैं।

> चार धिला हनुग्रान पुनि, शम्भु सुत्रीला आलि। दोउ तन ते सिय राम पद, नेवहि आवसु पालि।। दाम संसा बहिरण ते, अन्तर पतनी मान। आरम नमर्पी भवित करि, मिले प्रभाहि महचार !!

### साथ प्रलंग

अपर नाम सद विवय गण, राम नाम सूर राज। जापक उर अमरावती, राजत महित समाग।। अपर नाम अवतार सव, राम नाम मिय राम। जापक उर थी जनकपुर, विहर्राह जहें बदा यास॥ कोटिन भाषन यहिंगों, गोरिन जन्म स्पारि। राम नाम की गटन गम, मुखद न कहन पुरारि॥ €प प्रसंग

एकै पुरुष राम मत्र नारी।जहाँ छनि दुष्टि परेतनु घारी॥ सत्र महें करें रमन मोड़ रामा।शताम राम परपो तेहिनामा॥ हम मत्र मिथ की स्थित रवस्था।मय के पनि सांद्र स्था अनुमा॥ सिच्या पुरुष सक्त हम माई।शीतर निय की सन्तित समाई॥ यह विदेक जिल्हि के दर होई।आतम जानी जानह सोई॥

सिया अनिति को को नहुँ, सुन्य सुहाग अनुराम।
विधि हरिदर न्याँव प्रिक नहुँ, जानि फ्रांट निज नाम।
बहुरि विधाद विभूति थं, थाँ, मू. काँठा, बाम।
अवलोलहु रपनीक अति, अति विस्तिदित कराम।
विद्य विकास निकुञ्ज जब, अवकोषहु यहि और।
नाटक होन अपार्थ यहुँ, सुति विधिच विद्याप्ति।
नाटक होन अपार्थ यहुँ, सुति विधिच विद्याप्ति।
उपभार विद्याप्ति।
उपभार विद्याप्ति।
उपभार विद्याप्ति।
उपभार विद्याप्ति।
अपार्थ प्रसार वहुँ नुतन ठट घण मांत।

विद्या माया मिन बलराले। निज बल बुद्धि अविद्या माले॥ दौर माया थिय निज मनदाहै। ग्लीला हेगु फड़ित निल्याहै। निज ते कर दोर निर्माण । कर्राह निर्देश कुछता निल्याहै। निज निल वह देश ने प्रमाण। कर्राह निर्देश कुछता न माया। मनदाहार प्रक तन इक नारी। बनी उमय दौर दलिर महारी। शीलाहित आपहि दुइ रूप। बनी नारि यह पुरप अनुमा। मो जड़ माया पुरप न नारी। प्राप्त जो नाना तन चारो।। देहि जड़ बन गई विद्या माया। पंठि वनी मांह निजर्दि भुलाया। कड़ महै विद्या माया। पंठि वनी मांह निजर्दि भुलाया। कड़ महै विद्युक्ति निहारो। मोती चेतन निल विद्यारो।। गनमुम पद्दी विमुख मह नोई। जड़ संग निलि चेतनता मोहं।

ह्मर्य निरं दुल महत् जति, विजन मोह नद्द सार। मेमाहि निव हन कर्मे फल, कप्ति वह मामा वार॥ विज्ञा मामा नर रक्ष ओई। निर्माह नवन मध अनम्ब होई॥ विज्ञा मामा नर रक्ष ओई। निर्माह नवन मध अनम्ब होई॥ विज्ञा जिल्ला कर दुल क्ष्मरा अर्थेट क्ष्मीर क्ष्मर स्टब्स क्ष्मुका स

बयति वयति सर्वेस्तरो, वन रक्षक मुम्बदानि। बय समर्थे ब्रह्मादिनी, मन्ति गीळ गुन सानि॥ वयाि स्थाप्त सम्बद्ध सामिति। वयति समस्य अवलोस्ट दामिति॥ जयित नाम तब सब सुन्य दाना। जन्म मरत नामन दुत दाता।। जयित परम परमारन रुपा। जयित चरित तब प्रस्थ अनुसा। इस्त है सिन्द मोह नम जो अप भारे।। अद कर इस्तरे भीत न होहिं।। अद कर इस्तरे भीत न होहिं।। अद कर इस्तरे भीत न होहिं।। जयित परम पानन भुन्य मुल्या। जयित हत्व सम्प्रति भ्रम सुला।। जय सरनायत वत्मक्ष भामिन।। पाम सहा की प्रान अवस्था। अप जम्म पत्न हत्नामिन।। पाम सहा की प्रान अवस्था। अप जम्म पत्न हत्नामिन।।

जयित वान्ति मुजमा सदनः दामा मील मर्नजः। जयित अभिनापद शक्ति पर, सरल स्वभाव कृतज्ञः॥

जयित सन्ती गन मध्य विहारिनि। जयित सुकीरति जग विस्तारिति।
जय भर मोह कोह भ्रम हरमी। असरन मरन दरन जन जरती।
पुरुष भाव उर घरि अध्याता। विसर्फेड हम तव पर जलजाता।।
जय वर्गर जन्म नारकः। जहन्ता। अने रहे हमही घरि नरता।।
अस वर्गर इपा सरूप लखाया। जानेउ अथ्य अनुप प्रभाया।।
अस वर्गर इपा सरूप लखाया। जानेउ अथ्य अनुप प्रभाया।।
सह छवि तनी मदा हमरे मन। अस वहि परे चरत पुनि तिहु जन।
परम इपालय मिय मुमिकानी। बोली सरल मनोहर वानी।।
सुम्ह अतिवाय गिय तिहु जन बोरे। यस महिमा जर्तर भूलेक भौरे।
जो कछ योगा तुमहि मुनाई। जानेज गन्य सु बान सद्दा।
मनमुख जो पायहि कवनिज तन। भजिह मोहिस विरूप भार सन।।
मन भूषा चनित्रका अनुग।। धारहि तो तव सोर सर्पा।
विरुद्ध चनित्रका मुदा। सारहित तो तव सोर सर्पा।

राम पुरुष यक बाम गव, रमण करैं गव मग। मोर निकट निवगत सुजिमि, विम्व क्याम मुनि रग।।

तन छाया इय वयहुँ न नवही। अस विचार गवपुर मीहि भनही।।
जहाँ दें तहुँ छाया पहुँ। देंद्र बिना छायदि की एन्ही।।
छाया पुरूप मीर जो रामू (रमन करो तेहि गम बसु जामू॥
छन्तुँ न तकन मीहि में तही। उपमय एक जिमि छाया देहा।
जब चाही तब स्थाम सहगा। प्रगठी पुरुपाचार अनुगा॥
करी चरित तेहि गम मिलि नाना। भिना हिन आनन्द निरामा।
उन्हार स्थान सुणक सुणक सहग्र। ध्यावहि तो न गरिह मारी॥
गतुन उपामक सुणक सहग्र। ध्यावहि तो न गरिह मारी॥
गतुन उपामक सुणक सहग्र। ध्यावहि तो न गरिह मारी॥

दशस्य सत राम सिया, जनक की दुछारी। नखसिख सोमा अपार, लाजत लखि कोटि मार॥ बरनत सब बार बार, सारदा उज्रारी । भपन भनि जाल माल, लसत विविध जटित लाल। नैन **क**ञ्ज ललित माल, तिलक मोद कारी॥ सौर वरन सियाराम, सभग अब मेघ स्वाम। पोत बसन उत सलाम, इस मुनील सारी॥ राजत सुख गुन निषाम, सेवरिर पद विपूल बाम, मीता कर कमल राम, धन्य वान वारी ॥ सर नर मनि धरन ध्यान, कीरति कल करत यान, प्रान के सप्रान बहा, ब्रह्म के अधारी।। सरन पाल अति उदार, हरन हेत् भूमिभार, करत चरित विविध मार, बदत वेद बारी ॥ 'प्रेम लता' सोच त्यागि, यगल चरन कमल पानि. जिपस नाम जीह जागि, दमन दीय भारी।।

घान मंसग

गऊ लोक के मध्य सो, अति विस्तरित ललाम। निवमि जहाँ बिहरत सथा, अलिनि सहित सियराम॥

गहि तहुँ कर्ष धर्म तप ध्याना। कुओग जल नहि वप तप प्याना। पूना धाठ न जाजू टोना। तीरण बरत न शालन मोना। जनम मरन नहिं रोग वियोगा। नाहि तहुँ पाप पूष्प कर भोगा। अहंकार नामां विकास। नहिं तहुँ पाप पूष्प कर भोगा। अहंकार नामां विकास। नहिं तहुँ पाष्ठ नियम विहास। इह छठता अधिवार न रोपू। करार धरम पांकण न रोपू।। नाना मत न सठता चेषू। राग विराम न र्यप्त हैं पूं। जाति बरन न सठता थेषू। राग विराम न र्यप्त हैं पूं। जाति बरन नाहि आक्षम चारी। वेद पुरान न हें पू तमारी। पञ्च तत्व उरीधनि बद धरमा। अध्य प्रकृति नहि कोच दुपा देवा। सक्का विकार रहि आक्षम चारी। वेद प्रकृति नहि कोच दुपा देवा। सक्का विकार रहित सो धाम्। तव जोनिन ते पार लामाम्। तेहि यहुँ केवल केवल अस्ता अध्य प्रकृति विवार प्रवार विवार प्रवार कर करही हु अस्ता। स्था विवार विवार पर्वेद कर करही हु अस्ता।

अवलेकहि वड भागिनी, जलना यन समुदाय। निविध सम्बद्धामा सुख, तिहिक्त वर्रान न जाय॥ अनन्द अक्प अनुस् निराई।साम प्रभान वर्रान तिह जाई॥ कीटन अवन विसास सुदाये।जयमनात महि जात सुसारे॥ रार्जीह करना मन तिन्हि माही। वृत्य चृन्द निष्य को भूज छाही।।
जब जब करत चरिन अभूजाना। अन्तनि हित सिन्य राम सुप्राना।।
तत तत ते चरि रूप अनुना। प्रान्तिः सम् सुप्रीय अनुरूप।
पृद्य पातु मानु बन्धु परिवारा। वनहिं मसा दामादि अपारा।।
कीला करहिं अमित तन चारो। कर्लाल निष्य पुर्वेच निहारी।।
तम भूग भूषन बनन सुवानन। हम गत्र चेनु रखादि सुदासन।।
महम भण्डार मुक्तन विक्रीन। चमर छत्र मनि मानिक सीना।।

कीला केंदि विभूति जो, सब निय परिकर कर।

मन चेनन आनश्य मय, त्रियुनातीत अनुव।।

लेहि विधि रहिंह मृदित सियरामा। मोइ मब स्निक्त करहिं मुक्तमा।

त्वियपिय त्रुपा अभिनि के बीचा। मण्डल समर्थन जानहिं नीचा।

कहाँ जन योग तहाँ तम क्या। यदि मार्याह प्रमु काज अनुमा।।

किरियपिय त्रुपा अभिनि अमा विदि तहारित मुक्त दम्मति समा।

पूडण एक वहाँ केवल राम्,। अपर मक्त तिम गत गृत यामू।)

नित्य विभूति याम माक्ता। नित्य विद्यार न समहिं स्ववता।

बिहराह जहाँ सन निय रामा। तहाँ निह्न स्वयर पुरुष कर कामा।।

पूचन वनन सेज सुन्न सामा। नव चेतन व्यक्त कर कलामा।।

पूचन वनन सेज सुन्न सामा। नव चेतन व्यक्त कर कलामा।।

पूचन वनन सेज सुन्न सामा। नव चेतन व्यक्त कर कलामा।।

पूचन वनन सेज सुन्न सामा। नव चेतन व्यक्त कर कलामा।।

विनिष्ठ क्ष्म घरियो सिय आली। सेवॉई प्रभुंहि ग्रेम प्रतिपाली।। कनक घनन विक्तात जब, राविंह जहाँ मियराम।

तिहि की उपमा गाँग गाँठ, अविक कंक मुस्याम।।
स्रितिन माँठत विक एक प्राप्ताम।।
स्रितिन माँठत विक एक प्राप्ताम।
स्रित्त माँठत विक एक प्राप्ताम।
स्रित्त क्ष्म पुन्दर सर सीहत। निर्मेक नीर पाट मन मोहत।।
स्रित्तक कुम मुख पुनित पुरेश मिन दीपक बहु राजत करे।।
स्रित्तक कुम मुख पुनित पुरेश मिन दीपक बहु राजत करे।।
स्रित्तक कुम मुख पुनित पुरेश मिन दीपक बहु राजत करे।।
स्रित्तक कुम मुख पुनित पुरेश मिन दीपक बहु राजत करे।।
स्रित्त कम प्राप्त विकास कुम प्राप्त कि मांच प्रमार।।
निर्मित विक विक पित्रमा। अन्त तहाँ कर भोग पित्यामा।
स्रित्ति चरल अमित वर वामा। नही अधार्याक करे मु मामा।
स्रित्ति करित मार्गित वरपील। नौनिक नजला विकास मीला।
न्यक्तर याँ जिस्नमा, पार्वामला न गरिनाल।

हेमा - छेमा - जामुनी, मदनकटा - रममाल॥ प्रीनिकना यो युगल विद्यस्ति। दुग्यभी - मुनकारिनि॥ य्याच गला - कोविदा - १४गनी। ममुना - सरस्क्री - मुदकानी॥ विस्वमोहिनी - मपुरा भीरा।भेगमा मु द्वारिका - भीरा।
ये सब बुधेस्वरी गमानी।शर्वाह दण्यति पर प्रन कानी।
कर्नक भवन के वहुँ विशि भेरे। इन्हुं के सदद मुखोभित नेरे।।
सबने भवनि गुल अनुकूर्छ।भरिज नियुक्त भद भीर अनुकी।
कुब कुब प्रति बली बणारिन।ब्येस्वरी मुजूब हुबारिन।।
राजदि गानदि पुर नहुँ करे।क्वन भवन बने सब केरे।।
क्वा कालक कालाना।।
कुल कर हरे लहराहा।चिहरहि छल्का गमितिहि माही।।

### उपासक प्रसंग

### युगलोपासक

मुगल उपासक चरण को, जे शिर धार्रीह धूरि।
तिन्त् कहूँ रमह दिशि कुणल, नवाँह अमवल भूरि॥
पूगल उपामक आगण्य राभी। थी मियराम स्रक्ष्य विकासी॥
कर्म वर्ग साधन सुनकारी। करीह पुगल मन्वन्य पिवारी॥
बहुमत बादी पत्यित बारे। पितुल पर वर्ग समस्त हारे॥
पूगल उपामक पुर्लम सारे। पितुल पर वर्ग समस्त हारे॥
पूगल उपामक पर्लम हु वेशा। किटि काम पुन्त सम पुन्त वेशा।
विनिद्द केम न प्रमति मियराम। वर्गहि निरुप्त एक सुन्न व्यासा।।
विनिद्द केम न प्रमति मियराम। वर्गहि निरुप्त सम पुन्न देशा।
विनिद्द केम न प्रमति मियराम। वर्गहि निरुप्त सम पुन्न सम्

मन कम बधन विकार तिजि, सेवींह जे सियराम। तिन्दि की सेवा करींह जे, पार्वीह वे मन काम।।

#### वपासना

पुरुष एक रघुपति अपर, जह चेतन सब जीन! नारि रूप यह जाना दृढ, भयेक छुपा सिम गीन॥

गरतनु भाइनु आतम जाना। । तर्जिह न सकनन भीव सुकान। ॥ नारि पुश्य कनिरुक ततु प्रश्तीः । निय स्वस्थ निव सो न विमर्दास। जिन्हि पर इसा कर्रिह नगराना। तिन्हि छवाचिह्न आतम बाना।। गूगक रूप सेवा जियकारा। पाविह निन्हि तियसार सुप्पारा॥ ४४ वुमल उँपासक मन कम वयना। मेवहिं चरण निरस्ति छनि वयना।। वरणो चिन्हि के ककुक सुलक्षन। सकल यगारण कहु प्रतिपत्तन।। ऐरी तियराम युगत अनुरामी। होत उपासक बन वह अगोपी। युगल भावना रण मन रणाः मुलिन कर्राह विज्ञाधित सगा।। युगल भावना रण मन रणाः मुलिन कर्राह विज्ञाधित सगा।। युगल भाव बर्दक वो गाया। पद्महिं सुन्तिह भनि सिप रमुनामा।।

युगल चरण को आज इक, युगल धाम महेँ वास। स्टॉह स्टार्वोह नाम नित, युगल हरण अव नाम॥

जग प्रपत्न ने काम न रामता। युगक रहत्य मुद्रा रम चामत। प्र कर्राह्र मजरितिन स्य नियत्ता। रटिह बैठि गरु नाम इकता। कामिक्ति भर दम्म विकार। रेटिह बैठि गरु नाम इकता।। कामिक्ति भर दम्म विकार। रेटिह बैठि गरु नाम इकता।। द्याल मुन्नाव म्यान युगल। करिह स्वत चर आतम ज्ञाना।। युगल मुन्नाव म्यान युग गाना। करिह स्वत चर आतम ज्ञाना।। आठक माम भरे अहुकार। रहिह स्वत चर आतम ज्ञाना। जो कींड करियु प्रका उपासक। युगक भाव मम्बन्य प्रकासक।। समा समित तेहि बीभ करावहि। प्रमु प्रिय हेरि न तरन दुरावहि॥

पीत बसन कण्ठी युगलं, पीन सुनिलक लिलार। बिन्दु चन्द्रिका मुद्रिका,सहिन नाम युग सार॥

पुष्व भावना तो हिए धारो । वास सवादि तदिष प्रभू प्यारे ॥
गुप्त विहार न देवन आविहि । हठ बच परेंड दूरि पिछताबिह ॥
हनुमदादि तिव धरि असि रूपा निरक्षि गुप्त रहस्य अनुपा ॥
अस विचारि जे बतुर उपानी । हठ तित्र घरीह भाव उर दासी
तन हे दात सवादिक भावा । गाविह उर निन भाव मुछावा ॥
हनुमन सम नहिं कोंड प्रभु प्यारे । दात सवादि भावना वारे ॥

चार्वधिला हनुमान नोइ, विवनु नुसीला बाम।
अदकला श्री अरल पुनि, कन्नव लिवमना नाम।।
देनद बन्च नोचि सब आई। औव मान तिय पनि रपुराई॥
तत सुख विन् न उपामना, विन् उपासना जीव।
बन्च दे हुटत उहीं, मिल्ड न श्री स्थि पीच।।
प्रमुद्धि मिलक हिन भाव सुनारी। चरि चर मेद्द जनक दुलारी॥
तर्क विवर्क न यहि महें की संपूष्ण मन्य मेद्द मुग्द लीती॥
विवर्कत कर भाष प्रधान। स्वर्ण सुनार कर सब जान।।

जो निज उर यह मान सुवारहि। नन दे दान मधादि उचारिहा। ते प्रभु त्रिय कछु मदाय नाही। आवत जात सु महलिन माही।। कारण करन नकल रम करें। रमाबीदा शृयार वडेंरे॥

मुखदाई श्री मम्पदा, रामदेव शिय इस्ट। पति पत्नी सम्बन्ध शुचि, जेहि महेँ प्रद सु अभीष्ट।।

### पंचसंस्कार प्रशंग

चितु व्याहो तिमि कत्या चवारो। जानहु गहुन व्याग की नारी।।
तय चहु करे व्याह एक नाया। अर्राव अपन पी निहं के हाया।।
हिंह एक पति जब तीहं कारता। नव निष्या पति होरे निरासा।।
निमि नम नन मननुषी निरामी। गब देवनि के बने उपामी।।
महकी पुता अस्तुति बन्दा। करन गन्द निति निष्य रसुनन्दा।
प्रमु गन्दम्य होन निर्मा नाना। भनन भाव रिन प्यन्ति स्थाना।
प्रमु गन्दम्य होन निर्मा नाना। भनन भाव रिन प्यन्ति स्थाना।
मब देवनि को परिवृद्धि आता। नरतः न वत त्यति प्रमु विरक्षमा।।
सब क्रीम राम मिनन भीन हुरे। वेष विहीन सु भगति असूरी।।
सब क्रीम राम मिनन भीन हुरे। वेष विहीन सु भगति असूरी।।
सम ममिन विनु कन्न चौरामो। स्विहीन स्वावन प्रमुखि लासी।।

#### अद्याम भावना प्रसंग

### संबंध का महत्त्व

बारंगत्य शृगार वा, मान्ति सस्य अरु दाम। पाँचतु रिमिक मुभाव सह, सेवीहि प्रभु पिदव खास॥

वितु सम्बन्ध स्वरूप न जाते। केहि विधि इस्ट सु सेवा ठाते।।
नाम स्वर्ध - मेवा - अधिकारा। शाव - परापति सुव्य आधारा।।
मातु-निजा - मिपिनिश्रिय - म्राता। वंग - विवार - सहस्व सु-साता।
प्रस् - अगन्यता - इस्ट - मानना। रोति - नहस्य - प्रवीच - पावना।।
अस्पार्द - निव ये मय भेदा। जाने विन न मिटत उर लेदा।।
ये चौत्रोम मृत सुद्धादी। इस्ट में मेद भाव बहुताई।।
मान्यपति महें ये मव वानी। किसी जठित सिह बाद वपानी।।
जो मान्यपति सह से मेर जाने। प्रतिक कान्य भाव सुरूप माने।।

श्री वैध्यव सम्बन्ध विनु, प्रमु सेवा अविकार। सपनेहु पावन नहीं, करें कोटि उपचार।। तिनु गम्बन्ध लिपे तनु जोई। छूटे ता प्रमु लहिंह न मोई।। दिनु गाम्बन्ध सुध्यान विचारा। व्यापं यथा गणिवा प्रेगारा। करवण दिना बर व्यवन जैमे। दिनु माम्बन्ध मु वैष्णव तेमे। दिनु माम्बन्ध मु वैष्णव तेमे। दिनु माम्बन्ध मु वैष्णव तेमे। दिनु माम्बन्ध माम्बन्ध वहीना।। दिनु माम्बन्ध माम्बन्य माम्बन्ध माम्बन्य माम्बन्ध माम्बन्य माम्बन्ध माम्बन्ध माम्बन्ध माम्बन्ध माम्बन्ध माम्बन्ध माम्बन्ध

निज निज रम के ज्ञाननि, लोजि लेड सम्बन्ध। सेवा करिसन बचन कम, नर्शी हिये को अन्ध।।

जो अन्य एक रम भेरे। मन बच कम नियवर पह घेरे।।

पूगल नामरत यत मद मागा। हेनु रहित जीवनि पर नामा।

ऐसे रिमलिन के पद बोई। भली भाति सन्यन्य पु लेई।।

गक लोक विश्व भी नाहेता। नगर अनुगम संह सचेता।।

मंतिन मिलिन निरता की पारे। नन्यनक्ति की क्यों कारो।

पत्तीन मिलिन निरता की पारे। नन्यनक्ति की क्यों कारो।

पत्तीन मिलिन निरता की पारे। नन्यनक्ति की क्यों कारो।

पत्तीन विश्व कार्य भारार।

पत्ती जनार लगनि करिखाने। पुरवायी पुरित पुगन गुहुमें।

पत्तीनि मिलिक निरता की पारे। नन्यनक्ति की क्यों कारो।

पत्तीनि पत्तीनिक निरता की पारे। निर्माह प्रमुष्ठ मुन्न मिलिक निर्माह की स्थान निर्माह की स्थान निर्माह मिलुल लगाया नरीन माहै।

विपुत्त मिला सुन्न अस्थल मोहै। निर्माह निष्क लिंद ला से।

असि उर्याण बहु के प्रमुष्ठ।। प्रमुष्ठ निर्माव मुर्गन मुन्न मिला।

प्रमुष्ठ निर्माण कर्म करमुष्ठी। प्रमुष्ठ ना नाई रम केरिन विभूगी।।

विविधि रगकी जटित मणि, परे अरोब्यनि जाल। कल्र्या कगुरा अभित श्चि, मोभित मुखद विशाल॥

बाहिर महिलन की रुचि राई। अद्भुत अक्ष नहतें विभि बाई। ग्रीतर कुळ जिड्डळ अक्षुण विशे लिचिन मिल विविध सरूप श विशे पत्रव वह बने हिंहोर कुळ कुळ प्रति भीद न घोरी चीबारिंग चिकाम सुहाते। गणि गाणिक मय दास न गाये।। परदिन की अनुपन रफ्ताई। देवन वर्ष वर्ग न गिह जाई।। सलमलादि मृहु पाट पटोरे बिछे लेत नित बरका चोरे।।
जीना लिन्त न जात बनाने। लगु विचाल सुक्दर सोपते।।
सैरफ सचिन करे बहु आती और सब पृति नीचत बार्ते।।
ममय समय अनुकूल लगारा।शोभित सुखद विचित्र उदारा।।
जब चेहि कुल बहाँ कवि होरे। तत तह सुख विहर्सेष्ट प्रमु सोई।।
चन्दकला भी जात मुसीला। यूयेक्टरी उभय मन मीला।।
चन्दकला भी जरत मुजाना। बाक्टिला जाता हु हुन्माना।।

कोटिनि यूय सु अलिनि के, इन्हकर भुज बल पाय। विहरींह सुख साकेन महें, युगल चरण उरलाय।।

वह देखी सहँ कठनीं, कठना। केबीह दम्मीत स्वापीह पनना। मित्र नित्र कुमीन यूप बनाई। क्षाईह मुद्दित सिप पिव यस गाँई।। कुंच कुत्र महँ निय रपुराई। निवयिह सह पत्र पित मुत्तराई।। सुनि न एनिक उर कपरण मानुह। निया अक्ति एके करि जानह।।

विनय बिन्य सुन्न बेन प्रमु, आर्तिन विन अनुसार। जानहि ऑक हगर्राह भवन, राजीह बोज सरकार॥ इत्य सानि भी जानकी, तथा मिन्यु रघुनाय। बढ़ आणिन आकी मकक, विहरीह सम्मति साथ॥

ममय विलीक नुदस्पित नामे। तथन वहुँ प्रेमालय पारे।।
बार्सि बार हेन अगडाई। सोछत मृदत बस सुखराई।।
क्रीकत मृप दोउ कहुँ पट टारी। वेखाँह आलित नयन उपारी।।
क्ष्मित मृप दोउ कहुँ पट टारी। वेखाँह आलित नयन उपारी।।
क्ष्मित अदित सोस्दि करूँ जागाँह। लिन छनि अणी स्राहित भागीँह।।
क्ष्मित अदित सोस्दि करूँ जागाँह। लिन छनि अणी स्राहित भागीँह।।
क्ष्मित अदित कोल कहुँ परमा टारी। गई कहुँति किंग बिल बिलहारी।।
क्ष्मित विनो गठि काल उठाये। तिहुँ दिवि तिकमा दें बेठाये।।
अलताती छनि नयन निहारी। गई मृदित आरकी उतारी।।
पान वेपार दिमाल निहारी। गई मृदित आरकी उतारी।।
उदाउँ लट गूपम सुरक्षाये। आलित जिल्लीन बोर मृतिस्पात।।
हमा विकान होत अल्लानो। गुलि छिल जिलिन बोर मृतिस्पात।।
हमा विकान होत पुक्कारी। आलान विकात मुसे पित प्यारी।।
वसहँ परस्पर छनि पित यारी। पितृक निकर परि यर पुन बारी।।
वसहँ परस्पर मिल पित दोऊ। वर्गिह गूनार उनाई तव कोऊ।।
पीति विचि कीन्ह गूनाम गुहास।। वर्गम जरूर रा पर पुन बारी।।
रीतिर्हि निव निव क्य निहारी। उनम्य प्रस्पर रा पुन बारी।।

हुन कुन भहें परमानन्दा। उमगत जान नहीं दोउ चन्दा। प्रमान कन्ना गीड़ कुन महारो। अमिकाप्रीमि मिम प्रिम की प्यारो। । पाय काइ चरणित लगटानी। आधुर्ति जीन कम मिमित परितारी। । तब श्री प्रीतिलना सुन्दाई। मयन कुन महें चली लिवाई। । मयन कुन महें मादर नाई। चौंदा मेन मिसा रचुराई। । स्यागल बौर मनाहर जोरो। गुन्दर सुनद मुन्दम किमोरो।। अवन्योकहिं अल्प्रिम चैंहुँ औरो। अनु बुन चन्द्राहि निकर चकोरो।।

मपुर मुख्या चाम्र कहु, पुचि वक अचनन कीन्ह। असलना अर्कि बिहिंस सुन्न, बीरी नित्र कर दीरहा। केलि बुज गवने अति गणा। चन्नी पत्र कर दीरहा। बुगल प्रिया अर्थिकसिनी, कुल हिंदोर सु मीहिं। समग्र जानि पठई अन्ती, प्रमुद्धित दम्पनि पीहिं॥

चले हिंद्यों कुज हरपाई।लगी मग रुलना समुदाई॥ पात्रम ग्हमु घरि विविधि तन, मेवन प्रभु सुख कन्द। यह रहम्य जानींह रमिक, कीउ कीउ हृदग अमन्द॥

कबहुँ परम्पर भूलत योऊ। उपमा योग न त्रिमुबन कांऊ।। बाइक पेग करित निथ पारी। भगवाहि पिय जग गर मूज बारी।। काइन्त पर मूपल रव करही। बुक्ति हार दूरि महि दक्षि।। छुटी अलके दोड विधि करी। कहरित क्लिन सुलगाहि प्यारी।। त्रिन्बाई अर्छ परम बक्र भागिन। इम्मिन चन्य कमक अनुपानिन।। कबहुँ मानम नियाहि भूलवत। कवि नदमिन छनि सति सुग्य पावन।। कबहुँ मानम नियाहि भूलवत। कवि नदमिन छनि सति सुग्य पावन।।

# रासकुंज

मुक्त निष्ठानन निष्य रमुक्तीया। बैठे महिल गर्यात की भीगा। गमानम्भ मु आयमु पाई। कील्ड्र नाट् जिर अलि ममुदाई॥ बक्तका-विभागा-छट्यमा, हृपा-कीभिकी बाछ। अयो उवारा- बायुनी, बागयमी - दार्शिमाछ॥

# गुह्म

र्गम्किति ते माया कर ओरी।मुनदृक्ष्णाल विनय यहमोरी॥ गुप्त केलि दम्पति जो कृरही।यहिकरध्यानमिनादिकथरही॥ पीत पालादिक बुगल विहास। दूनर यह मम्बन्ध उद्यास। कृतापात वितु ये बीन भाली। मन्त समान गुल विर समी। दिहादि अंतिन मग बनुयामा। दूपानिष्यु दम्पति निप्तमा। कृषानिष्यु दम्पति निप्तमा। कृषानिष्यु दम्पति निप्तमा। कृष्यानिष्यु दम्पति प्रत्यानि। विहरत हृद्य मरे अनुपानि॥ कृष्यति कृष्यति कृष्यति वाहि॥ कृष्यति वाहि॥ वाहि॥ वाहि॥ वाहि॥ वाहि॥

विश्वक्य प्रमु कुञ्च नव, कुञ्च रूप ममार। विहरत को सिमरान गहें, सेवत जीव अपार॥ रहीहें नाम निय भाष उर, परि वृद्ध सुबन सन्मान। चिनाहें परित अपने तीच, नामहिं ने नियसमा।

> रघुराज-विसास बौ रघुराजसिंह जो

महाराज

नश्रविकारित सेम द्वारा १९२४ में मुद्रित और अशसितः। इसमें, कृष्य अगवान और राम के जुलन प्रेम कहानी, हीची के पर है। शनिम भ्राग में प्रेमपरक विनय के दुछ भवन है।

वशहरण —

आली सामू के तीर पत्री हितालना शुल्द नीजासम।

प्रानः नाम चरला पर बुला।

हारा मनहें निक्दा ना कुंचा।

हिरा बरा आराम छते छत दिशालि दिशालि दीनित दासितियाँ।।

सामित्र प्राप्त चर्चा छता सामित्र वासितियाँ।

स्था प्रवि दुग आराम।।

श्री रचुराज यीक सब विगरी।

पूरा पत्री मतीरम शिवास।

श्री रचुराज यीक सब विगरी।

श्री वर्षा मतीरम शिवास।

श्री उत्र कुंचन सीवि रहें विद्या

विच मुद्र बेनीन सीहि रहें सीदा।

विच सुत्र वेनीन सीहि रहें सीदा।

विच सुत्र वेनीन सीहि रहें सीदा।

विच सुत्र वेनीन सीहि रहें सीदा।

विच सुत्र केना स्वारी हिन्द सीवा।

### राममंत्रित साहित्य में मधुर उपासना

**₹**X₹

श्री रपुराज छकी सब सखिया, अखियां में नींह पळक करे कोउ॥

प्यारी हो आनु सिन रग - महल में झुले कनक हिंडोर । चहुँकि उपिंड पूगाड़ि पन कप्पता। बाग गांच सावन गांति हरात मबुल गौरावन दाँर । फहरत अवन यनन छवि छहुन्। स्वकन नक मचन ग्य माचन ज्यान पवन सकोर ॥ और पुराज मुहाबन मावन। मरत मनेह मरत मरामावन जनक किसोरी अवध कियोर ॥

आनल मीजन होऊ हो।

मन्यू थीर नर्यत्व मुहन हिन गर्मिन मन कोऊ हो।

बरसत गर्म क्ष्म चुनन हुनन खुनन अवल पट हो।

बैं पट्टका के बोट करन कर वे पचल तट हो।

छहि पहुरि क्षित का का का विश्वित पुनि दुनि दुनि दिनानन हो।

मनु अवाहि नहिं लिन लिन निय रप्तन्वर अन्तर हो।

सुक नरसावन माधन माझ मली मच शावन गावें हो। मोर शीर चहुँ और मुहावन सिय हुंकमावें हो। कोशल राज अनोव्य काहियों जनक लाहिकी जोरी हो। कमहिं कृष्ण जन मनिंह सदा यह आदा गाँधी हो।

रबुबर कैनी है सेरी नजरिया। एकट्ट बार परित बैटि अगर रहन न तनहि सबरिया। है अवधेदा - रुख बनरा वित होलट्ट उपार कारिया। भी रपराज जनकपुर- नारी भोड़े साहि समिरिया।

लला मुम होंद्र न आबिन ओट। एक परुक दिन दरस कलर सम लगन कुलिया नी चींद्र।। पीर पराई जानत हो नहिं यह मुभाव है सोट। श्री रचुरान विदेह- लगी - पिय नवड्ड निरुरता कोट।।

मेरो मन राम सल्लामो अटको। अब नौ सन्दम जाप मिलोगी कोऊ वितेको हटको॥ उत्पाम नम्ब्य नैन रानार कुटिल अञ्च मुख स्टको। स्टिष रपुराजींटु सानु सान की टूटि गयो री फटको॥ आलो नियावर कैंदा सलेगा। कोटियरन-पूर्वद न्योखनीर देर्द मुखी चिल माल दिशीना। मोटियरन-पूर्वद न्योखनीर केंद्र में त्रितीना। ही तो बाद नजिल पर निर्माह है तो मोटियरि मिला। कहर परी यह बनक-पहर-गाँ सुरुपोरी साम्मान नियानीना। भी सम्मान भी सारे पर अब तो नामि किसीनि होना।।

दिन आज अनुष्म बेय बच्चो अववेश-नका मिथितंत्र-तकी। रोट नेत्त मंत्र चैत करें रति पेस लगावत ग्रांस मकी।। अगरान रमे अनुष्म रंगे शिर चित्रका पान पर दिनकी। मुम्मस्यात बतात अपात न जानर कंज मे पानि से कज्जाती।। तन् कंडरि नीर हनी विचकी गृह पीएम ताथ हरें सकती। रसुष्म पिराजन ग्रांस-कला चीक जात विकोक्ति संबु अकी।।

रपुनर चंतन तिय मंग होरी। सरपू तीर कुंभ चुल पूंचन मूणन नृतित्र करोरिल घोटी॥ परम रानगीय नग विलन कंशन भवन बहुत छनछन निविच पवन मुमनेहरी। कुन्द मुक्कुल बहु बृल्य आनन्द कर, मन्दक रानद वत तिल कृत्युपित घरदे॥ पुड्रीय बहु पुड्रम युराग - पूरिन पुष्क, सरक कल तल महल सल्लि रंग सेचरी। नदन वल कीर कोरिल निवस भीड कर, मरपु तट वल ती सेवल मन्द भीकरी।

बीन कक बेगू मंत्रीर मिरदा,
मुदर्गेन सारंग रहें बतत बहु बाजते।
मूर्वी अनुराग मेरि राग, बहु रागती,
बागती बाग महें वितिशि मुन साजने॥
वटा वामीनरम बार विवकारि,
बेगरि मध्यो कीय गउलीन बहु रोगों।
नर्गत बारी बुगरि सुवति शहि,
पीन सिट्ट मेरिट मिर सुदाहर सुद्वाहर मुहर्गमंगे।

कुत विच गति नहूँ गतिन विच कुत चहुँ, स्राथित विच्य गाँव नहूँ गाँव विच राम है। मनहुँ चकुर विच दामिनी दमक्तों, दामिनी चीच चहुँ दिग्त पत रसाम है। चुमनी विच - बदन धूमनी मदमनी, स्रूपनी हरि भुजन निदरि मुर-मुन्दरी।

झूमनी हरि भुजन निर्दार सुर-मुन्दरी।
छानि पिय कर कटक चटक कर धारि,
पहिरावनी नेहनस अमुख्तिन सुदरी॥

मुकहि ससकहि सपहि जकहि जुमवहि जमित, लगहि ललवहि जुमविह हैंगहि हुलमहि सही। सकहि सरकहि दुर्रोह विराहि विरक्षित वर्रोह,

वरहि वावहि धरहि संरिकहिनहि कही॥

लपटि कर्डुं झपति कर्डुं रपिट वह निपट हटि, जनक-ननमा सिट्त करत सुविहार है। मध्य मन्ति मनलहिं निरनित रपुनन्दर्सहिं, यारही क्षार रपुरान बलिहार हैं।

अ,को मेरो रघुवर करत मोहाग। ने कुमुमन वनमान बनावत विहरत मो सग छात्र।।

मो प्रतिबिच्न तिलीकि मुक्कुर महें तबत सामु अनुसार। अस रघुराज प्राण प्यारे मी हसद परम अमाग॥ विलसति रघनर आलि सम्ति।

विलसित रचुवर आणि दसन्ते। सीतल मन्द्र मुचित्र - समीरित मरसू तट दिनान्ते॥ अमल वर्गाले कुण्डल लीले विलस्त आमा पूरे।

सनिमन केंद्र विम्य इव मननिन मुकुरत लेन विदूरे ॥ बनकामने पीनपट राजिन नव - नीरद - मफ्हारी । कतक मिरावित मरकत गुरु तदुपरि तिमिरविदारी ॥

जनक मुना-बदनच्छि - पूरित पाडुर बदन - बिहारो। रखुवर बदन - नील - बिमया हरिनामा जनक कुमारो॥

प्यत बतारित मूरम-मिलक - कप पुरितालपूरिकामम् । बात बर्मनाशममस्त्रीरंव चर्डः प्रसिप्ति रामम् ॥ परमिवाल स्माल कुषुमका दुवे मसुगर पुने। मुत्यति स्थातो से स्वरूगरे मिलस- मसुर - भुनाने॥

# भजन रत्नावली

# श्चां रावनारायणदास

अयोच्या निवासी थी प॰ रामनारायणवाम ने उने मनमों का यह मुजुहर मंग्रह उनके जन्म की मायदान ने रुक्तक प्रिटिंग प्रेम ने मुदित कराकर ब्राटिंग रूप का स्वादान से रुक्तक प्रिटिंग प्रेम ने मुदित कराकर ब्राटिंग रूप का स्वादान से पह हैं तो सर्वेषा नामने की रही काला के पह हैं तो सर्वेषा नामने की रही काला के पह हैं तो सर्वेषा नामने की रुक्त हैं तो सर्वेषा नामने की रुक्त हैं तो सर्वेषा नामने की रुक्त हैं तो सर्वेषा नामने की रूप हैं विभिन्न पह देना करान निवास के स्वादान पह है तिमने बह पना काला है कि यो पामना नामने में व्यक्ति की रुक्त निवास के स्वादान निवास के स्वादान स्वादान निवास के स्वादान प्रधान का आपकार है। का प्रकार का अपकार की स्वादान स्वादान स्वादान निवास के स्वादान स्

### भजन रौनावल(

### मीताकाळप

रिनं मर देवनी करव ताविण विष मोहत विम ममती।
तथ विण तथि होना अनुसम मोहे द्याम पति।
हुन्तुन मणील परिन हुन्त नोल पर द्याम पति।
विदेश करिन पर मुक्त वोमा मुनम वर्गी।
विदेश करिन जीन पर मुक्त वोमा मुनम वर्गी।
वेदी जर्रका करवाद अमन अनि पच्या सौर बनी।
मुमूटि काम के दर अमनर करने जिल्ला करित वर्गी।
प्रमुद्ध काम के दर अमनर करने जिल्ला मीर वर्गी।
प्रमुद्ध काम के दर अमनर करने जिल्ला की।
प्रमुद्ध काम करने विदेश मोनि युग प्रयोग पुल स्वी।।

राम का इटप

स्मर मद दमन करव कुषर विश्व स्थी नियावर माँही।
नस शिश की वग अनूप माबूरी लिंग मूनि मन माँही।
दिवर बीवनी चमक सीम महु कुमुम कर्न गाही।
विवरकत करव पूपवार करता वर अध्यान मिल मीहा।
केशर तिलक करिल अनि माले कुटिल सुनम मौही।
मानह काम की दह सहित वर हाटक सरमाही।
कुटल करिल जडात करना युन नामा मणि मोही।
रदन कुन्द अरुगावर पल्ल्द हास्य मनुर माँही।
उर वर बनक भाल राजन अधि मणि मूनना पाँही।
मूज युग अलग जडिन मून मूनर कर वनुमार मोही।
माजी गहर गंभीर उपन वर सल्लादिक मीही।
कटि यट पीन कनक कि किणि युन लिंग रिनानि मोही।

हाकि हाकि हामकि कर्यन विटप तर सन्ति मिया बर मूरे।
जन हुल दमनी मन प्रिय पूरणी श्री मर्यू कुछ।।
बन प्रमोद उर मोद देत गिल नाना तह फूछं।
चन्दन चम्यक कुद चयेकी लिन रतिगति मूले।
मुला बाल गुलान करक सुगर्थ तुर तह निर्ह तुरु।
उमाँड उमाँड पर गरमन सुन्दर चरपत अनुकुछ।।
माणिन हाईत वर कन्तर हिरोले मुलन।
मुन्दा निमार कन्निन श्री निय गिय हनत अयर मूले।
गाय झुलाने हामकि झुकि ममनी सन्ति मुनि मन कुछ।
उर जानद भरी मन मजनी सुनि युनि मन मुले।
की वर्ष जिल कि पर समनी महि निमुक्त सुरु।
की वर्ष जिल कि पर समनी महि निमुक्त सुरु।
दर जानद भरी मन मजनी सुनि मन कुछ।
दर जानद भरी मन मजनी सुनि सुनि मन मुले।

शरद ऋतु जान के मारी। रच्यां मूल राम प्रमु प्यारी॥ घरे भॉक मॉर्टिकी सच्छा। माई मग मूदरी बाला॥ नच्च बर नायरी रामे। मनुर बृनि नृषुरे थाने॥ टेरत बर तान की प्यारे॥
गावत स्वर मुबरी ग्यारे॥
गुमरि चृमि केत हैं पुगरी।
मुगी जब व्याह की मुगरी।
मरी जानन्द में प्यारी
पकड़ कर राम को सारी॥
मिले मियराम जैंकवारी।
गारायण राम बिन्हारी॥

मदत थीं रामिनया निकी जोरी।
पत्रक निमार घरे प्रमु प्यारी स्रोहे सकी चींच सुदर जोरी।।
पत्रक निमारि घरे प्रमु प्यारी स्रोहे सकी चींच सुदर जोरी।।
एम धुम धुम पुत्र पत्रिमीया नाजे ताता येई येई बोलत सक्षियोरी।
ताल ताल मुक्य मिलावे आलीगन भवुर मधुर स्वर गांवे किसोरी।।
हाम क्रिलाम कई सम आमिनी येह मुणी विवरी सक होरी।।
दिया मुख सोहें मीय अंक पर गीय भूज मोहे पिय अंक भलोरी।
प्रमानायमा के प्रमु रिस्ता एम भीगी नन्दर क्षियोरीन।

राषी निय लेलन होरी। इन रपुनाय सला लिये अनुजन उत मियिलेश किसोरी।

केगर कीच मची छन ऊपर रंग बरमे चहु ओरी॥ चर्को राजि देमन रोरी॥

मुख भीजी सिय बनक गरिनी चदन केसर घोरी। रीम रीम दूग आर्थि ठाल के लियो पीतांबर छोरी॥ किये मत्र सुधि बृधि भोरी॥

कगुना दियों है सकल मन भावन ठाडे युगल कर बोरी। बदन करन सकल बग बदन बदन भाल लगोरी॥

हैंगी नव सींख मुख मोरी।

राम आनकी प्यान बनो हिए भीर स्थाम बरजोरी॥ रामदास दर्गत खबि असर निर्माल बदन तृथ खोरी। दुगन से क्षण न टरोरी॥

हम नाकर रघुनाय कुवर के। यस के दूत निकट महि आवे हादया निलक देखि यस हरपे॥ युष के वनन ज्ञान दृढ रास्थो गुभरन भवन निया रयुवर को॥ तुमहि याचि प्रभु और न यांचो नहि अधित कोउ नारी नर को। अग्रदान स्वामी पटो लिखायो दशकत दयरथ मुत के कर को।।

# न्ध्रंगार प्रदीप श्री हरिहरप्रसाव

पारिशानरकल्य पत्राह्य पत्रोवर प्रशेषकर भी बगरकात्वल भगवान् भी रामक्य जी तथा।
श्रीमती जनकतुता जनकत्वला भी लाजकी महापत्राह का प्रवार मनोहूर रोहे, कविस, नवें से पत्र दें। में कंपन किया है। केवक ने स्थव अरान हो जा प्रवार मनोहूर रोहे, कविस, नवें से पत्र दें। में कंपन किया है। केवक ने स्थव अरान हो जा किया है। जा केविया है स्थान हो एक खरित प्रति प्राप्त है जिससे कुछ ११६ पर मिलने हैं। समझ दें। सत्र है यह दूसक कुछ और बड़ी हो। और अधिक पर उनमें हो। अरुन्। इसमें एक बहुत बड़ी निरंपता है कि लवक ने बोहे और अधिक पर उनमें हो। अरुन्। इसमें एक बहुत बड़ी निरंपता है कि लवक ने बोहे और अधिक पर उनमें है। अर्थ हैं कि लेवक ने बोहे भी तरब की बाद अधिक पर उनमें हैं। वोहें है। बोहें को बाद की बाद अधिक पर से प्रति है। से कि लाव ने बोहें को बाद की बाद की बाद की विज्ञ हैं। वोहें की पार्य में अधिक में अधिक में अधिक ने अधिक पर में उने ही मार्क भरता के प्रति है। वोहें की साहने की बाद की बाद की बीह की साहने के साहने साहने के साहने साहने के साहने साहने की हमार है। जहां की साहने की के साहने की साहने की साहने की साहने की साहने साहने हैं। अधिक साहने साहने साहने साहने साहने साहने हैं। अधिक साहने की साहने की साहने की साहने साहने की साहने सा

इत कलगी उन चिन्निया कुडल मरिवन मान। मिम मिम बल्लभ मी मदा वनी हिमे विच आव॥

यनी यह निय रचुवर को ब्यान।
स्मानक पीर किलोर पयन थांड वे जानहु की जान।
करवन कर कहनत धूनि कुडक परनन की समान।
अपुन में हिम हिंग के दोक बात सिजावत पान।
बह बनत निन कर मह मह सहक नहरूत नता बिनाव।
बिहत्त दोउ तेंहि मुम्प बाग में अनि कोकित करमान।
वाह रहस्य मुग रमको फींम वानि मके अज्ञान।
देखु ती बह चिन कुनत नाहि पीन गये वह पुरान।।
विहस्त बात है प्रिम क्षान नाहि पीन गये वह पुरान।।
विहस्त मुण्य (प्रिम) पिर्म प्रमुक्त नाहि पीन गये वह पुरान।।
विहस्त महजाही। दिये निम रचुनतन भोर।
पुर दिया ते पीर कित ने की नवर चकरेर।।

नक मुक्ता लहरे देवें उत गय मोती हाल। विद्वार गलनाही दियें निरसाह हाली हाल। जिनके अब असत तें मूपित मूपण होत। ही हो हो पूर्व पुरा मुख्य सुता तें वें हो मुख्य मूपण होत। हो मुख्य सुता है वो स्वार हो हो सुता है से स्वार सिंदा है जिल देव। जिल हिए सिंदा है जिल देव। जिल हिए पिए पिए में प्रवास हो हो जा स्वार निर्माण । वर्ष मुक्ता हिए जाय। अध्य मुक्ता हिए जाय। आध्य सिरम लहि निज मिणत पंताह दियों निलास ॥। दिश्व सिंदा का सिर हर तथा। पित स्वार सिंदा है से हिए हर जा निज स्वार हर तथा। पित स्वार सिंदा है से हिए हर जा निज स्वार सिंदा है से हिए हर अन सह सदा सिंदा को मुनिरत नाम।

सिय जू रानिन में महरानी और सभै रीतानी।
चितानत मींहु सबी कर जोरे इंग्रानी बहानी।
मीरा पान कामानत रचि रचि जा जा पानि स्वारानी।
मोदी सिंडि सड़ी कर जोरे नविनिध गनहुँ विकासी।
कीटिन बहाइन की प्रभुता रीम रोम बरहानी।
भी माया पूर्व महिरा मन्द्री स्वारानत पानी।
सीड चाहत जाकी करणा को बार बार सनमानी।।
जा बिनु पानीहिल्य न करन जो राज घट माहु समानी।
मात सनन करने की उट्ट बंबना राम प्रधा समानी।

श्रीदन मनही मन में भावता।

कहत न बनत बनत वह देखत को उसुक्रती रस पावत ॥
रग रंगीले क्ष्म सियागय अधुकर प्रेम बदावत ॥
मसत देखि कुंच को जतर निया चर्छा जनु आवत ॥
मसत देखि कुंच को जतर निया चर्छा जनु आवत ॥
कबहु के सिराम कबहु चुनरी कबहु नील रुहरावत ॥
वनहु मुलालो महक्त पट छवि कुंचन मे दरशावत ॥
वेहि कारण चर तथ को सामक पर तिब मूह मुदावत ॥
यहाँ देखत सोई देवता अगायास चर छावत ॥
जीति मिया सहिना बरण मेंच बरण जय राम ॥

जीते।नेयालीङ्नाबरण मेघ बरणा जय राम। जैसियरित मदनाधिनी जैरित पति जितसाम॥। जयति थी जानकी राम जोरी।

जगमम तनु गर तन जनु विमल नश्चत गत व्यत्न पर नारियं सींध करोरी।।
यरद नम स्वाम श्री राम मुनि मन अगमत मनदूरन जीतिती मीम गीरी।
योड मिलि राम की रामता बनि गई जहा कलिकाल की नहिं तकोरी।।
भई बींड भीर रचुनीर छवि जजन की झाकि झाकोह विद्या तितनलोरी।
बरत महत्ताब पर परत वासी यवा ग्रेम वश्च होय रही वेंह भोरी।।
तहा मिय मानुकी का दशास कहीं देव में प्रमण्ड मिग यह गीरी।
रिति ज्वास्तर तब कोक है कोक रें पक्ति सति हैवि प्रशि अपिक स्वामेरी।

जगमग नियम इप में मगल मचि रहयो। मगल पुरुष आपुर जन इहा निव रहयो॥ सीरह विधि श्रुगार मदन मत मे कहै। असायास ते सिथ अगन में सदि रहे। अगन की उज्जवलता मी श्रांगार है। नित नयो साबै ऐसो याको विचार है।। अपूर्ण नाम अभिमान सो जामें नित्य बढ़। जेहि माजत अगन में दुनो रग चडा। आपृष्टि मह यह महकत शिय ज को अग है।। गन्ध लगावनि हारि मनहिं थे दय है।। नील कमल से मिय दग आपुद अजिर है। अंजन साजिन के मन तब लाज रिज रहे। नित चिक्कन कच सिय के पिय के सबेह भरे। आलिन तेल लमानति मन सदेह परे।। सिय अधरन पर लाली मानह पीक है। सिंख कह पी कहते यह लाली चीक है।। अधरन ओठन तर रहि होह उदास हो। सोई ऊची जा में अभिय को बासहो।। मिय पायन की लाजी अहलह लहकत है। नाउन लिये महावर लक्षि लिख अहकत है।। भित्रतम शहर उपलब्ध बार तरण हो। तिनको सञ्जन केवल जनकी उपन से 11 आन न यहि सम ताने आनन नाम है। सिय मुख ही में अर्थ बनत अभिराम है।।

माया के सब तजे हमिन में समाय रहे। राम से भीर पूरुप इ जामें लोभाय रहे॥ राम घरे घनुवाण न्रति सिय भौंहन में। औ मूरति मिय जू के नयन रिसोहन में।। कानन में सिय जू के राम क्षोगाय रहे। कोग कहत यये कानन ने बदराय रहे।। देव नजरि जह हार तितह का ताम की। चुक मुधार्राहं सञ्जन पतित गुलाम की।। मुलत रण हिंडोरना दम्पनि भरे उमग**।** मेरु भूग राजत मनो घन दामिनि यक नग॥ अवध बाग जम नदन तह ऊची थी खड। कनक हिंडोला तहं परयो जामें कचन दह।। जग मग रत्न अनेकन बग बग कचन पीठ। नाद बिन्द्र मडल लभी जह पहुचत नहिंदीठ॥ तापर सिय बर राजन जैसे दामिनि बंत। दोड दिशि प्रेम झुलावत माजन सुरतद कंता। राग मनय मंडल बध्यो झरन लगे रस बुद। रोम रोम रन भीनन मिट ताप इल इन्द्र॥ दोउ परस्पर अमिय ने बनि रहे गरके हार। समनन की वरपा भई गरजन की बलिहार !। यह ककण वह शिर पटा वह मोतिन की माल। इन्द्र धनुष मंडल बना पीतरित वह लाल॥ श्रवण पुनवेसु चीकडा नित सावन हि जनाव। देखि मोर मन हरपत पहुंची जड़ित जड़ाव॥ या जोडी पर वारो अपने तन धन प्रान। पूरण मडल मचि रहयो वात्रत देव निशान॥ मारूय योग वेदांत को छाडि छाडि मब जंग। चरण शरण सिव 'ह्राँ रहहू करि मन माह उमंग ॥

# सियाराम चरण चन्द्रिका

### क्षतिकाल व्यक्तिका

स्वियाराम चरण चित्रका : जैन प्रेस छात्रका से सेठ छोड़े छान्त्र जरुमीनद बम्बई बार्ले मे मार्च सन् १९९८ में मुद्दित करा कर प्रकाशित किया। इसके राम और सीता जो के परण कमको का बहुत ही भाव पूर्वक ध्यान है। विगृद्ध काव्य की दृष्टि से मह प्रम उन्होंक्य है।

#### उदाहरण--

जुंगल बुरम जोग बल के कला में तल भूपन मुश्रन मारदा के अवतार में । लिंहमन नलन बहानी मजु मोती कर तरक तरने मा अमृत अनार में । राव रामकन्द्र मैंबेली के बरनाम्बुन में बैरे ही प्रमान ने दल कीरति प्रचार में । विक्नु पन गार में न गिनु बार पार में न रहन क्यार में न पारण बहार में ।

> देव वयूटी भवा वरसे परी किल ही मौज में ममल गावे। त्यो लिखराम सची मुग सारदा भाल विमाल पराग स्वावे॥ मा गल लीन री देवि दिगग ना नेक प्रणाम अर्थ पर पावे। मीथिली श्री रभुनन्दन ने पर कब प्रमा भरे पूजन आवे॥

राजकार घरणाम्नुज जिमुक्तवाल। हरल जुगा जुग जन के कर यन जाल॥ भी रामुक्त चरणाम्मुज आनव कर। व्यान स्थान करत जन जीतें जग जन कर॥ मिल बरणाम्मुज गोरे नज निक्स मन। प्राप्त निवासी छिं जारत रह॥ रामकृत चरणाम्मुज गोर स्व रात। सरमत नृत निवासी दे मुकुट बकाता। सरमत नृत निवासी दे मुकुट बकाता। सरमत नृत निवासी स्व सामन मान। सरमत जन जन असल जरण असाम।

### श्रीरामचन्द्र विलास

# थोनवलसिह 'श्रीदारण' गुगल असि इस

एक बहित हस्तिकियित प्रति श्रीहतुमत् विवास में महातमा गमिषयोर घरण जी महाराज के निजी पुस्तराख्य में प्रान्त है। उमा-महेरवर सवाद में मध्यूणं पावी है—प्रथम अध्याय में राम की वारात का वर्णत है—ममदान राम अपने भाई छहमण के साव मधूनं मिदिला में हाथी पर

बैठ कर सब को सुख देते हैं। वहाँ सभी देवना अपनी-अपनी पत्नियों को लेकर यह शोभाविमान में बैठे देखते हैं। और फिर, पुरवामियों में मिल कर शोभा देखते हैं। मृतियों की रस्थियों ने आरती की, हार पहनाये । उन्हें भी नेग निछावर दी जाती है। दूसरे अध्याय में बच्-अबंध का वर्णन है। इसमें 'मल दिलाई' का प्रमण बडा ही मबर है। विवाहीत्तर देवपूजन का वर्णन गीमरे अध्याय में है। करून छोड़ने की लीला तथा मत्स्य वेवन लीला का वर्णन चौथे में है। मतस्य-वेधन में श्री जानकी जी के हाय में मछनी की डोरी है और राम जो के हाय में घन्य। रामजी वेधना चाहते हैं पर सीता जी की कुशलना में महली बच जानी है। पनम अध्याय में विलाम खड़ है-इममें राम और सीना के मभीग विलास का बड़ा ही मनोद्वारी वर्णन है। छठे अध्याय में 'बौठारी' का वर्णत है---जहाँ राम मीता का दात कर्यन है। मानवे अध्याय में थी राम जानकी की काम-कीड़ा का वर्णन है। आठरे में महारानी मभी सबी देवारानाओं के राख अयोध्या प्रधारती है। तबे अध्याम में राम सीता का माधर्य बिहार है। दमवे अध्याय में मीताकृत पाक पर्यन वडे विस्तार से वर्णित है। ग्यारहर्वे अध्याय में परस्पर उपायानोपाहार भेट पत्र-विशेखन का प्रमाग है। बारहवे में श्री राम-जानकी का पन मिथिला गमन है। मबत् १९०७ शालिवाहन १७६२ में क्रॉमी में यह प्रत्य लिखा गया।

उरझे मियपिय नेह जाल री।

रूपरामि निवापिय महादिनी रमिक मनेही नपति लाल री।। रदछद रद स्वाउ करशारी प्रीति निनम रम मिन नाल री। मगल अली जीवो तर पति रमभोगी दग निधि विमाल री।।

मिन री मोको भूलति नहिं सिय पारी।

केलि निकंज लिख मञ्जा पर प्रिय तमाल दिग करक लता री ।। आत वाल मियानन महल मन् फुकी ललिय मासा समझा री।

यगल अलो समनोरय फलवर फलत फलत मरहत भदा री।। मैं इ हिंडोरी मीवत पिय धारी।

गावत गोत झलावत नागरि हा गांश जोवन मतवारी।। मोद सुरुपारि अग मेना पर पान करन माध्यं नवा री।। नगरी जिजन मोरखन कांक रूप प्रश्नमा कर कोई नारी। **प**ह दिनि कोटिनि राजकन्या मेवन वर्गन रूप महा री॥

आज री सिय छवि अविक बनी। निज कर थो न्य लाल नियारी अब अब मोभा अति ही जनी ।। मक्ता माग समन वेणी रचि सीम चंद्रिका रचित मनी। बेंदी भाल बरि थुनि भूषण जटिन विविध विधि होर कनी।। ष्ट्री व्यवक कपोण उरोजन जनु निव गीम मृताव फरी। नव मुक्ता अवरों पर राजत मनहु मुक्तकन कीर चुनी॥ स्थाम बरन कचुकी करिन्त छवि गरू गूपण सुपना सुननी। भूज मुक्तमार गीहाम आभरण छवित सुदिका बटिट ननी। कहुँगा मुज्य किलिनी कटि में कटक गुहुसक लेलित ख्वाी। यनल व्यक्षी सीता जग सम्म मानिसि वासर हिय नेत सनी।

# भावनामृत-कादम्बिनी

## श्री दुगलमञ्जरी जी

हस्तक्षित्वत प्रति, थी हनु मन् निवान में मुरशित-—यह रम भावना का मृत्वर प्रय है। पन्ना ५५। माहित्य की वृष्टि में यह प्रय अडितीय हैं। भाषा बड़ी ही रकमपी रसमरी हैं—

प्रेम पित्रस्त हिरोर रुपता निया रेजु चुराम ।
हीं से हीं मा रम्यां आकर अरु चुराम ।
हर्ग हर्ग रुपता अरु स्वयं मियार सुराय ॥
कर करोल कुण्डल हर्ग सक्त सक्त सक्त छा देत।
कर्मि कुण्डल हर्ग से क्या प्रका चित्र हरि तेत।
हामि सूमि कुण्डि मुनि परत दिये अर्थ मुद्याला
हर्मि हर्ग वित्त चारित में वर्ग दिये आज मुद्याला
सक्त उरसी चद मुल दूग क्योल किम पीक।
अरु स्वयं प्रका मुद्या कर्म क्या देविला
अरु स्वयं प्रका मुद्या हर्मा
अरु सु सु स्वयं स्वय

उर्धा अलक कुडलम शुर हीय उरसाति। अग अग उर्ध दोक उरसी छित हिए आति ॥ मुख्यानन नागी अली उनीन ए मन संपा सार सुमि उनसे मदा नीमल हीय दूम मन ॥ मन्त्री नागी छित सान भी नहीं नहु नान। मुनि जन निप करि दीनेहैं, नारित भी का बान। ॥ छोटि चुक्क मन दाहि दें हिम गनमुक्ता हार। दीरण दुन पानन नरता भी पुपरान कुमार।

# रामभक्तिके रसिकोपासक 🔀



स्थामी श्रीसीतारामशरणजी



श्रीकृपकलाजी



स्वामी खाँसियारामशरणजी



स्वामी रामप्रसादजी

मोताबल्लभ लाल को मुखीब बिलोकिय तीय। होंम हेरत हिए सों लगत भरे नेह कमनीय।। मुखद खेज पर राजही मेवत सक्षी समाज। गौर रमान महामा जयन रमिक सिरोमणि राज॥

## समय-रस-विधनी थी सियाससी कर

एक हस्तिजितित प्रति बुने पक्षों से हुन्भत् निवाग में प्राप्त है। हुळ ९५ पन्ने है। कुळ बण्य कवित्त सर्वयों में हैं। आरम्भ में नाम माहारम्य हैं। फिर मिथिका माहारम्य है। तदनन्तर हैं भी सीता जी की छवि का वर्णन।

# उदाहरण :

सोहत नीक निषोलिन में यन अप्तर में बुद्धि ज्यो चपका की।
गामें अनेक अमील मंगे जिनि छीनि जई छिंद चन्द्रकाल की।
मेंन तकी मुक्तामन रख एक रें ते तरे दिर्ची कनका की।
मूर्मिट हुटी न चली विधा के उरहार दिलोकत राम कला मी।
इसके अनन्तर लीका और धाम का वर्णन है। तदनन्तर मीताराम के सयोग का वर्णन है—
प्रात लाल जागे निमा कप गति पाने अगा अंग छिंद में अनन कीटि बारे हैं।
एत पर्नेक पर कम भरे प्यारी निधि रक ज्यो निसक छिन होत नहिंद ग्यारे हैं।
एदे बार भार चनमाला उरहार जुटे बार बार मूर्च रसमता दून तारे हैं।
पूर्व में प्रात पननाला उरहार जुटे बार बार मूर्च रसमता दून तारे हैं।
पूर्व में आ पाननीक माण्डत कर्योजन में कटपटे याग पंच अटपटे बागे हैं।
पूर्व में प्रात चनमाला उरहार जुटे बार बार मूर्य रसमता दून तारे हैं।
पूर्व में प्रात चनमाला अल्पात औं उरहात दोऊ मन्द मुसकात राम मत्ये प्राण्यारे हैं।
पूर्व में या पाननीक मण्डित कर्योजन में कटपटे याग पंच अटपटे बागे हैं।
भाज पर नाकर सी अस्ति पिए अवधि लाल राममले नहें बाल नाम अनुरागे हैं।

# नित्य रासलीला श्री सियाअसी

भी हनुमत् निवास में पत्राकार प्रति हस्तन्तिमत, कुछ ४१ पत्रे । कवित दोहे चौपाइयो में---आरम्प में यी व्योध्या की दोमा का वडा ही अव्य मतीहर वर्णना काना प्रकार के फूले, कुमें, पुत्र-न्याओं, पश्चियों का वडा ही सबीव चित्रमा तरक्तनत् सहल का महान् मत्रक्रमय स्वस्य चर्णन, तथा कुर-वारिकों की दोगा विस्तार । फिर मयक मिठन--- मुनन मैन नियालास रमीने

"करन नेतिन रम स्प उज्यादे।
कर कमलन गण्डन दोउ धारे
धीवत रम पिया गाजुलाहे।
रम छलिन रंगन पर राजत
पुनि मुकलिन कमलन कर बारे।
धूमि रहे दोउ जग मनोहर
जिसी महकर करोज सतवारे।
विक्रीम विक्रीम कक कर छलीले

निया अर्की जिल्ह सो छवि धारे॥ देवो आली मोभा अनिमैं बनी री रतन मनिन्ह जुत जडिन मियासन

तापर जुगल किसोर रागिनी भीजे अग सिन्द मुखधम तेजनु रवि बाल मूजीयत थेणी री ।

पुजायक प्राप्त राष्ट्र राष्ट्र रहे. स्वाप्त राष्ट्र रहे. स्वित्व स्वाप्त रहे. स्वित्व स्वाप्त रहे. स्वित्व स्वाप्त रहे. स्वत्व स्वाप्त स्वाप्

नोताबर रात गवन नटवर बरवेश परन अवती मन मोद करन निरमो मिन नी री। अगन्त बुक्क कनै वामिनि चृति विन सुपने आन निनक मृतुटि मद अनुक्ति छवि त्योरी। विकत्त मृति निकृषि माद बृदी मुगनन मुचाहि अवह अस्ततर नगोल चारी द्य यारी। हुब्दल मृदु अति अमोल झुमन नावित सुलेल मुद्ध र मुदुमार आग चल्त मृति योरी। नैन अमल और मुमेन विहमत चस्तु कहन बैन छवि गम्द्र मना तरम नामा मनिटि छोरी। चारे मुख अम लठन नीदन यित हम चलन मिना मुक्त मिन दुन मकोर दम मो दन गोरी। सोशित आमिनि सुसाथ पिय उर घन तिहत गात जिमि भुअम रहि दुराय चन्दन अम कोरी । भोंह कृटिल लिन अपार निन्दा सुखमा की सार

नार उपट कान जनार जिल्हा सुखना का सार मुख सुबद्ध मानति मन ठाठ केरि सोरी॥ स्त्रजन दग जोरि हैंसन जावन मह बोर कसत

अगण प्रति रस लखाय प्रीतम चित चोरी॥

वेणी मुमनन अपार गृही अखिगन मैंभार राले पीठी दुराय नागिणीपनियो री।

राल पाठा दुराय नागणापानया कोट जडित मनिन्ह चारु मोनी मानिक सुपार

झुके सिर मुचल्द्रिका जुउन्झें दुग गोगी॥ मोक्सामसि जगल बदन नग्न सिल सुल्यमः की सदन

लोभे रनि काम कोटि अगन प्रति दोरी।।

बाजन रव विन मृदग नाचत मनि अनि मुगन्ध गावन नव मरम रग ललना चहुँ औरो॥

राजण नृप राज गदन बन प्रमोद मबंग कुंक्ज कीका किका कर्णन कर्म कर्म स्थे घरोरी ॥ मागन निया अर्थ सदान कथ्य मध्य इव सजान

वयो यहित भामिनी मुकमल नैन मोरी॥

### इममें जल-विहार का वर्णन बडा ही रमसिक्त है।

दम्मित रून अनि पारक नार शोखा हिम स्रोतः।
कारकणादिक हैरियान करिय नारक पुर्द मीं छा।
एक दिनि स्वाम क्या अधिन मुद्र प्रकृति हो।
छागे छीनन वारि कर अति मुद्रेम दोड काल।।
नाना भेद कुहार में छीनि राम निम्न साक।
सुस्त केह अक मेंकि मुख बड़ी प्रेम छीन।।
सुद्रि आप अम वमन छिमि गोनन दूग हुस्य चाल।।
सहिन सकन प्रिम निकल मन कपरि कमाटि उत्याना व।
सहिन संक मुत्र मेंकि मुख में मुख हिस सिंह।
चवारोक निम्न मेंकिन मुल में मुख हिस सिंह।
चवारोक निम्न जलन महें करना विविध रूम केंकि।।

लाल अगवर स्वाद मुत्रामी पिरुपिर स्थाम क्हन सो लागी। रच्छद करि यण्डल मुज भारे मुर्रात केलि मसि गार्वीह न्यारे॥ जिमि कंचम गिरि मेच मुहाई तिमिसलाल पिया चर में लियाई॥

चे॰ वर्दा १, संवत १९२९

### डग्रामसखें की पदावली

संस्थानी औ स्थामनने के ४४५ पयो का यह बृहन् संयह कनक जबन अयोध्या से औ कश्मीपारण रामननेही जो से मेठ कोटेलांग कश्मीवार क्यां है बाजों ने प्राप्त कर कमनक जिंदान में से गंत न् १=३८ हैं - में प्रम्ता कर प्रकाशित किया। युग्ज मरकार सीतारात के रूप स्व एवं तीला-विचान के परो का गह नयह अपने का का अकेज हैं। शाया में कही-नहीं प्राचीरत हैं और कही-नहीं मोजपुरी का पुट मी गिक्त हैं। ध्यान वेने की बात है कि स्थामक को ने केवल रिक्त करता है, परायु एक नवें हुए गायक भी हैं। नमस्त परा और उनकी सामितार में कथा आसूर्ण कराहरण कराज पूर्णक हैं। माया में बहात है और कही-नहीं वर्ष कार्यों के माया में अपने हैं, जी बहुत प्यारे कार्य हैं। माया में बहात है और की-नहीं स्वार्ट में माया में कराहरण कराज पूर्णक हैं। माया में बहात है और की-नहीं कुई नारवी में माया में अपने हैं, जी बहुत प्यारे कार्य हैं। माया में बहात है और की-नहीं कुई नारवी में माया में अपने हैं। माया में स्वार्ट कार्य होंग हो।

अस्तु, इस विभास अन्य में कुछ उदाहरण देने का लोभ-मवरण करना कठिन है-

सिथ चिय आजु तरस रस भीता। मुक्क मनीरण अयो हरारो गयी जातकी ये वर वीन्हां रस्तन हिन काकन उर बाढी भई है विकल कवि रूप चीना। स्थान सर्व विरहित मन चीहत वसहिंदुय निय राम नचीना।

> बकु देबु सबी तन माबन की। मिर भीर भरे मिय को बनारी। भूति कुण्डल डोल क्षोजन की। छवि नामा मोतिन की लहरो। चित बेति महे प्रिम्बल पुर को। हिरस्टी चित्रतम दुग है कररो। स्वार ने स्वार मखें निका मो।

चित्रकृट चलु हें सखी फटक विच्या के और। प्रमाससं निज मंसिन ले बिहरे राजिकशीर। विज्ञकृट चम्मक लता धामीकर तर छाह। चन्द्रकला बिहरे घरे स्थाम सले गलबाह। चित्रकृट किल काम सक काम कामदा देव। राम धामप्त में इसे स्थाम सले यहि हुँत। विज्ञकृट का वाग में चारि मुजा क्रहोंच। स्थाम बले किल क्ष घरि में बहि राम करेंछ।

रघुवर कैसे बिसरिही बतिया। कब तो होत्र साझ घरवाती सेरी तो लागि सुरतिया। निष्मातीर भटें जो वार्ले रच वस भीजी सतिया। ध्याम सर्पे सीम स्थाप गर्छने बोको कर्णही छतिया।

रभुवर आए नवल बनि नारी। करि मिगार सुषर बनिताकी मिर पर गामरि भारी। बीते रात कहत घर घर में स्थी जल पियनिहारी। स्याम मुखे सुधी रिमक बहादर करत बिहार बिहारी।

ूगन विष छाय रहो राषों को के तैन। लाली निरांग छकी मन आली मबतन में मद फील रहो। स्याम करतः शायल निसु बागर सीनल मिमिर दै रहो। स्याम मन्दे बाकी चितवनियां पर हूँ विनु मोल विके रहो।

चित कोरे प्यारे राभी की ग्राली वित्तमी। देवी भीड़ जुल्क पर दोषी निरखन भूलि गई सतियां॥ नहिं भार्व परको मुख सम्मतिनिहं मार्व पिससम् रहिता। स्याममर्को दिन रानि मैया को अस मन होइ स्माको छतियां॥

हमारे मन नियवर के रम रखी। जब से नियवर के रम राखी तब में भई चित चंगी। धर्मन फुटेंड हमनि बुबची संग फीको लागनि संगी॥ रक्षम मन्त्रे बिनु देखें माजुरी जीवन जान उमगी॥

निरदई स्वाम में नैन लगी जल भरत भूलि गई मामस्थि। टेडी सिर पाग उट्टेंबमरे तन सावर गावन रागरिया।। मोहि देखि भभत चलाइ दिया तब से चित चैन न नागरिया। इत छैठ के छीरम तेन छकी भारी टर है उत साम्रिया। इतह में गई उत्तह से गई बदनामी लई विर मागरिया।। पियं नेह के कारन छाटि दियों सारे घर लाज जनागरिया। बदनामी तठाड के स्थाम सहते रसिया से मिली गरे लागरिया ॥

पनिचट पर हमको भोडि लई दगरब के प्यारे सावरिया। जल भरत घरत कटि करकि गई सरेखत आरी सरकि गई निरस्त छवि । ष्रषट उपरि गई जिल चयल ज्यो भई बावरिया। फिर सभरत घरि घरि शीश पड़ा मन मोतन वालन नजर पड़ा। दग लागत चौगन चाह बडा सुधि मिल गई घर गावरिया। धित लोचि लई पित्र पीत पटा गामो हासिति के या भेग्र घटा। बिज मोल बिकी दम ध्याम सर्वे पिय के सम दीन्ही भावरिया ॥

ठाकर से मेरी ध्यान छगोरी। ठाकर दशरण लाल हमारे ठकुराइनि मिथिलेश निशीरी।

बैंड कुरूज घरे गल बहिया चन्द्रकला विमला वहें औरी। क्याम सजे दम्पति छवि निरखत पिय प्यारी की सुन्दर जोरी।।

मेरो मन बाबर भई बार्ला। निरक्षि निरक्षि जैनक की करा करा।

जुरुक जाल कीर भाल मुक्तन के गरेमाल आमपान बालचाल में नटा। दीन्हें गर बाह बाह सरज तट कदम छाह खेलत कर कपल मर्खी माध्री लटा लटा। रसिकन मोब घरत ज्यान जीवन धन प्रान भान स्थामसखे पणिहा पिय से घडा।।

> भामिति देढी पाग सहस रग जामा जल्फनि पेच परी। छडी गलाव लिये कर गजरा कृञ्जन माह लरी। श्यामसखे पिय भेंट भई है हिम उर मालधरी॥

आव

मिरोमिर रसिक ब्रिटरे सम छीन्द्रे बाम। चन्द्रकला किसला विमला मध्य राजति पिय चहुँ आर।

क्टिन

कनक रुता के मध्य जुगल जुनु दामिन के सम मोरः।। इसि रही अलगै स्ट नाम। यन नियोर जहाँगन्ग लगे। है गाउन अस्मिन गीत।

गुक बादूर पिक हस चन्त्रिका पिय प्यारी रस रीत ।

गजरा मोह अभिराम। कोई मूल पान किलावत भावन कोई बादरस देखाय। कोइ सनि करति गुळाव फुहारे कोइ कर घरि उर लाय।

अंतियन मारें छवि धाम। धिपिकट धुपुत्रट मूदग बजावत कोई सारियम गति तान। कोई पट मैनत सेन दिसावत कोई कर रति उत्थान कोई सम पीछे तन घाम। रिनकन हित पिय करन रहग रम पुरान रम सिगार। पत्र रम जान साथ सनकादिक निय पिय राम विहार।

निज उर घारे सन्दे स्थाम। आवै गलबाह घरेही प्यारी जी की छवि रसमाते। प्यारी की लट कुण्डल अस्साने मस्क्रम कौन करें।

अपे अंक्षियन रसराते। फूल उड़ावत गेंद खेलावत मों सुख कहिन परे। पर्मान घीरे घीरे घर जाते।

स्यामसले यह युगल माधुरी मन अभिलाख करे तनक मोहि त**न मुमुकाते।** 

चलु सिन पोरं राजिक्योर।
कनक भाग के लिलत कुरून में दुति शामित खिन जोर।
जनक लखी चरान पर लोटत रम बार किर धन घोर।
महन्त में मन्त्री अलापे मपुरी तानन केरा।
प्रामनके मिन पोत पिताम्बर ले आई बड़े मोर॥
मांबली खिन बित आई है।

स्वानमक नाल पाता प्रतास्वर के आई वह नार॥

गांवकी छपि बति आई है।

गांव के कर मबुर सुवाकर सुक रम सरलाईहै॥

गांग मोतिन सो छाई है।

राहु मदन जुग मीन पीन घित मिलन मीहाई है॥
दान दाडिम मरमाई है।
पान पीर डाकर्क क्यांक करूठा र्याच राई है॥
कबुको लोलन लगांडे हैं॥

भीगिया भरे मनोई गेंदु शीतम कल्टवाई है॥

सकल मोगा अधिकाई है।

स्वाम मर्स मुनुकात मिकी पिय के यरे छाई है॥

करावा बोर्ने मीठी बनिया अचरा डोने रें मोरी। मान मदिल चिट्ट डोरिया छर्गे हो बिनु पनिहारी को मोरी॥ पन पहलान पिया को जैने हो अन्दिया चारो सेन डलेहो। पन पहलान पिया को जैने हो अन्दिया चारो सेन डलेहो।

चूनर मोरी भीने हो राज। विमि जिमि बूद परम चूनर पर सासु ननद को लाज। स्यायसको सुमये रस यम मई अव धरकी नहिकात।।

मन बीत गई सहप निहारे। बाधा हो मंदि भ्याह करा दे रचुबर राज दुळारे। मोरा जीवन मों अस्त्रानों सस्क्षन नहीं समारे। स्याममने मेरी भ्याह करा दे पनि कै छीक दिवारे॥

पिय बिनु मश्री नीर न भावेदा। छन आगन छन गैल अवाई छन जुग जामिनि भावदा। स्रीतल शक्ति कर निकर हुतासन बलव ननहुं बरसादंदा। स्वानसके कर बादिन आवे भेटी रिया गरे आवटा।

मजन संग मोहसारे राजी आजी रे बिरह मरी सारी रात। बन प्रमोद जहें सीतल छहिता फूरी रही जल जाना। सेज मोहायन रस उपजादन पुरवेश मरसात। फूलन के नखे सिख जो तहना पहिराये भरि यात।। रहामसबे सैया अवस रमीने हसि हसि पूछन बात।।

स्थाम बिनु नीको न लागत थाम। दिन दिन बेहु भई दुनदी सी रद लागी सिशाराम॥ कव गिलिह पिय नाल गनेही बीने युगतम जाम। स्थान नये मेंगेंह भेट करा दे तानी होगी नाम॥

पाल मोहि भास ते**हारी हो**।

मृतिए कोमल चन्द के एक अरब हमार्थ हो। हुत जल विधि हम सरिता है तुम पति हम नारी हो। तुम बागर हग राति है तुम चन्द हम चक्केर हो। तुम सामक हम नामका गठ चन्पन जोरी हो। मात बागर तुमसे मुली जग नेह स्वारी हो। रमाम मुले अपनाइए मव चुक विमारी हो।। रांबतिया कैने घरो जिय भीर। बिनु देखे तोरि भावित सुरति अखिया ढरकत नीर। हम पुमरे जिय हम पुम जाने मासु ननद वेचीर। छन छन देवत रस उपजावत बिछुरत बिनल्ट शरीर। स्थाम मस्ने को दरदमिटार्व बिनु बालम् रमुदीर॥

किन बिलमायो री। बारी बयस मनी कपनि रहनि धुव अमिन मदन कर जरन झरन सद अगिया अँग भिजायो री।

माम असाढ यूर बर्पनायन भावन सब सिव गूल शुलावन।
भारो रैनि असावन सिक री हियरा मोर जेरावन।
आसि वन कमल कर्जी विन साथो री वे।
कासिक दिकर अरम समावति अगहन माग क्वाइ विलक्षि पिय विनु सुनि मुनि
सम बगासमय सोरी अगिया जोग लगायो आयो गरका भीरे साबी री वे।

मैया मगे समुरा में रहत पियारी। मैहरा के पाँचों बार भये वेंशी। जो भीन रहा मो ननद विमारी।

को कृति प्रति प्रति विकास विकास विकासिया किया किया है रटव हमारी। ध्यामसके हम अद्र है सहाविती फिरि तहि पिमव वैहर अत सारी।।

कड़ियों न जाय मोसे नैयाँकी अटरिया । दश औं पोंच पान का लहुगा बीन पांच लागे मीनिन की नरिया । बड़ी दूर पिया केर अटरिया। कमिक कसकि उठे कमर हमरिया।

ह्याममन्ने जिय हुलमि हुलमि रहे रस बस मैयां भी जोरि हो मै यरिया।।

अटरिया कैने के चड़ि जाउ। तीनि महरू को छाल अटरिया ग्रेया सेत्र स्नाउं। पांच गक्ती मेरे बैर परी है पांचे देखि डेराउं। प्यान कम में यो बारी बहागिनि ठाळी गई पांछिनाड।।

सुधि बाइ गई संबा नपन सारे। पीरी मी फिरो अगलबारे। दिन अधिकार राति उजिबारों रेबरा बोधाने मननवारे। स्वाप मध्ये रहेग्यन मन्दिर में नाहे को नियो गननवारे। ढरिक गई रेमोरि वारी उमरिया। बारी बयम परदेस निवादे सब से न जीन्ही सबरिया। कबहुँ न डीठि बलमु में लाई कबहू न मोई अटरिया। स्टैं चलुक्याम्सखे जहुँ बालमुफिरि मनिहो सोरि निहोरिया।।

# श्री सीताराम-भ्रृंगार रस

### थी नहाराजदास जी

की जानकी घाट जयोंच्यापुरी के महत्व महावीर दास की जनवहा जान है। महावार के महावार हो कि जान है। यह छोटी-स्मायार के आधार पर की मीनाराम के गुगर का कांग होह-विधाइसो में किया है। यह छोटी-स्मी पुस्तिका राजनात्री मेहा, पुरुष्टिमण्ड, इलाहाबार से जन् १९१५ है के से छोड़। आराज्य में भगवान् राम और मंगवनी सीना का परत्व-वर्णन है। इसके अनन्तर युगल सरकार के वरणविद्वां का वर्णन है। तब दिव्य मालेड पाम और उनमें पिव्यलीला-विहार का वर्णन है। अन्त में दो मनासरियों में मंगवर निवंदन है। उनाहरण—

#### हिस्य अग्रोच्या

विवजा तट इक नगर पावत মাব্ৰ ৪ परम रस्य दिख अयोध्या ताकर तामा । दस्पति भीश जहाँ मियरामा। द्वादस दुर्ग बने अति सुन्दर। एक मध्य भी परम मनोहर ॥ বির্থ শ্বীজত तक्षित केवारा। इस्ट शीलमणि जगमग द्वारा ॥ मणि मय भीति सुहाई। कंबन यही रावति विधि बर्रान न जाई।। श्रीट चन्दिका प्रम वकासा । नहें नहि रवि दादा करहि विवासा॥ भगन्ध मन्दिर दाचि जाला। तर्श चेंद्रव 2127 मेज रसात्रा ॥ लाल मणि जगलन झलकै। अगणित राम सिवा छवि छलके ॥ मणि मोर्गिन की सालरि । जगमगाति आगन चति नासरि॥

#### रतिक परम्परा का साहित्य

रनेत हरित सिन्यू रमणि सोहै। अगन छनि स्नस्ति सुर मुनि मोहै॥ उत्तर नीजिल्या अज नन्दन। प्राणी दिश हन्मत करे बन्दन॥ दक्षिण स्वसने

दक्षिण लखन उमिला स्वामी। करशर घनुष युगल अनुगामी॥

भरष शत्रुहन गरम शनि, माइनि मग अनुरूप। श्रृतिकोरित स्तृनार मय, सेवींह रवुकुरु भूप॥

कानियों को नारि जिनि नृषित को बारि जिनि भौरनु को त्यार निर्मिक्कन कतार हो।
पक्त को मानु जिमि मुनिन को जान निर्मि रंकन निमान पिरु क्यु मुविहार हो।
पुत जिमि मानन को नेह गीत नातन को हुम मन आई जिने मानन किनार है।
जन महाराज कर जीरि कई बार जार निर्मेष पित्र काशी सिय कोशिका कुमार हो।
दीपक पत्ता निर्मि राम है कुरा निर्मि मिम है भुका पुत्रपावक अहार हो।
नीर है को शीर निर्मे आम को भारीर जिनि नीन को पत्त की प्रवास कर व्यार हो।
जन महाराज कर जीरि कई बार जार तिर्मि प्रवास पुत्रपावक अहार हो।
नीर है को शीर निर्मे आम को भारीर जिनि नीन की पत्त पत्त पत्ति माने निर्मे मारही।
जन महाराज कर जीरि कई बार जार तिर्मि प्रिय खागों विया कोशिका कुमार हो।

जैसे भाँरा सुमन रम, तैसे सन्त शुजान। राम सिमा रस माधुरी, करे निरन्तर पान॥ रमा उमा बह्मानिया, तिमा चरन की भारा। काले बस सब देव हैं. क्या कटाडा निवास॥

#### श्री राम प्रेम मंजरी

#### प्रैसमञ्जरी विलास

थी जानकी घाट अयोध्या के श्री गुरु हुजूरी जी महाराज के प्रधान विषय श्री महातीरदास क्षणनाम थी महाराजदास जी के रचे हुए श्री सीतारामीत्सव विहार के पदी का यह संप्रह पंक श्री रामस्क्रमाराज्य जी को जनुमति के देशोपकारक यन्त्रात्म में मन् १९०७ ई० में छद कर मकागित हुजा। अरस्य में श्री गुरु वनन्त्रा है, तरस्वात्म यो गोस्वामी जी वन्दरा, श्री सर्यू जी की वन्दरा, जन्म्यूंही की परिक्रमा, श्री सर्यू जी की वचाई, श्री हुनुमत् जन्म बथाई, फिर श्री मीनाराम मुगन मरकार का ध्यान और कीला-रस का आस्वादर-वर्णन है। सिया छवि चयना सुरुकारी।
देखि रूप रति मन मारी।
सुख महरू बहु राकामधि छवि उपमा कवि हारो।
सिर पर केश अमित अणि श्रीभा नागिन स्टकारो।
गौर अरुण खुम जग मनोहर अरुण चरण नारी।
अरुण कसार बीना वेंगी उदित तिमिर हारी।
मृषण वसन अंग मे जगमग नौरू पहुमारी।
कठा कट मनिन उर गनरा दामिनी सुकतारी।
उमा रमा मुशादि बविता राम प्रिया चर्रारी।
दाम महाराज युगल पर बंदों मंगे प्रतित हारी।

अब देखु अठी नियाराम् लला पिन मदिर से मन मोद सर्द । छिवि आनन्द कदकण सलके बहु बीर प्रकास दिलास करी। सजनी मिन आजू समाज बनी भुल दूलह दुल्ही देखि तरी। महाराज मुदास के प्रान दहै दुन में दोठ मूरनि प्रेस करी।

जाली निरलहु छबि अब प्रेम दिया। आहे बदन भयन सत घोमा चितवन में चित्र अमल किया।। जाको सत सुरेश सम बैठक सिहासन पर नाम सिया। जाको सत्र गावत सुरतर मुनि कि कोविद धिवनाम लिया।

मञ्जन संमति चकोर निने राम भिया रक्ष रूप। जैसे चन्दासरद की शीभा अमित अनुपा।

कमक नमन चंनन वृत्व अनन पीत बनत तूला।
अकि तब रामिया मुल हेरत निर्मिप निर्मिष तूला।
स्वरुपुरी कुनन की शोभा सूनन प्रमित झूला।
रान कनक मणिमप रच्यो नगन चेतिन चुलु और।।
राम मिया प्रतिविच्च किनेते मनन चित्र चौर।
राम महाराज युन्त किने नम नित्र चौर।

दान महाराज पुराल को किन ।

निरस्तन मिन मुक्त की किन ।

रनन जीउन मिन गय जनामा दुनि गनह रन्दु के अटा ॥

गामें बोर्मियनगम गिगानु पूरण मनन थेंग उटा ।

मायन जना हिरासुम गल्का उमहि पुमडि पन पटा ।

बरिमत सेम पहुँ दिनि दिमि बिमि साहुर एगोर्स्स रहा ।

सावन सुख आनन्द असो है उपिंग नीर गरि नटा।
दास महाराज युगल छवि चित्तनि प्रेम अमिय रस सटा!
युगल छिव आज बनी मानी।
दास पहाराज युगल छवि चानी।
दार दर्ग भरू दु प्रकासित अमृत मय छाणी।
सुकुत बरण मत अमन तमन है कमन्त्रपन जाकी!
वैठे मुचर रमीने रिमया निर्मु अली झाकी।
पंरि रिम्म बहुसिंग में मिन नने में बह बकोर नाकी।
साकत गाल मुद्य मिनारा स्मृति गायल यम जाकी।
दास महाराज हुदय मुल छायो गम निया दोउ कल पाकी।

गित सात्र समात्र युगल रिवया।

कैंद्रे कनक अक्त में कोशिश दरमन करत नमन वित्या॥
भूपण वत्तन विचित्र अग्र में और कनक मिनि दिर लिवया।
कम्मानन दृग युक्त अर्था सम्मानो पोवत शुक्ति सुक्ति रत्त रिवया।
गान कनम अवनोमिनि पिया सुक्त दास महाराव रिमक क्रीयिया।

सिव आये मुंजर अलवेला। देलु देलु छवि परम प्रकाशित गही तमनत कर मेला। कैसो छप अनुष है सजरी कोटि मदन मद हेला। अवम छैल दोउ बीर बाकुरा तुरिहै बनुप करि खेला।

अवध छ० दाउ बार बाकुरा तुम्ह भूतुप कार बला। इसम सहायत किरसि किन की बैंदान असर पर देखा। स्विया की मैन दियों मिस्सम को लेड्ड कलन को बेरी। कानर करि चुनरी पहिराई नाच नचाह को तान दई मिद्देग तर ताल परी। कतन काल जो की मन्द्रकारिक पठड़ दियों नर्जारी। कतन काल जो की मन्द्रकारिक एठड़ दियों नर्जारी। कसन नंग मूल निरक्षत मननी हसि हसि बात कररों गले पर बाह घरी॥ क्रयन कमन पर में भीज्यों भीज गयों हम बोरी।

दास महाराज समन सर वरमन रंग में रग करी गमान से आप मरी।।

युगलोत्कंठ प्रकाशिका

नैना रग से भरी॥

मयपुर चन्देली के श्रीसीतारामश्ररण 'शुभशीला' जी

थी राजिकतोरी वर घरण (परमानन्द क्षी) ने श्री रहस्थत्रमोद स्वन जवपुर मंदिर, अयोध्या से हुनरो बार संवत् १९९४ में प्रकाशित कराया। प्रथम मंस्करण में यह पुस्तक श्री मीता-मेर रामभक्ति साहित्य में भघूर उपासनी

रामगरण भगवान प्रसाद जी ने 'रीनक उरहार' नाम ने छपवाया था। यस्तुनः इसमें 'विनयमान्त्र' और 'रीसक उरहार' दोनो ही मस्मिलित है। 'यस्कोत्कठ प्रकारिका' में आरंभ

में रोहे हैं और बाद में मेंम पद। विवय—आरम में परिकरियों सहित श्री स्वामिनी जी की वंदना है। रस से भरें दोहें बड़े ही भावमय हैं। सुफ्तांमंच बहुत ही प्रमानीत्पादक है। जीजा रहा के बातत आस्वादन

एवं अनुभव से ऑनप्रोत है। विषद् ऐसी तीत्रता वेदना और उसका ऐसा निस्कत बर्गन अन्यम मेही मिक्त सकता। इटल मेबत कवियों में को न्यान घनानद का है, राममक्त

305

अन्यत्र नहा । मरू सकता। हुण्ण भवत कवियो मे वही €यान जबयुर चदेली का है।

जवाहरण--परिकार युत श्री स्त्रामिनी, सुख विवर्षनी साथ।
हमको दीने सुख नदा, अब गहि नीचे हाथ।
पद पंकल देखे बिना, बचा जन्म जय जात।

असन बनन कुल कान तिन, सब से भई उदास। बिरह् अमिन बाहन भई, ठाएँ पदन उमास॥ ताहू पर् पूल परन है, टपकत नयनन-भौर। बूहन नहीं बादन अधिन, को आने यह पीर॥ मृह बाहूर वन में फिर्ड, कहू न दिन ठहराय। जह नह निव पदरात है, अब बुख गहों न बाय॥

सीताबर जुत मिल्हु अब, छिन पल कल्य बिहात 1। है मीने नृप निस्ती, हुँ रघुराज कुमार। तुम बिन व्याङ्क बिन रहत, रही न नेकू सम्हार॥

नैन मृदि कबहू नहीं, बैठी गृह एकत। सूर्रान की अनुभव करों, बोले फिर बिल्पंत। सापर फिर लीला रचित, चित अवल्यन हेट। प्रिय प्रीतम को कांति वह, कछु मीतल कर देव। कर्यंचित्र माने नहीं, विरह्म क्वाल के और।

धन विज्ञुली मम दर्श दो, स्थामल सौर विद्योर॥
दर्श मार्चुरी नर्क रन, नचनामृत जुत चीर।
विन्ह अस्ति चूले जवति, मिलन पर हो नीरम।
है विष् बदरी जानती ! है गीतानर स्थाम !
हम दिस्साहते विष बदन, पर परना असिराय॥

दग चकोर मन अमर है, रमना चातक नाम। कव देखें त्रीतम त्रिया, मख बिलाम के धाम।। कवह कि वह दिन होयगो, त्रिय त्रीतम के संग। भाव महित अवलोकिहीं, जिमि चकोर परसँग॥ पर पक्त को मायरी, मन मयकर है स्वीत। मिलन विना व्याकुल रहरा, बिरह व्यथा रान छीन ॥ हे थी सीते स्वामिनी! रमना रटत मनाम। चातक सम गति हो रही, सुनिये करणा धाम।। दगन छवीली छबि बसी, जल समद्र जिसि मीन । ताहि बिलग मति कीजिए, ही तुम परम प्रवीन।। विषा होता जिमि मीन के, विछरे प्रोतम नीर। वैनी पति सम देखि कै, ह्या करह रखुबीर। देलत जग में प्रयुरता, सुन्दरि मुन्दर रूप। तन व्याकुल हाँ जात बिन, देने रूप अनुपा। रूप अनुष दिलाय के, की जै नैन समाय। अद्भन नाय अस क्यों करों, देंच प्रिया को माय।। मृति कोकिल की फूहक मद, उठत हिये से हक। मिमिक सिमिक कर मीजती क्षमा करो अब चका। हम तो यब औषद भरी तुम ही गण की जाति। गुनन आपने रोजिये, विरदा विट चर आनि॥ नटत मयरी देखि के. बिश्ह मतावै मीय। केकि कठ तन की मुदुति, लगि-मूज मन श्रम होय।। कव भ्रम तुम यह मेटिही हे तुप राज किशोर। गलबाही दीन्हें लखै, गौर श्याम चित चोर॥ देखन नृप तथया जगत, प्राकृत राजकृमार। मिलिहो हमसे कवहं अस, जम लौकिक ब्योहार॥ भव जग अपने भित्र यन, सम्ब भोगत दिन **रेन**। हमको दुख दिन प्रति अधिक छिन पल स्वहूं न चैन।। है मोने करुणाअयन, जतन वन नहिं एक।

क्वेन्ट कृपा कटाश को चाना की सी टेक ॥

स्वानि-बद पिय यत मिलन मेरे जी की आन । पुरण कबहं कीजिया, जवली घड में स्वास।। और कपा कर दीजियो. जब लग तन में प्रान। प्राण नाय जत नाम तव, रटै छोडि अभिमान॥ चातक रटि घटि जाव भल, घटे न मेरी नेह। चरण कमल मकरथ की दढ भौरी करि लेह।। बिरह तपावे मोहि ज्यो बाडे, अधिक समेहा कन्दन के तपै. निरमल होवे देह।। काम कोच सद लोभ ये. जग में करे मनेह। सब समेह के रिपु उन्हैं नेकु न परसे देह।। अहम प्रीति स्ति बटाकी, अटा विसीकी आया असवन झर बरमन लगी। तन सब दई भिजाय।। भई शिथिल नाँद्र चल सक. सीतल स्वास समीर। तन कंपाय व्याक्ल करी, बेगि मिलो रघबीर॥ बह विधि भयण नग जड़िन, देखि चदत है पीर। कथ पहिराही निज करन, सुन्दर स्थाम सरीर॥ बसन अमौलिक देखि कै, मन न घरत है भीर। प्रिय प्रीतम के मीग यह, गणिन जड़ित है और।। रुचि व्या वसन सम्हार तन, कब पहिनैही पीय। कामल पहुपह ते अधिक, तन सुन्दर कमनीय।। अग सुगंध वह विभि घरे, मणिन पात्र रमणीय। पिय प्यारी के उर लमें, सुफल होय सब जीय।। राज भाज माहित्य जुत, मब परिकर लिय सँग। निमि दिन बिहरेंगे कबहु, महलनि कुंब अभंग।। बन विनोद कीडा ललित, गाल मनेरे याग। कव देखेंगे नैन यह, जिम्हे हमरो भाग॥ फुल बाटिका महल की बिहरत युगल किशोर। कवह कि यह छवि देखि हों,मनहारी चिन चार ॥ जल विहार मरयू मलिल, नरत मन्दी जुत साल। कब देखे शीने बसन, चिपट रहे छवि जाल।। रिव सिंगार दोऊ खडे. दें हित सो गलवाहि। कोदि रतन तब बारिहै, तन मन से बिल जाहि॥ कद देसी वह माधरी, जनक लाडिली सग। प्रीतम दिल बतिया करना, उर अनि मीद उपग ॥ सुरति विहार बहार की, बाते अलिन समाज। सुनि मकोच दग लाहिली, देलींह बदन सलाज।। कबहुँ कि वह दिन होयगा, जनक लली के पास। चेरी हैं नेरी रही, लैडी अग कब लिख है नल साधरी, पद पकल देव मोर। जिन मिन को तरमत रहें. मिन यन भये चकोर॥ सरद रैनि की चादनी, विहरत युगल कियोर। नत्य सक्रित दंपति ललै, सनि मंडलि वह और !! करै मान जब लाड़िली, प्रीति विवस तुम संगः। कब मनाय मिय स्वामिनी, आन बटाऊं रंग।। मुरक चलन तिरछी नजर, गिय तन चित्रवस नैन। कब सुनिहीं निज काम सो प्यारे प्रीतम बैन ॥ बहरि मान को छोड़ि कै, प्रीतम उर चमगाय। मिलत देलिहै नैन यह, अन्य भुफल हो जाय॥ राम अमित मुख स्वेद कन, प्यारी तन झलकत। करिहीं कव पत्ना पवन, हरिहीं श्रम हुलसंत। सैन कुंज प्रति गवन करि, करिहो सखिन निहाल। मी छबि वब हम देखिहीं, प्रीतम संग्रह्माल ॥ मिल बिलसत श्रीतम श्रिया, फसे रूप छवि जाल। तन मन से अगन रमे, प्रेम छके रस चाल।। बातें केलि कलान की, शील सकुवि द्य लाज। कव देखोगी इंगन हम, रस बस रस के काज ॥ रम भाते रस पान कर, रस राते तब नैन।

रस छाके रसकेलि मैं, तैन मने छवि मैन।।

नैतन छलि छित है कमें, मैन छनी यूग सँग। मैना पर छामें सही, मुख से बमें न बैन।। कब हम देसीं छाडिओ, छकी छवीछी कता। सिविक बरन मूर्यण समन, रिया केंछि मृत्तांत।। मूर्यण समन, पर्या केंछि मृत्तांत।। मूर्यण समन सम्हारि है, सुन्तिर सक्त मूरेग। परक पीक करजब अपर, यह छित छले हमेंग।। है करणाकर जातनी, नाम जातकी जान। मय परिकर की जान तुम, हे मम जीवन प्रमा। मय परिकर की जान तुम, हे मम जीवन प्रमा। अब दिखाइही महल सुल, प्या पीवत कि मग। श्री महरूज कियोर यूत, स्थम समय की मग।। श्री महरूज कियोर यूत, स्थम समय की मग।। श्री हम परिकर की स्था। किया यह सुल, स्था छिति है नैन।। स्था छाडिओ छित छले, जाब सहलते हुज। क्या यह सिवी मैं सीवती, जाब है भाग न्यून।

मिलन सुधि कीने हाँ बारी। कमकत हिबे विक्रोग तिहारे, रैन दिवम सुनि बारी।। किन्युट-करू नहिं परत मुखी रा, मिल स्वामिन बिन मोरी। मुख सीला की जीवन घन हैं, मिलि मिसिन्टेंग सियारी।।

जये आली पिया प्रेम रम भीते। नमनन नेह सुमारी सुमति, प्रिया अम भुज दौन्हे।। रात नृत्य छवि सुन के भोयी, द्वन मैन छवि लीलें।। सुवामा अम अपारी सलकत, र्निपति के छवि छीनें। ममशीका मिम अलक ममहाति, नेह विधिन तन कीतें।

प्रात ममद आते सभी मधुरतात भावे।
प्यारी प्रीतम मुजात जने दर्च पार्व।।
राग श्रमित छदि मिहारि बारि फेरि जावे।
तन मन को तथन मंदि उर में मुग्त स्वावे।।
आदि मुश्न श्रवन तथन तक्ये काल लाते।
पृम्लिक लोकन विसाद क्रिया प्रेम प्रापे।।

# रसिक परम्परा का साहित्य

विथिरित दोउ कच क्योल भूषण उरझाने। नयनन छवि रति विद्याल मोद में समाने। रास श्रीमत अग शिथिल पूनि पूनि अलसावे। प्रिया कंघ अस मेलि फिर फिर शकि जावे॥ देखति क्षोमा अपार उर मन उपजावै। अधरामन पान करत मिय ज सकुचावै॥ कहत बयन प्रिया सयन नयन से बतावै। इक लाज करो गमुझि घरो परिकरमण आवै॥ शरद रैन उत्सव में विविधि आज आये। ते सब सलमा विकास देखत छवि छाये।। तिनको तन नयन समन करे उते झाको। म्भ शीला ललित ग्रेम दक्टि इनै ताको॥ राम थमिन भये लाल, रैन मैन जागे। पिया केलि नखमा में लोजन अति पाएै॥ थकित केलि अमिन अंग बद्यपि नर्ति द्वारे। मयन ऐन जग करन सर बीर शारे॥ परिकर गण विविध आज भाति भाति आये। तिनके कछ बैन सुनत मन में सक्चाये।। त्रिया अस मेलि कंध मसनद शकि बैठे। मानह रति कामशीत विजय भवन पैठे॥ महत्तरि गण सकल आये दर्श नैन पाये। देखति छदि शिथिल अयन नयन में लगाये।। नयन ललिन लिज्जित की सुखमा कवि को कहे। जानत सोई रिमक अली जिनके उर मोद वहुँ।। सरिता उर घुमडि बाहिर को आवश है। नयनम के मध्य मनह दग जासी दर्सत है। दगन नीर प्रेम छयो मोद मैन माई है। सुभग्रीला करि प्रचाम पास आलि आई है॥

कनक भवन राजन पिय प्यारी। पहिरे लेल्ति बसन मुं बनन्ती, तिव पिय मोह अद्य री। पितारि गणे गव भग्य स्थ है, बाग बमनन फुलारी। छलनन के सन अप कली से, लसत भूषणन डारी॥ मदन मनोरस केंछि अनेकन अछि नव मुज तमारो। हास विछास मुकुन्द कछी सम, दीडि मदन सनकारी।। छलित तमाल वदन सिय सुनकर, किर कमछन गलबाही। मनह तमाल छता बेली दूम, लिपटीई नेह भराही।।

आनी हरो चित श्याम मठीना। अद्भुत क्य अनुष्ट मकल विचि, कोरालेश सुत सुत्रन विकासा। त्रिय अनुत्यार कले चिन नह छोत, पिनु गुक नन दर निर्राल सकी मा। हिय हुन्त्रत त्रिय भीत मिलन को, अवध कुवर चिन कोइ को होगा। मचरावर व्यापक मुलदाई, रोम रोम मम क्याम नमीना। कृपालील जुन प्यारो छवीलो, गुन बल मुल हुआई नहींना।

# वैष्णव-विनोद

#### श्री बंच्यवदास

काशी-निवामी बाबू कावेववर प्रसाद के सुपुत बाबू गया प्रसाद उपनाम बैग्णस्वास के रचे हुए कुछ प्रेम-प्रपास परी का सम्रह भारत जीवन बेस (काशी) से सल् १९०३ ई० में छना। दसमें रामाइल्य और मीताराम के प्रणय-विकास एवं जीका-विहार के १०५ पद हैं, वो अस्पत्त सम्मावर्ण एवं सबर है।

#### बबाहरण-

हिंडोला झुलै निय रचुराई।

मनिन जरित सुन्दर मिहामन रेमम डोर लगाई।

मनिन जरित सुन्दर मिहामन रेमम डोर लगाई।

मनिन निर्मा हुए से स्वाद सर्दू तीर मुझाँ।

सातक भीर परीहा हुए हैं कीरतु यह मुनि खाई।

सीताएम कहतु मेरे प्यारे जाये मिगलि नगाई।

स्याम घटा नम ऊपर छाई द्यामिन चम्म पिनाई।

साम घटा नम उपर कर्मिक एगीन पम्य पुरवाई।।

साम मलार अलगात सुन्दिर बोल मूर्य नगाई।

देव विमान चहें दुर्गित मन मुमन चुन्दि मिलाई।।

सेम समा सम बदन राम को गोमा कृटि नहिंज साई।

सेम समा सम हम जामम को एग मान पहिंदरई।।

# बृहत् पद-विनोद

# रसदेव कवि

लक्सीनारावण प्रेम (म्रादाबाद) में छोटेलाल लक्सीचन्द बाबईनाल ने मृदित कराकर सन् १९०८ ई० में प्रकाधिन किया। यह यंथ भी विद्युद्ध काव्य की दृष्टि से मर्वेषा आदरणीय है। चढाहरण—

देख मरित मुभाग छित्रि जानकी रवन की।

रपाम अभिरोम नन काथ तर बनतु महि नील गीरव निर्दाल निर्माण निज गबन की।।
कीट गिर लिलन कल प्रतिल कुटल गुगल बलिल दिनकर मनहु अनित इति अवन की।
पीत कैसिर निरूक आल अपित कुटल गुगल बलिल दिनकर मनहु अनित इति अवन की।।
अरुक आन्त परी अनित सलक्ष्म कुटिल मनहु गिर्म वरिष्य परदेव सुर गबन की।।
स्मत उरगाल मित्र वीत पर कटि करों मनहु गिर्म मन्त्र ति स्मत्र चरण द्वार पर की ।।
साह आजाम कुल कमल रखुवा मित्र मार सर का पर तर किन मुग ठमन की।।
काह आजाम कुल कमल रखुवा मित्र मार सर सर सर ति सम्म की।।
करन मन गहित आमीन आमन किसर देखि रसदेव सरकाम मन भवन की।।

मंजु मूरित मृदुल मोहिनी मन बसी।

कोट सिर यें लिनन अबन कुंडल कितत किता बुस माल यें लिलक केसरि लसी श लस्त पट पीत कटि कमन कट कमन मुख पियत जनु पत्रमी सुवा शिय सेपसी। देखि अभिराम छविराम की जाम बसु मलत रसदेव सत काम के मृखससी॥

देखु मबि आजु छवि जानकी जानकी।

वदन सोमा सदन कुद किकायन कदन लीन करत नित पदन के मान भी।। अग भूपन मंडित सम यूपन तिस्ता देव श्रुतन अडित विपुरू फल दान की। बाम परमैक कलतान रचुंदत मींग दाम रमदेव मीहि आम नहि आनकी।।

देवी श्री रघुवीर की आवें।

स्याम सेत विच अरुन कज सम जन् बैठमी बटोरि अलि पाले ॥ चितवीन चलिन पलीन पन्छन की मीन मनोष रांज मृग अरते । चीरप मुगल कुटिल मृगुटी अहि जनु रमदेव लीटि रम चाले ॥

देखु री छवि अधिक वनी है। गौल क्योल लोल कुडल कल बोल ठोल अनमोल बनी है।

भूगन जिन दूपन पूपन जन् गंगु मयूपन जड़ित कमी है। दरान दमक दरमन विहमति में जनु पन में चन्त्रीति चनी है। मृद मयक पर लट लटकन जनु पियत सुधा रस सरम फनी है।

×

द्गे दीरण वित स्वाग पूनरीं उपका छवि कवि कौन गरो है। जनु अछि मुक्त कमछ दछ छवर पर पोछत मकरूद मनो है। हरि मूर्वत मंत्रुछ मनोज छवि मस्पिनल नित रह देव मनी है।

मिय की बेदी अबब बनी री।
मुबरणा पर विरिच कवित रिव धिव विविध कती री।!
कीपी प्रार्था पिकसित नम दूनी दाह पनी री।!
कीपी प्रारकाल रिव कारण पूरण बोति जमी री।!
कीपी अपना जलब के भीतर झालरि जलब तनी री।!
कीपी बहु मूत के बहु मार्च राजित मादि अती री।!
कीपी कमार्थ में मार्ग में मार्ग किया है।!
कीपी कमार्थ में मार्ग कित की बहु छोड़ि मती री।!
छिवि मती संहु मुंल निरक्त यह किर प्रदेन मती री।!

देलु री छवि राम लला की। छटके छट मुजंग सुल पर जतु रियत मुगारम चन्द्र कला की॥ कनक भीट कुँडल कानन पर दिन डुति देखि दवी चनला की। भोगा सदन बडन की देलन महत कोटि रम देव मता सी।।

छित मन राम लला भी खटकै। सिलक विचाल माल नेसिर को चुबुवारी लड लडकै॥ पीत बमा भी कछनी नाछे आछे प्रस्तित असकै। बोभा लोक रमटेब असिन से मतीब बोटिन पटकै॥

कहा लाल गुलाल लगाए लाल।
मुख नीतिन के मण में रमाल।।
पाति रहे किस बाल में कुठी बात करन परमान काल।
प्रांत रहे किस बाल में कुठी बात करन परमान काल।
प्रांत अक पर्यक्त अलगानी झलक रही छवि छलक आल।।
काअर अबर गीक पलकन पर जावक के मरि निलंक माल।
मुझे बनन वमस कहा कीतों रमन दान बर लागे माल।।
बराबन छपटि लगटि काहू को उर उपटे विन गुनके माल।
आयों इंत नगटैन बावरों लगिन बाविन नव में निहाल।

कुला रपुंबर जनक हुलारी। परम पुनीत पुलित करमु की प्रकृषित तथा मुद्दिव वन कारी॥ सचि बच बहित गठित पट्टी युन मम्ब बुक्त सब्देश अधिनारी। राजन रनिक गिरोमणि दम्परि आसी अभिन अनुबंध कारी॥ ओनए नए मोल नीरर नम मन्द मबुर यरजत बरुवारी। दमकत दामिन इनि दन्नह दिग चातक मोरवा कीर मुकारी॥ मुक्ती यूव बुधी जोहिर जम चतुरी बाध सुकावत सारी। छति रमहेत देखि दोठन की कोटि मरन वन मन बन बारी॥

ङ्गुलन म्हार लकी संग अलिया।

इस्त पड़ी मिगरी दिश बलिया।

कप्त करिन हिडोब लेनित नः गुंज बलित सरपू तट यीलया।

दरमन पन वस्त्र बोमिन बुनि मरनत जल हरपत यरि पलिया।

सीतक मीरमभीर धीर वर गन गभीर खिली तक किया।

लवि समरेव उमग आगर को जवन सहर की गलिया।

#### विनय-चालीसी

#### थी क्पसरस जी

थी सियागरण जी महाराज सबुकरिया जी के आज्ञानुसार थीं राजिकवोरिवरशरण जी (परमानत जी) ने टीका कर के औरियेटल प्रेस (अयोष्या जी) में ई० सन् १९३२ में रणकारा ।

छन्दाना । इनमें कुल ४० वेहें हैं। रूपलना जी का दानी भाव है। इसी माव में भावित होकर आपने वे अनुनोल दोत्ने दिन्हें हैं। भागा वही समुरी और आवसनी है।

#### उदाहरण-

रमुबर प्यारी लाइली लाइलि प्यारे राम ।
वनक भवन की कुंच में बिहरता है मुख्याम ॥
गठबहिया कव देखिदों इन नयनन नियराम ॥
कोटि पन्त छवि नयगगी लीजव को टिक्काम ॥
रग रंगीली लाइली रग रंगीली लाल।
रंग रंगीली जाइली नय देखी सियलाल॥
है भीने पूर नदिनी, है भीतम निवसोर।
नवल वसू की वीटिका, कीचे नवल दिन्योर॥

हुंस बीरी रभुबर छई, सिब मुख परूज दीन। मिया छीन कर कंत्र में, प्रोतम मुख घरि दीन॥ निर्माल सहचरी युगल छिब, बार बार बलिहार। करल निष्ठावर विविध विधि, गत्र मोतिन के हार॥

# भूलन बिहार-संग्रहावली बी इपानिधन बी

थी रिक्त निवास जी, थी रिक्त अवी जी, थी रामसवे जी, थी रामसािती जी, थी रिक्त निवास जी, थी रामसािती जी, थी रिक्त हितारियों जी, थी बुण्यनिया जी, भी मरदू मणी जी आदि रिक्तिशासको के मूलक समी यो जा सह महाित स्वास के स्वास के सुण्यन समी यो जा सह महितारियों जी स्वास के स्वास कि स्वास के स्व

सावन आयो मन भावन की गरलावन मीहिंदी । पावस पापे प्रान पियारे प्यार अधिक मुस कौती। इपा निवास श्री राम रियक को अपरामृत रमकी॥

जनकपुर तीन गुहुतन आई।
मुख्य मानि मनारि मना जन वाद मनोन बनाई॥
मुख्य मानि मनारि मनाजन वाद मनोन बनाई॥
सदम मेम मरे जनारी मिनिय्म सिमिन्स मराजाँ।
असन नमन तन अपर मृत्यो उपमा समन निर्देश मुद्र दिन पुत्र पुत्र पति मान्य रण रेंग छनि छाई।
अनु छित्र अंद्र प्रस्य पानि ने जना निमान तनाई॥
प्रमाम मुज्यान मेलङ मानन राम मना प्रमान स्वाप्त मान्य मना सुराई॥
विविधि मंगार बदन मामानी नेमम मम्म महाई।
प्रित्म प्रमान वनक साहली निन न रहेन नुमाई।

लहुर लिला लेन वै सर्थान हाम विनोद उम्हाई।

गर्म सुहावित खावन तकन वे हरित सूमि विगमाई।

गिमा बल्लम लाल झुलत हो जहुर रामगाम सीता लाल।

शाल कपन बम सुदर छलित डाडीलाल।

लाल पूपन बंग झलकत लगन चीर मुलाल।

लाल पोउ के चयन सोना अवर चीरी लाल।

शाल राखिया छाल गावन गावनि चव सुलाबति लाल।

मोर हम बकीर कोयल मनन वानी छाल।

लाल रीमत छाल उसर परम्प सब लाल।

हुए। निवाग गुलाल मी निरम बैन निहाल।

ए दोउ झूलै रम हिडोरी। दशस्य सत अर जनक मन्दनी पितयन मैं विगवीरी॥

हरी भरी भूमि घटा झुकि आई सरम् लेल हिनौरी। बानी निमल सबती सब गार्व वपने अपने ठोरी। नागरि नाम लिबाबत पिग को हरात सिया मुख गोरे।। ह्य दल गर दल रच दल पैदल कीट अग्यरे पढु औरे। उपचन माझ विज्ञनम बीले कीमल मीर चकोरे।। बाने बनन लगे चहु दिस मी मनी सचन चन घीरे। निरंतत नटी नटी लखु मीहन ताता चेई हान जो तारे॥ हिंडीरे मलला निया ज प्यारे।

नान्ही नान्ही वद पवन पुरवाईये सव थोरें थोरै।

परंत्र मनीहर खप्त कनके मानी मदन सवारे॥ रतन जटिन सुम डाडी मुद्धरि छवि पटकी मनि हारे। तर्षे राजत राम जानकी छेत मधुर सुहुकारे॥ चित्रपन दोड चित चोर परस्पर आगद रम विसतारे।

समें मृहायन सीमा परिमत कोटि मेंन रितारी।
"हपलता' मित गई झूफ्तो निरकत मुमित बिमारे।
"हपलता' में का गई झूफ्तो निरकत मुमित बिमारे।
करवहीं से चेतन हीय झुंठावत रम छाकी मतवारी।।
वर्षेत वारिंग रुगत सुहायन छूटत प्रीत फूतरो,
मीजत जे वह माण्य सराहत प्यारी वर्ष अधारे।।

को सुरा उपन्यो का कहि बरनी जिनमय केलि बिहारै। इपानिवास विलाग विलोकन लोमन परम सुक्षारे॥ नवस्त पिय प्यारी ज् रहुन मृत्यत्ते।
मुर्गन सिपासन नेह नवल दी उसम नरी छवि पार्च।।
आग अनंग उसम सीट रम रमन विनोद उपार्च।
मदन मनोरम घटन छई झिरचाह चपर यर्पार्व।।
मुनानंकृत सल्प मृत्य वर बादुर गर्म जनार्व।
मुपानिवास प्रमाद उपार्थिक देखि नैन कहार्यं।

कीतें बसन सबि जसन धुनि कल ककक सकेन सिंग ननी। जनु जोति दजेरी मिली सज़नी नरद बादर चादनी। भी राम बात सु अग मिल्हे नुमा सीभा सी हमी। अनु काम पार्वम स्वास चन से तद्वित चचल रम बसी।।

मृत्र पुलन धार्नन सरित बर जहां कृषि भावर हार हारै।
जनु भूमें इट्ट मुकाम सेकन मिरावर पर रेंग मेरे।
मक्ष जुब जुन तिमु बिनान बहु और कलन लग़ावही।
जनु अविन अगवन की मुकीरन बैट खूनि सब गावही।।
कृति अपिट होरे देत गविचा समिक हाई जल तमी।
जनु मत्त्र रीन हार कृति ववन चरक कीरि कर मर्सी।
हुन मत्त्र नम फूले मूनत जहां गहुन मत्त्र पर दूर होने
जन् त्राम छव अगव बानी दूषम उच्चरे।।
कृति मान नक मुनान कवहीं प्राम प्रमा बारही।
मृह आति नित कृति जानती वर रूप दूपनि निहारही।।
मृह हुनती मृत्याम परा विकास पावि रितु कहमी।
फूलि जास हुया निवास की नित बरन परका न्या रहां।।

झुलावन राम भीनक पटरानी।
नेह नाह को निरण नागरी नेन मं मुख्यानी।।
नेह नाह को निरण नागरी नेन मं मुख्यानी।।
कर गहि डोरि वकी द्वान की वित्तवी चन्द्र कुमानी।
क्यानिताम विलाम मगन प्यारी प्रीतम के हिन हानी।।
मिल झूलन गीचा राम थीउ नमरम हिडोरी आयु मेले।
अस्त बमनान मुख्य झलकति मुगन मीनिव मनहार गर्छ।।
चतुर निकातिन नाम निया ई स्वाम आर्थ मुद लाज टर्छ।
मुख मोर हमी पिय और कमी पट मुख्य में दूब और बर्ज।

स्थाम गौर र ग एक भयो भनो प्रेम मिघु छिन यय छै। यो कंड परमभूल छाय रहची नव कंत्र नवक रम नेह डर्ल ॥ यकभीत बाररी गरब उठी हार ज्यौर बन्यो अलिकान पर्न ॥ मिजया नल क्रेसिक्ट गाँर म्वी ग्याय मुरे रित राम छन्छै। जहुआर ममात्र विराव रहचौ मनो भींद बाग मुक्क फूर फर्न है। अति नेह हतान विशास बड्यो केलि हुगानियास ने नैन नले॥

निया रबन हिंडोरे बूर्फ पिय जू के सग।
प्यारो नेह जनाकू कर डोरि जुलाई गावत प्यारो मृन परम उमग॥
कोई गरम हिलोरो रिया करन निहोरों मन नावरे हाय तनत रत तरिंग।
विया रोज मीज दूग मैन दर्दे अणि चतुर समारि मिलाये केंग।
रस कुँकि रके मिल नैत पने देंशि कुमाने अगिन अनेग।
रस मौज दर्ग सल मेन पने होंल कुमाने अगिन अनेग।
रस प्रीत वरी सल यह मारी हपानिवास हकास कुमारी।

सिया रहिन हिनोरने आन शूने छैं। दीड गरवाही महलन शाही छाब रंग सगद फूनै छैं। सुरीत हाटलाल मेंहें सुहादनि मध्या फंजन भूते छैं। इपानिवान निया थिय गोमा देशि सखी जन फले छैं।

मात्र रा भीनं प्यारे सूलन कोल। कर सी कर दुग मों दुग मब ने हंस हुत वोलै दोउ रस भरे बोल॥ काग मेम अनुराग उपारण मुघर मुगट घट उट पट खोल। हुएनियानी हुकी मन दोन्हीं जानकी बर कर घिर निस्त औरण॥

इन नई रीति निहारि बाइधौ अलिन उर आनन्द। दुध कॅब प्रजुलित लाल के निरणत सिपाश मूल पन्द प्यारी बदन जलजान छवि समर्थद अलिश्यि नैवार रेप्तान करा न टरण छिन छाने छके दिन रेन।

रिप हार प्रस्ते बुहुन के स्मी बळी शोंका देत॥ सुर्सी न शोकिंग अपटि उपदो नवल बिन रन लेत॥ किंनि अनित नम शुक्त बिना प्यारे छई मरि बंदग में मोद सिन्न सुरुन रूगे छिन छके बदन मर्थक॥

मनम्म गरम ज्ञान एवे अति ज्ञामन जोंटा देता प्यारी निया उर नठ निषयी अली मो रम स्टेड ३३ इक अन्ती युगपट ग्रन्थ दै शिर मौर मौरी धराय। थे ब्याहता बन लगी ललना मोद हिय सरमाय॥

आदोल केलि निकुंब यहि विशि झूले मिय रपुलाल।
पूनि विश्व वन मन मृदिन ममने रूप निवि सुनजाल।
कोटिन अलीगण या शांमिन रूप सुन की मृदि।
जिनको निर्देशि रहि लाउन अपन उपना करि।।

हिंडोरे झुलन मिय ठहुगमी। भून कीरन उमिला माडवी रूप बील युन खाती॥ सची डिडोला नाम रिवावनि चनुर सखी समझाती।

मिय कू सक्तव रही नीह बोली अयअपी मनमानी।। निय जूनन ज़िड़ीरे रिय गम बनी। चरजू ठीर मोझ बट छाड़ी मफ मसी नव नेह नदी।। पहिरे बयन मुरंग मुगंबी जूदन जहिज सुरम मती!

गावत ताक रगीकी शामन एमं मालिम बर्कहारी समी।। झूलम सिब पिय भाव हिंबीरै। धन भरजन विज्ञती अस चसकत बरमन रिप्तिम बेलिन मोरै।।

त्र्यों ज्यों श्रीतम रमक बडावत निय दरपत पकरत पट छोरे। रममाणित विमन्त्रादि मधी नव नाचन चेह चेह तामन तीरे। हिड़ोरें झूनत मिय प्यादी।। मरनू तीर हिड़ोल कुँत विच मुन्तह की डारी।। श्रीतम रमक बडावत वावत करि अलाघ चारी।

इरफ्त लकी दसन रम कार्माह हंगत मची सारी।। वैद्री पिस प्ररि अंकलीन सिख बड़े प्रमोद मारी। रममालिन यह रम बिनोद लिम रनि पति बलहारी॥ हिनोर सुलब स्थार किसीर।

हिडोरे झूनन कुगन कियोर। स्वाम गीर मन हान रुकत दोउ अंग अग अति किनकोर!! मूग्न बनन मरम रम छवि रूप उम्मन जोवन शेर। करवन पान परम्पर रोऊ निरमत दुग की कीर! हुंग होंगि अभी मुह्ति मन गावें झोंना दे हुदू और। समाजिन छवि निरम्प हुदूंन की वास्यि काम करोर॥ हिंडोरे झूलत भर अनुराग। तिम जू के मीजे गुरग चूनरी सुभगराभ मिर पाग॥ गावन राग मनार परस्पर छवि छहरत बनवाग। विद्यनगय मून निरम्बन हरसत सरसत मरस सुहाग॥

धीरे भीरे मून्ते लाल निया मुकुमारी। रूप रमीली रूप मय मूरति सनियन प्रान अचारी॥ पत्त बदत नृग मावक नैनी दसन अघर अस्तारी। करनि तन श्रम बिन्दु पिरानत सरवू सली यलिहारी॥

रम महरू मध्य थिया, "यारी दोळ कुर्लै चहुँ रिच मन्दि ठाडी पावन मकार। विद्वम पटली रानै दामिन की छवि लागे ज्याम अग घटा में रक्ती मुहारे। उड़न बनन मिनकेम छूट गहे लिन कभीलहि परहि न मन्हारे। मरजू स आजु स्वामिनी मुरंग अन्ति ने विकोक मली नम सब वारे।।

प्यारी संग झूळत पीनम प्यारो । मुद्द मुमक्यावन मोद वहावन नव जीवन मतवारो॥ रिमि मिमि रिम शिम मेहा वस्पत गरजत वावर कारी। गरक गन्नी मिप रिच छवि निरम्बत जीवन मान हुगारी।

शूक्त मिया राजिब नैन। रतन जड़ित हिंडोरना मिल राम सूच के अँग॥ स्थान अंग पर गौर अन्तकत दासनी यन गैन। मैथिकी रपुकीर मोमा निरक्ष न्याजत मैन॥

नाम पिसकी लेंहु नारि ज्यों नक्षित मत चैन। सी जामकी निह लेंग मूल ते देत छोजन तेन॥ सी जानकी निह लेंग मूल दे देत छोजन होन सी जानकी निह लेंग मूल दे देत छोजन होन परस्पर मूलन झुलानत वदन मचुरे वीग≀ अविध पुर निज केंलि दम्पति अग्र आनन देन॥

सूल्त राम राजिब नेता। जनकता मत मुख बिनाने तरिन ज्यो पन गैना। दूरे सूल्त मनीह कूल्त रामित पोलत मैना। जाल के उर लागि राजिन नियम नेता जैना। परमार जनूनमा क्षेत्रक बदल मधुरे नेता। जावर पन निरम बनिता जब उर सुल देना।

## सियाराम पचीसी

मदारो जाल बैस्स (सहादराजन, पुराना जीवना जावनक) हारा किए हुए इत ताबह को मेड छोटे लाल तरकीचन्द (बनाई जाएं) ने रामा विदिय्य मेल (फैजाबाद) से अब्दूबर ता १६०६ है में मुदित तरा कर प्रकाशित किया। इसमें 'गिया मोले की जबूति', 'राम सावदों (नीलम) नतीना है। 'हमी मोब पर पच्चीश कविश्त-गर्दये हैं जो बड़े ही मतनीहरू और ग्रेम हैं। प्रतीन हांता है, इस समस्या की पूर्ति स्वया भी मदारी लाल ने की है और एक हो प्रतीन पर में पच्चीस कवितन्त्रवेद यह है। प्यारे तमते हैं। भागा माल सुषरी प्रवाहमयी और अभावोत्सादिनी है। स्वयंप का प्राता न से बारका आकर्द कर लेना है।

#### उदाहरण---

हतै उदी सजतील हीना है।

हते प्रेम पूरत है उदी प्रेम पूरत है,

हते उदी रोज अबि मेचन पति दीनता है।

हते उदी रोज अबि मेचन पति दीनता है।

हते नमान बानी गिरा देशि गिर मिया,

सोने की अगुठी राम नीलम नगीला है।

नैना अनिवारे सृग संकटन से ग्यारे,

हे बाोमा के चिरारे सृदि मानी जम मीना है।

हम्मू सो सीच दत दाहिम लखाने,

नामिका मी कीर राहद कोविला प्रशाना है।

हिंदु मकाले विट पेच भुजदचड मानो,

मानो बनाने सेय विदार को छीना है।

मेरे मन अनती मून अगानु दिचारि दिया,

सोने की अगुठी राम सावरो नगीना है।

एंरी मुन आजी आब रेपे हैं कुपर है, आप फूल फेन तहा रस्स आब फीना है। आई बा परी में मूचि भूतन ना एकी छिन, कैसे करू मीर मेरी चित्त चोरि जीना है।। बाणां सकुवानी आपी किसि बहें हुए, गाती की धानी हुज्यानी जोगी वारि संब मीना है।

हते मृग अंक मृख उते मृगराज कक, हते मृजराज गति उते सर मीता है। ते नेन राजनीय उत्ते अवनीत. महित महारी कहूँ चरमा मब सार्च निया,
भोने की अनुर्द्धा गाम नीलम नियान है।।
कन में नमन रमा तह में दिसाल जम,
नान ने उनात पूज दक जब जीना है।।
चुक तुइ गामिका महान्त की मिर छीना,
कोक्जा को बाजी मई बाजी पर छीना है।।
केहरि मो किट बूप क्या मो मुम्मा,
कप काम चार चंद मून हम पूज दीना है।।
कहुँ रामकाल जोड़ी होंच हच्चि बनी निया,
को जे की अनुजी राम नीलम नियान,

#### भजन, रसमाल

शी वेक्टेक्बर क्षेत्र से छवा थी हरिणरणदास जी के पथ से मीताराम के खागर विहार एवं विदिश्व कीकाओं के पद सामना और गाहित्व बोनी ही दृष्टियों से बहत्वपूर्ण हैं। श्री हरिचरण बाक्जी ने प्रंच के अन्त में अवना परिचय दिया है—

राज्य है महावली जग बाहिए सुराकी लगा।
मौजे मैकवली पवहारी जी को बाग है।
भी क्याणी बीता आदि राज्यास महराज्य।
जिन्ह के निधियातर निवारण ही हो काम है।।
निनके लघु शिव्य हरिवरणदान पास निदा
कसबे गोपालपुर जीले सरसाज है।।
राजी हरियानि जी के मंदिर महब एहा।
भिनन रम मार्ल कहि तही सुष्क आज है।।

सन्त् १९४७ के भावपर कृष्ण १० रनिकार को थी हरिकरणसास जी ने यह संप पूरा किया---

इसमें मूलक विवाह, मरपूनट विहार, हीजी, बाटिका विहार, जलविहार, कनक प्रवन-विहार के गेय परी का खाला जच्छा मझह एक साथ मिल जाता है । सभी पर्दी पर राग-रागिनियों में नाम दिये हुए हैं । भूकत भूकन बचच रगोले। पहिरे हित्त बस्त वर भूषण काँट मुकुट अभक्षीणे। कहि न नकत खाँव शेष गणेगड्ड याग्य की मति हींके। अति मुल माजि भूकाबति तिय गणि मोजित तन पट गींके। अत हरिन्दाण याज जोरी यह मीरे दिव मां बसींके।

दंखु छिंद मुक्त की मानी पित्र घोटि है। श्याम तर राम पत्र भूग गांभिति भिया भूतन दां उपरत्रु तट हॅमत मूल मोटि है। सन्दु मणियन मु दिविक पट्टू को जीड़त हरिन बार्यु वमन नग स्टेन विक चीटि है। देन ब्रोड सोल बहि स्कत पीवाम प्रिया कहन हरिपरण मोहि विशव दूब सीटि है।

> राम निवा के मुकावे सित मुक्ता। कटि अगलम के छड़्या पहिरे मारी मुरग रच मुक्ता। हक्कत हार हुमेंक निकरिया मिर मेंदुर कर कुक्ता। मजरी गावै तान मुनावे थी मराबू कि कुक्ता। जन हरि चरण रहम सावन के तिसिरन छवि एह मुक्ता।

भूकत निवा संग प्राण रिवार।

रिव यत कोटि केट बुरि। निरखत बरब सपक चरद छवि हारे।
मुडक सनक अवन नवकन रह आहि अवन्ये जनु करत जो हारे।
माल विशाक निरूक घोरोचन नेन मक मरिन्य रतनारे।
नामा मिल नोमिन अधरन पर पर्छ बैबती पाठ मेंबर।
माम मिल नोमिन अधरन पर पर्छ बैबती पाठ मेंबर।
माम मिल नोमिन अधरन पर पर्छ बैबती पाठ मेंबर।
माम मिल नोमिन अधरन पर पर्छ बैबती पाठ मेंबर।
माम मिल नोमिन विशाहन कि नवनान चोरित हरूव हसारे।
मावन पन पम महा चहुविमि तो परवान मेंब पटा निनकार)
मावन पन पम महा चहुविमि तो परवान मेंब पटा निनकार)
महान पन पम महान स्वीचि पर तन मन बन मरिया सब बारे।

आर्न्न निमादर मुख्य मुख्य ।
मावन अधिव मुहावम पायन छदि छावन मारे कुळे ॥
बकुण करव तमाल देवतम वन प्रमोद मन कुछे ।
क्षेत्रिक नाद मान महत्वरि को मुद्दि भूति मृति मन मुछे ॥
काळन साथ मणा मब बति ठिति मिया मसी मम मूले ।
के मख्या नाद स्वारी को उत्तरी राजकम मूले ॥
मिश्रम सम बोर रेनम ने हैंग एनिन मूल बोले ।
वन हरिवाण विजोगन अनुवित मूनन मान बेहि मूले ॥

आज रामश्याह मुनि पुर तभे अें औरि मुनि सार्ति के विमान देव देखवे को आयो। मिनित में वितार रच्ची हरित वेणु पर सच्छो मानित नह शरह सच्चों कर्मुन एवं अधी। मेंदे बारों कुमार कुल पुर दोव मुनित बचार चीत मितिह वान मान मुनि चन मुनि गयो। मारों देचि आहि जोई दीन्हों नृष ताहि भोई और्त्त कर नवर हरीमरूण सरण पायो।।

# राषां जी के उनीदे नैना।

स्ट पट पाम अलक मुख विषुरे बोलत कर वर्ज वैना। मोतिन भाल गर्ने विच हरूके सलके खिंब दिन देता॥ इपुक्ति दुमुकि वमु परत परित पर गति सलि लानत मैना। अम हरिष्टरम कमल मुख योषत मो सुख रोप कहै ना।।

मोरं मन में बसी नृप लाल लली। इत रचुनाय स्थाम सरमीवह उत मीता चंपा कि कली।। सोभित मन्या महिन रचुनदन उत राजित मिया तम अली। क्रीट मुक्कट कुदल सृति मोहें मिया कि चन्द्रिका विद्रु भली।।

सर सोहाई निहारों निधा नीको। केदली गंडज गाम रिहासन छरत सानु छाँव फीको। रिहि रननी अवर्षम कुरन र नोसिनत सप छिए सीको॥ सुरभी छोर विछोति विसक विधु सरात पोम असी को। जन हरिजरण निरस्ति जोरी युन हरखि मोद सींग नीको॥

भाकि री आज चलो भी भवप नगर नृप कुंबर संके वह काय।
पहिरे बहन बनती जागा पहुकन मोती छाय।
भहरित बहन बनती जागा पहुकन मोती छाय।
भवित्रारि नैन मिरे मुक्क करो निक भाग।
भवित्रारी नैन मिरे मुक्क करो निक भाग।
भवित्राय मुक्क मारीहर माथे गाछे पाल सुकाग।
केंगर कोर माल भूति कुंडल छलता मनन तन जाय।
भुति होरी गोरी मब बनि ठिंग पहिल जय मारिव मुहुत्य।
जन इंटिमराज काम मरुज् हाट निरस्तव जनि जनगम।।

नवामें हरि काम तृष शोरी। गम सवा रिपु बदन अरतः अर्द रुवन रम झोरी। पकड़ि अनी मिथिन्या उठी के मोतिन उर दोरी।। एह सृति मिळि कुबरि संस्त सुदरि प्रमु पटुका छोरी। बन हरिषरण दोड दक्ष रमवस उसक जुमठ बोरी।। देशि के मुन्दर स्वाम बाम नृष दारत्य की कीटि धनकाम मद सोभा की सदकी। भीट मुकुट कुडण कनमाज हार पुकुटन को विकिमी कणम दाम नुषूर पन सदकी। ऐसी विकाई हरिचरण हिंच छाई आच मुख की कुताई विचि कोटि छीव छटकी। पाई पुरतारी हुन रोगि को विवारी वारी पारी प्रियनि एसत बग दुटे छात कटकी।

#### रामप्रिया-विलास

भाव की रमसनना एवं मध्यन्य की अनन्यना का मुंबर मधुर निरक्षिन । राम रागिनियाँ पर प्यान विशेष हे और स्वक है गेजना । परन्तु कुछ पर बड़े ही नजीने और अभावपूर्ण है। भाषा टकसाली हैं, अवाहनयी।

> राघो प्यारे बाज वेलें होरी विशोधी सम । कुंकुम अगर कपूर अरवना मृगमद कीच भवीदी अविदा की धूर-उडावत गावत

यूम मची चहु औरी।।
त्यारों परम प्रवीण त्यार भी पकरि मणी भुण रोशी मानदू जलद शक गहि शामिनि
लिर शीमानी रण वृष्टि करोशी।
राम प्रिया दोड निर्दाव परस्पर हृषि श्रिसके मुख गोरी वर्ष सजद लुरि जुत परस्पर
विजय छटा लिश मानि चलो री।।

बिजन बाँकीहाँ पुष्प मालिनि मनीहो, बस्य भूवण पर्नहों मिनी एकक विश्वेदों में १ बीरिह छमीहों प्य पक्त दर्वहों,

श्रीरह छन्नहीं प्य पक्त वर्षहों, भार पानर पर्छहों दावी राषरी नहीं हों मैं॥ अनत न जैहों न तु बोना मुनैहों निज्ञ रामप्रिया

मीन काहूँ और भैव नेहीं मैं। राजन के राज महाराज राधवेन्द्र राम

आपकी कहाय अवकाह की न ही ही मै॥

भै दादा सोमानी कोऊ जतन यतादै कोय॥

इश्ह दशा कोऊ आधिक जाने भी रग रातो होया। अलम अगोचर मेज पिया की क्योंकर मिलना होया।

रामप्रिया को रघुकुल भूपन राह देखैया होय॥

## भक्त-प्रमोदिनी

अयोच्या-निवामी पं॰ रामजोटन मिथ रचित 'मनत प्रमोक्तिमी' परम प्रेमामनित के रम म पमे पदो का संग्रह हैं। आकताब प्रिटिंग प्रेम (कैत्राचाद) से १९२२ ई॰ में स्था। द्गन विच विम गयो राज कुमार।

जिया मानत नाही ए तरिमि रहे दोक्र मैन दरस बिना कैसो करो दसरष के ठाउ ये तो स्थवन्सी दिलदार॥

अलक झलक घूबुर बार्ल चिकनारे बारे दूप रवनारे प्यारे कोटि काम वारी डोरो लीटन के जीवन अचारे स्कूमारे बारे मन्तन प्राण अधार।।

प्रभू मैं बटिया जोहों तोर। अब रही आग एक तोर। लागे अवाड मेप नव छाये शिया भीर नहीं हाल पञाए। परिद्वा पित पित कोर मचाए क्वा करो ब्लस्य के छोर सावन में सबि झूले हिसीला, मावत गीत प्रेम रम बोग मृनि मृनि दंन विचल सक्कोरा रमुपति हरी विपलि सब मीर।

भारों मान रेन अधिमारी गरजत घन वरनन अति बारी। कोंचन मुने यह दिवा हमारी देखी दयानिकि अपनी और श कारों कुआर शरद कहतु आई चले पियक सुन्दर मग पाई। पैहें कम पिया गर्ने लगदाई छोटन कहता दोंच कर और श

रहम कैसे नगरी तोरी रे भाविभिगा। बीहा प्रीति करी मुख लहन को इत उन बीड बन जाय। निदुराई प्रभु भन करों दोनों सुरत अलाय। लगड कीह कारी।

करम कुटिल की फेर पड़ी, चलत न कोई उपाय। हुम चाहों पन में बने सपदों सब मिट बाय। होम भाग अगर हारे में मेवक तुम स्वामी हो मृनियं कॉयाल राज। अब दी निवाई बनेगी।

बाहु गहुं की राज। किलिर मेरी सगरी तोरि रे सवकिया। अवय गगर मरम् नदी मंतन की दरवार। सिय राम तहा वमत नित लौटन के रमवार। अवय की दगरी वपन सावटिया॥

# सीताराम-नवशिख-वर्णन

# प्रेसमधी-कत

सीता और राम के नश-जिल का यह वर्णन विकट साहित्यिक दरिट से विशेध जल्लेखनीय है। शब्दों में दिव खीचने की कला में प्रेम नावी को अपूर्व मफलता मिली है। लीला दिनोट का अन्तिम अश, जहा मिवयो ने राम को लेंहवा चोली पहना कर स्त्री-बेश में मजाया है और मीता जी के पास गीने में आई नई वह के रूप में प्रस्तृत किया है वह दस्य दर्शनीय हैं। कुल मिला कर इस मुख की मात्र माहित्यिक देख्य में, प्रम की देख्यि में, परम मग्रहणीय एवं आदरणीय मामर जायेगा ।

कैथाँ पारिजात के समन की ये पायरी है आवक सर्जाग अनगब रह भीती है। जग चतुराई की कुमलताई पाई तब मलमा ममूह की विमास विधि की की। पनि को अनन जानि रनि कब दिव आनि एच बान वानन की गामी धरि होली है।

विधि हर मेरे दम मालन की माग धली प्रेम सम्बी सिया यद आवरी नवीनी है।

है युग सम्भ ए कपन के पलना पग झुलन आए सिगार है। प्रेम सली मन डारी तनी गति हंगन की भी जलावन मार है।।

गावती गीन अली विशिधा रघनन्दन नेह नचावत हार है। पीन सदार बनी चिकनी ये विराजत जानकि जान उदार है।।

नीलम नीली कमी ममी है मध्य कचन के तन जाति केवी मियार पांति माजी है। आई स्याम तार्ड की निकाई मब मिमिटि के बाहि देखि देगि रोम रोम पिय राजी है।।

भीति दरमात है विद्याल छवि सरमात रूप मधामर में मेबार सी विराजी है।

प्रेम सन्ती मेरी जान सुलमा लगृह राजी गृत यन राजी थी विमा की रोम राजी है।। प्रेम सली मलमा गरने उनडी खिथ चारु तरग पती है।

प्रेम प्रभा है तिया दरमें जिन पे परि डीठि हलीन चली है। देल्वे व मैनॉह जात नहीं पिस के चिन की विश्वास वली है।

धारे मनोहर रूप अली परमादिकि भी सिय की त्रिवर्ली है।।

बोरी रंग नील है किसोरी ज के गोरे गात छवि मरमात देखि कंचकी महाई है। नगत अदित बंदी चार जर तारिन की अमित निमा में ज्यो नखन छवि छाई है।। रुचिर बनी है नेह सो घेन सनी है जामें सपना धनी है प्रेम सपी मन माई है। उदज नवीन सर चारी है विहारी दग मृग फादिवें को प्यारी जारी मी लगाई है। प्रेम बमधा में निया अधर सुधा में बैन लॉलन सुधा में प्रिय अधिक मुखा से हैं॥

महत्र हमों है जनको है न करापि होता विवार में अहत है कमल मोद याने हैं। माधरी अनुष जाने प्रीनम नेः भन नैन यहत निरतन जो पियन पिया में है।

देखि देखि प्रेम गयी बारने करन प्रान जनम अनेक के अखिल अप नामें है।।

नैन भनिभारे तारे पुटरोक पान मारे भित्र पूतरीन वे दिरेक गनवारे हैं। कहु कमारे तीन भागर मुना सुनारे बक्ती विद्याल बारे जोर बांट बारे हैं।। सीन वें समेह सारे शीवा के शान प्यारे वस्त्रा व तरिव रिवारी है। मीन मृत सम्बन बनाए बिवि प्रेम मली'वारि वन व्योम बने करिवत विपारे हैं।।

या अनिवारी विकोशनिकों छवि गाइवे को विधि की बुधिहीन हैं। प्रेम मंत्री मिथिलेंझ सुता की कटाश के कोर गए मृत तीन हैं। मीजू समात दशानव की गुर धेनू सभानि सु गानत दीन हैं। रूप सभा की तरिभिनों को निविधील जहां हरिकों सम्मान से।

अमल कपोल पर तिरे मी बराने कीन देवी बनि आवल नरीनन समेत है। बक्ते मील मारी मो किनारी बनागरी कोन अकते बक्ति है। तरीम तर्मान मुख्यान लघु कार्ग मोदि उपचा न दीन्ही प्रेम मन्त्री एहि होत् है। एई बहु मागी आहि मिच छवि अिस छात्री परस अभागी वें बनत चित्र देते है।

मेचक नचन मुकुमार है मेबार है में निया जू के मीम के रिराज बिनाल बार। मीर प्रवार तम्मार मरकत गार प्रमान कुमार रचे मीटि कोटि करतार। उपना के हेत प्रेम सरी। बुधिवाग प्रमु करत रहत नित वर गए उपनार। भीर पच्छ जोर सब वपना नील धारे मन में व आवे तो बनावें विधि बार बार।

क्षीनी हूं दे मीनी हैं नकीनी निन निन होत भीज रंग सारी प्यारी भुगा सों सुपारी है। मब सुबकारी जारें मेथ माज शारि दारी दामिनी मी बहुना किनारी करतारी हैं। भारान की भाग ऐसी मुख्या नीहाग ऐसी स्थिय कुन्धा के जाहि निज तम घारी हैं। उपमा न आहे तो बतावें कीनी प्रेम गयी देखि देखि होन बार बार विलहारी हैं।

राजिब नैन के नैनन की छड़ि जानत नैन बिलीकि भये घित। सैमें विसार बड़ी बरती दूग मुदरता सबि आई सबें बीत। प्रेम सबी विनकी मुख्या जुंग कोटि को ग्रंस न आपु वहाँ पित। मीत मृगा अह संबन बागु से वै उपाया बरनाय करते जित।

नामी को निकाई जानि कीन पहुँ गाई जाने उनके दिरोचि को धमारे नए बात्त है। रूप सुदा प्रक्षी परिष्ठाकल पंकीर और 'रोक्क की राजी जाकै पुरक्त से बाल हैं। विवकी निमेनी मी अधिक मुत्र देनी येनी हंगन की आपत विविच बनी माल हैं। प्रेम मन्त्री मेरी जान मुदुई बनायों यह पादा निमार को लन्दित बाल बाल हैं।।

जपा जानु युगुल विकोकि रुपुर्वीत जू की उपभा को विरंशि विरश्वि पछितात है। कदली के सम्म जे बनाए बहुतेरे वे तो। भानि छपु आयुको कम्पत पात पात है।। मत्त गजराजन के कीन्ते सुडा दंड फेर वापुरे लखाय के निकारि दण दांत है। विधि सो न अबै तौ बताबै कैसे प्रेम सली इनकी समान मीहि एई दरसात है।।

कवन की मुबरो बिछिया तुम को सहंगो अविधा पहिराद हो। कंचुकी माजु गवाद बिरो पहिराय चुरी अवताब बनाइही। माग सवारि के प्रेम मखी थिर सेंडुर दें फिर अक कगाइही। दे तिस को छीव सन्दर जु हम छाडिकी व के अवरि नवाड हो।

षावक लगायो जन्न जात ऐसे पायन ने चिक्तिया गरिकत हूँ अधिक छोंडे छै। पूचि रह्मों चेर बारों सहस्रो महजर रंग तीन्त्र चरतारी सारी कचुकी सुहाई है। श्रेम सच्ची जग अन भूचण विधिध नामि वह यह कहत क्यूटी गाहु स्टाई छै। सुभगा सजी सिया जू के तुरत हर्मिकयों नवक बचुटो एक सामुरे से साई है।।

### फूल-बंगला श्रीमीरसवाजी

थी मोदलता जी द्वारा नपादिल यह छोटा मा प्रथ 'फूल बंगला' भगवान राम और संपदनी जानकी के फूल रईगार एवं युगल विलास के पदों का एक नग्रह है। इस संबंह में सब प्रकार की सरक रचनाएँ हैं।

त्ति सुमन श्रांगार, दोऊ मोहै भरे प्यार, छाई बोमा की बहार कुलबंगला में । दोउ गर भुज होर, होरे दुग पट डारप्रेमी-जन-बिलहार-कुणबग्ध में ॥ मन्द मुसके निहार करे हिला आरस परम-ग क्यों क्यार कुलबंगला में । साही बासी मदेशार, गांवे गृणी वय धार होन गुमन म्योडार कुनबंगला में । पन्य स्वाप्तिमीहशार-क्या राखेशरकार घोर नाये जब बक्कार कुनबंगला में । रंगे भोरे नवना कृष्ण शोभा। ध्याम ग्रीर मिलि अनुगम झाली मनह मेच संव तहित दुरेता। अररस्परस्य गलबाही दोन्हें तकत मनोहर मुदु मुक्तिता। पेट पटिका नामा योच नव शोलत कुंडल कर्ण मुजेता। भिज्ञान नवनित्व स्वामिक देवना भाव क्लान वर्तना।

विन देले नयनवा न माने हों। जब में लवी दून प्रावृद्धों मूर्यत रूप मुखा रन वसकाने हों। मुख मरोज मकरूद पान किंग जम मगुकर मन मस्ताने हों। विनि गाति और चकोर विनोक्त क्य सुवा रन व्यवकाने हों। अहह मुजान राम विच गुम विनु वर्गन चीन मन की बाने हों।

नैनन की बलिहारी हो श्री श्रिया थी। भाव मरे रन भरे हैं मनोहर पृद्य्य अवय-विहारी हो।। भितवनि नयज बहुत विन बांस्त, मुर्रात-हाति बति प्यारी हो। अंतर विनहीं मोहावन बावित, वर्षा वन मुख्यरों हो।। मंगे प्रेम प्रीतम पृत्रान निन, तथन प्रमण विहारी हो। हैमणता उपमान बारि सब, अन्मिप रही निहारी हो।।

ये दोऊ चन्द बसो उर मेरो।

रमरम मृत थी जनक निवनी अरुण कमल कर कमलम फेरो।। बैठे कमक निरुद्धामन जगर, आस पाग लक्ता गण चेरो। किला भुजा दिये अन परचपर, सुकि रही केन करीकन पेरो।। प्रशासनी मिर चौर कुलाबनि, चन्द्रकाल सन हॉन हसि हरी।। राम माने छनि कहिन पडन जब, पान पीक मृत्र बुक्ति-सक्ति पेरो।।

स्वाम अंग बनन मूरंग मोई मंग बचु नावत तुरम चाळ चलत चलांकी है। चंत्रन करन नग रम घणी माळ उर साळ में निलक मबू मोर दिर ढाकी है। चल्त मुख मन्द मन्त हागी आनत्व भरो गैन अर्रावत छवि चल्द मनता सी है। चलत मुख मन्द्र मन्त्र हागी आनत्व भरो गैन अर्रावत छवि चलांचे बनो झानी है। साको चेंद्रि झानी यह बाजी च्यो ताजी नह सम चुन्हा की पर बाजी बनो झानी है।

वाणिद बरत बपु विच्लु मो नमन नन्यो जाण शाणा मन बंत जाह नीरता की है। विविध विभूतन क्रियाल बनवाल बनी बाम में बिराजती त्यों बेटी बमुधा की है। विधु मो बदन बर बारिज तिजोचन हैं बिहमनि बडी बाधा बिदरिन बोकी है। बमें रम रंम के बनव जुंबे बोध नीच निदय नीर राम की विभक्त बाकी झाकी है।। सीता तडिता के तन बसन समान घन धनस्याम तन पट हाँत तडिता की है। मानो कन नीत कन धीर पून मिया, नैन काल कुजहूत मेनू आप्ते रिक्या की है। पैले रम रए मणी भोगा दोऊ दोहुन की, मद मुमक्यान मीद भीति मित छाकी है। सीनी कोक शार्ध विष कतत न शाफी

अस राधव निया की जस बाको वर झाकाँ है।।

जुगल कियोर भीर स्थामण समेह समे, लिख मुबाहु कल कठन कमे रहें। केंक्रिक उछाइ छवि छाके दोऊ रोहन के लूटन आनन्द सीमा लोभन तमे रहें॥ फेरन विलोचन जिलाल स्थे विनोद

माने राने रम रग मणि हेरन हमें रहें। आनद के कद दोऊ बद रचुनद मिय मरम हमारे हिया कमल बसे रहे।।

# सीताराम संयोग पदावली परमभरत को बैजनाय कुरमी

भी बैजनाय जो राजावन-मण्यशय में एक परम प्रवीण भनत माने जाते हैं। इन्होंने राज-चरित मानस की टिन्पणी किन्दी तथा घोसवामी तुकरी दान वो के ममल प्रचो का भावापे किया। में स्वय मामस की एक मक्क क्यावाचक थे। गीताराम सवीग पदावकी की प्रति वीके एक सामान पर कीचों में, जुनाई मन, १८८० के की मुखी जनत विद्योर (जिल्कान्द्र) के छापेवाने में, छणी प्राप्त ही। बारन में थी मी जानकी के जग्म की मगल वयाइसी हैं तब भी रामजी के जन्म की बचाइमा हैं। तब में थी मी जानकी के जग्म की मगल वयाइसी हैं तब भी रामजी के जन्म की बचाइमा हैं। तब मेंवांग में रामकचा हैं और राम तथा भीता के क्यायापूर्व के अवन-अन्त्र पर्योन पर परमाद बनके विचाह के पूर्व विद्याद एवं गणना में चर्मन हैं। फिर सुपल स्वकान के नाजा-पर प्रधाप स्वहार एवं सीजा विजास के पद हैं जो अनुमन और साधना में परिच्ला हैं।

> झूलत सीम शुलावत नारी। बनक कटित मणि देचिर पालने घोषित आगन रूप उज्यारी। कर कक्रलन गरिक देचिर पडूँचि या पगन पडुचिया क्नुसुनुकारी) मुखमा मदन बदन आजन्द निधि जननी निरम्पि जान बिल्ह्सिरी।।

छांब देति समन रचुनन्दन की मिपिका पुर की मब कामिनियां।
भूति कुंडन लांक खुरी अलके मूल चन्द्र मनां नित यामिनिया।
सिर करन कीट रिलंड परे वन माल गरे कुंबर अनिया।
सनरयाम परोर पं बारि बरोपट पीतमनां विर दामिनिया।
किट तून मरानन बाल परे गिन कीन कहूँ मुख पामिनिया।
हित सुर रूप मिलानेब की सब मीडि गई यन गामिनिया।
अब बैतागुम मधीन बन्यों वर योगि नित्यों नित्य स्मानिया।
अब बैतागुम मधीन बन्यों वर योगि नित्यों नित्य मिलानिया।

#### राम दना जम अजब सलीना।

तम नहिं सुना दोक नहिं नेनव ज्यां न हैं नहि आगे हु हीना। हवान अनुष भूत फालन की उप नक्षान निर्दाव र नीना। मुलिनि लिंद मुंल कर नापुरी फामिनि नहे गेंट मुंति हीना। औसर आनु राज मंदिर हैं छोने फाज परि कीना। मी पीडिनाइ ब्लाइ विद्य मीर्ड बोलि नवन लिंतर्जर र तोंगा। मैं मीरिअट स्परूप नव करिहों उसमों में न लाद उर होंगा। वैजनाप नीना बल्ला में निक्षम आनु पतिव्रण लीना।

# राम बनाकछु कै गया टोना।

जब से जन्मी मजी यह मूरित मूरित हिया से जात अभीता।
मय न काज उर में महानक नेह जुगात हो गर होना।
पैत फराम चुनी नैन से दिन नहिं चैन हैन नहिं होना।
पूर्वि चीर दुन नीहिं चीर कि होने कह बोरित महो ना।
पूर्वि चीर दुन नीहिं चोर्न कह बोरित महो ना।
पूर्वि चहत कुरू कानि तीर तह प्रेम प्रवाह कहें रोको ना।
मैं मिर नैन नौति चुन्द पट करिहो देह मुम्बित मोता।
वैजनाम जानकोनाम के हुम्स विकास सोहर मुद्धीया।

# देखु मधी छवि गम बने की।

कंचन मौर पौर चंदन िंगर अवसम बुति मणि मारु घर्न की ध पम जावक करुण कर राजन भूषण सक्छ सुदेश ठर्न की ध वैजनाय कहि कौन सक्षे यनि मृदु किट पर पट पील तने की ॥

### राज कुंवर बना राम सक्षारी।

मन भावत बहि जान न मोमन अरदेली छवि आबु छमीरी ॥

808

आमा वर कस मौर विराजन पीन वयन मदलंक इस्रोरी। करन बचन सनि प्रेम विवय हुई बैजनाथ गुनि सब हरपी री।।

रघवर रूप देखि मन भावत।

सन्दर स्याम सरोज वदन पर मदन अनेक देखि विल जावत ॥ चंदन सौरि मौर गिर ऊपर कुंडल थवण अलक अलकावत। भणि भारत छवि पदक ज्योति उर कटक पोत देखि सकचावत ॥ भीत असन कटि तहित बिनिदित चलनि मस्त मात्रग सजावत । पान खाति ममस्याति माध्री देग चितवति उर कहर जनावत ॥ दैजनाय मोहि मधि नर हत सन मन भग बाम राम गण गायत ॥

राघो जी बना मलोना भाई।

मन्दर बदन मदन लिंग लागत उपना किमि कहि खाई।। चदन सौरि मौर दिए दोभित अलक क्योलन छाई। बिहमनि मधुर फेरि इंग चितवनि लखि चित लेत चौराई॥ कुडल श्रवण लखित कठाविल कुजर सीथ छिव लाई। पीत वसन वग लसीन मनोहर साक्त दग न समाई॥ कमल भरण पर अमल महा उर नगन मनर अरुवाई। निरिंक निरक्षि अंग अस माध्री बैजनाय दलियाई॥

इयाम सन्दर रघनाथ थने की। छवि लिवि मन न अधात री माई॥

निरुवत ललकि पलक नहिं लागन देह विवय होड जान री माई। आठी बाम स्वाम रग भीनी का मन कछ महाल री माई। बैजनाय भूली सब सुवि बुवि दुग साधुरि पणि जात री माई।।

तेरी छवि ने हमारी मन लीन्हे।

मनियं जो सत्र कुमार सहज लाज कुलवनी बाला ग्रह्मन लाज अपार । निरमत तब मुण चन्द्र माध्री वन गनि गहि व गभार। चंद्र चकोर मोर धन चानक स्वानी बद अधार॥ गदिगति में तरनारि जनकपूर मन वरि लेद विचार। परत न चैन रैन दिन हमारे नयन वहन जल धार॥ **बै**जनाय रधुनदम तुमही जीवन प्राय

होरी आज राम निय फान रभेरी। यन प्रमोद फल फुल विटम गव दल भारन भरि जान लचेरी। गुनम करता बहु बोर विविध विधि महि विश्वित मणि हैमताबेरी।
पत्रल प्राम बहु दरण मगोहर कराक कोरि उस पीत बचेरी।
समित कराको रादत रिसे गरन विलोकता अधि सहुचेरी।
नवल हाली जलवेलि प्रिया प्रिय राज कुबर लिये उन्न बचेरी।
मोर उसिंग उछाह मर्र स्वा जमित जमित हुह और मनेरी।
मीर मुस्स साल रफ्त साजन स्थान स्थान सहि मोरी निर्मा साल रफ्त साजन स्थान स्थान साल रफ्त साजन स्थान स्थान

हिंडोर सूनत सिव प्यारी।
रंगभवन मधि लाल सुलावन गावत गुण नारी।
रंगभवन मधि लाल सुलावन गावत गुण नारी।
अर्जी कर्तो सो मिली गोनों निरवत छवि भारी।
रंगलं भूवण अंव धारी रंग गान करियांच रंगीत्वी।
नट तन मालनारी एगीली घटा सो धनकारी॥
गरिव पुनिव जवज वमत्रा सीव मोर गोर मार्र गोली सुलन सुराकारी।
बैनाथ बोठ छाल मुद्रान की छवि पर बलिद्वारी।

हिंबोरे माई सूलत युजाल फिजोर।
स्वरूप सृत अब जनक नल्यी अरस परम भूव जोरा।
पींग मुकुट मणि माल हल्ल की परन चल्ला चित्र चौर।
मुतास स्वृत्र असल नपन लीव कुंडल जनुरिंव भौर।
मृतास स्वृत्र असल नपन लीव कुंडल जनुरिंव भौर।
मृत्र हृंदन तम लवा मिसूपण नमत कमत जर कौर।
जनु चन तदिन विलाम विविध कांत्र सच्चि दृग चित्र प्रमोर।
मालितलक लीव सलक अलक को पलक सहुत महि कौर।
क्यों उस को तस हुंदें रस की वस हाम चरेगों मन चौर।।
मील पीत पर अद्भुत राजत राम कपुर दिव मोरा मोरा पीर वैननाय सद्धु हिंदा चौर से

हिंधोरे माई मूलत दगरम लाल। धीठ माभ तिथ्य जनक नेदगी कनक लगा ज्यो तमाल।। धीश मुभव मणि मुक्टु विराज्ज मंत्रहत विक्त मुमाल। विद्युरी अल्ब्ल क्योजन राजत मुँढल यवण विद्याल। पान सान मुबनशत परणर नित्तनि करन निहाल। रंगल बाह नेत जब सोंका उरसि जात मणि माल।। रयाम गौर दोउ अन मनोहर पीत बसन ढिक लाल। बैजनाय छवि लखि बिलहारी सिख गावत दै ताल।।

लाल बिन कैसे मन चीर घरै।

चिन देखे मुख स्थाम की घोमा नैनन नीर नरें। होइ प्रमात बदन क्ष्म देखों जियरा करू न परें॥ बैजनाथ कोड स्थाम मिलाई उरकी तपनि हरें॥

मोहिं इस्क पीर गम्भीर और नहिं भावे। विज देखे छवि रचुकीर पीर नहिं आवे। तन स्वाम स्वक यक निडेन पीन पट धारी। मुख सदन बदन पर मदन कोटि शिक्हारी। स्वर मुकुट पूर्ट मणि जटित तिकका मृति जामी। स्वरित कमक अकत की सकक पकक नहिं लामी।

धृति कुटल नैन विश्वाल कल्क कजरारी शुचि विद्रुष दिव अधरपर वारी। भूज भूषण गहित विश्वाल बान धनुषारी कटि कमें तूल पट रुचिर मदन छविहारी।

मुल चन्द मघुर मुसक्यानि विरहे घर मारे। अब बैजनाथ विरु जाउ दरस दियो प्यारेश

चित चाह लगी रचुनदन की।

कछु मोहिन भावत री गरिया।
मित मुरित आप वकोर भई मुत बन्द अनुप जहां लिखा।
छित देखि गरी नव नेह जो। स्व लाज अरी जब को रिक्या।
अवगाहन से विल्यात नहीं तन रमाम प्योनिध से अस्तिया।
तन कप उठे बुधि मोरि मह यन देणि नया। शहि को स्विया।
अब बेजनाव निह छटि को ना नाया भीची पको भीचिया।

राम मिय आत्रु वने परभात। शीम मुकुट इत ललिन चन्द्रिका कुडल श्रवण मुहात॥

मूनर मग वमन पीनाम्बर शौधिन श्यामल गात। वैजनाय छवि कहि न पग्त है गैन शत महन लवात।

राय निया नीन आसा अस्तारार आरूम भरे उनीदे नीना श्रमत शुक्ति शुक्ति बात॥ चन्द्र मरिस द्वेत मुख्य की दोसी उसने मनह कुस्ट्रिका। बैजनाय छवि बहु की वसानी लिंग रिन मदद कुआस॥ हर्रावत होत यक मंग रहेते।

राजरा बुत का करक जनको करती करता परस पर बाह बहेते।

को हर गीरि नेह हर गांवो क्या मिर्मु रित काम बहेते।

के हर गीरि नेह हर गांवो क्या मिर्मु रित काम बहेते।

बैजनाप इंड ना की गुलगा छवि नियार जन मेंग गहेरी॥

बिया निया प्रानकाल जाने मिर्म प्राल पपन जोग रिगिय जाल अरुप प्रभा नासी।

स्वाप निया प्रानकाल जाने मिर्म प्राल उडनव युति छीन हाल कर्को पिस प्यामी॥

राजन मुत मेंन भीन आलग क्या मियारीन उपमा गीन वार कोने निरवत छवि दामी।

हुममत पूनि मिलत पदक विकाल मुद्द छूटि अलक बिल्किन मुख चन्द प्रतक किथी मदन कासी

धीवन मुख विमन बारि बीछन मुद्द यनन यारि मेगल सब भीव धारि अखिलाय बहुँचानी।

उददन मेंजन मुत्रारि अबुक भूवक मवारि योगल सब भीव धारि अखिला कारि परामी।

वीक्षरीत स्थाप धीर जरफ युन जन्म खोर कुष्टन यन प्राम प्रीर मुक्ट प्रभा सासी।

हमारी विधि हुंसे प्यारं पीतम काळ । तन हारी कपि हम की ज्यान मन हारी तेरी पाक ॥ मुत कींत हरम विषम दियों अवरण तम मन धन सब काल ॥ बाहत निजि दिन हम माभुरी चितविन निरक्षि निहाल ॥ मेहर प्याय कहर ना चहिये गति भूत्र चति प्रतिचाल ॥ बैजनाय दुग प्याग दरम की क्षत्र रचुनद निवाल ॥

बैजनाय सहित क्षेम धारे दमि नेह नेम अन मिगार महित प्रेम पावन सखमा सी।।

रंगोलं द्वा राजत रंग घरे। द्याम गौर अभिगम मनोहर छवि मिलि होत हरे।। दमारम मृत अर जनक गंदनी आंगन साह घरे।। मरकन फटिक नमाल गी जबा पम जनु तरित घरे।। अनु ह्वें क्या एक ह्वें बैठे हरि तिय मिति निररे। येननाम निरस्त नित अलिया निति दिन पर न परे।।

िहारों छवि बाहण नवन पिये। पद बजोर मोर पम दामिनि चल व्यो सीम निवं॥ प्रवम नुवन नुष्म गान बरित की बाहल क्या हिया बंजनाय गति एक सबरी नहिं कछ बाह वियेश राम तेरी माधुरी प्यारी मो द्रम लिन न अधाय। चानक विधिन जल पाया।

अंबुज नथन बैन रस भीने जब हेरत मुमक्याय॥

यक टक रही दार पुनरी क्यों देश दशा विनराग।
पन्त न चंत्र रेन दिन मोको कन उर मिल्यि घाय॥
विहारी छित्र देखि मावरे मन मेरे निह्न करहे।
विश्व वामर मोहि और न भावत कीन करी छल हो।
बाह्य पान पानुरी मुख की नयन रहि क्यन है।
चंत्रनाथ पारे कालन रागर पारि रियों जल है।

लखौरी आज राजत मिय सग राम।

दिव्य कनक मणि जटित मिहासन आसन सुप्त को साम । योग कीट इन लिन्त चित्रका नदच जमग मुन चाम ॥ कुडल बीर बुलाक अपर गर को बेगरि विधा साम । बेमो जान तिव्यक मृग पद को तुमुम युगक गक दाम ॥ बैजती बन माल परिक पर चद हार असिराम । मनक बक्छ्य केनूर मुद्रिका मूल मूग्य बहु नाम ॥ नुपुर पग मजीर पीत पट नट चुनर रण स्वाम । विश्व छाँव नोल अल्डल कि स्वामत तिक्र रूप स्वाम ॥

### भीरामविलास

ठाहुर सचुरा प्रमाद मिह (चीमाइवा, जिला वस्ती) का लिला यह ४० पूछों का संस सेहि चौमाइसों में 'रामचील गानम' का क्यू महम्रण कहा वह महता है। इसमें रास्त एकों म पोई चौमाइसों में 'राम का चिन्न जीवत है। ववत १९६४ की वैन रास्त्रवमी को सहस्र किलाता आरम्न हुमा। राम की बाराल का वर्णन ववा ही हृदयदाही है। इस प्रेंद की सब में ने बी वियोचता इस बात में है कि जनवपुर में थीराभ के विवाह के ममस जानकी की मनियों के मास जो हास-परिहान होंगा है, वह का ही मजीव कोंग आकर्षक है। श्रीराम और भी जानकी का नव-चिन्न वर्णन मी कम मनीहारी नहीं है।

थी सम्बन उत्तर्स में, चौमिंड चहन मुसार।
राम बन्म निथि राम गुण, बरणी महिल हुन्म।।
राम बरण नमृह, पै कछ पितनी करन करि।
हेद कोटि शब जूह, तीस कोटि बर बार्नि है।।
कोटि चचीन उदार, असमार है पालकी
बहुरि भार वन्दार, भान कोटि पचीम रम्स।।

### भी राम औ का जलशिल वर्णन

पदनल अरुण सुमृदुल अति, कोमल वारिज फीक । अरु गुलाब नहिं बाल रिन, मृत्यमा केर थलीक ॥

भवन मुचिन्ह विगनन नीका। पहिले पर क्रवर न्यानीका।।
प्रष्ट काल अरु रक्षा विरादे। हुल म्यल अहिन्म पट भागी।
पर्याद काल अरु प्रवाद विरादे। हुल म्यल अहिन्म पट भागी।
पुत्र वक विहासन अरहे। जम मुद्द जमद को दहहै।
छत्र चीर नर अरु में माला। ये चीविम रहिले पर पाला।।
पुति वामे पर रेवा वस्की। मस्तु सरिना गोपद घरणी।।
कत्मर केतु अन्युक्त क्याहै। भर्म नक्ट रस्कीद विष कामहै।।
पुति वरको। और केता।। या जीवनर विदु सलीवा।

मक्ती मृत्रा मुक्तुंड कन, निवकी शक्ष सिन पुर । बीन विम धनु नुन पुनि, हंग चित्रका एर ।। ये अध्याणिय चिन्ह निन, बमत रामपद साहि। मधुरा मृजनन के मदा, सुन्य सुभदायक खाहि।।

येद येद रेका नियपत माहो। वाहिन वाम भेद ये आही। मीहन काम कुमै पत पठा। गुप्रशाद पृत्य छवि श्रीका। मेहन काम कुमै पत पठा। गुप्रशाद पृत्य छवि श्रीका। कि का अंगुलिन अमृतन तथा जोती। पत्र व त्लातित जनु मोती। हुदू पर आवक किला सवार। रचना देकि विरिक्त कु हारे। मीहन उमै कमल पर पाना। लाल मदन के जीह ममाना। कमल कमा मृग मृत्क जान अति। तथ केरणी वह किमानृति। किहरी कि मिट अम लेद मुहाई। किलिण मंत्र प्रिपर अधिकाई। मुक्स विराजन भीजरी थीरी। नियति निस्पृति विजन की जोती।

राजन नाभी सर त्रिवलि, सीही रोम से वाल । पुर मुक्तामणि भार जन, उडि वह आद मराज ॥

हुई परिच बण्ड मृग् पद नेशा। उर श्रीबस्म मृश्विर अनेता। दोउ मृत्र बन्नित विमान्त मृश्यदि। अपदादि भूपन छवि छाई॥ बन्दन मृश्यि पहुची करमाही। रेख विचित्र वर्गन नाहे नाही। अगुन्तिन क्यांच्य नव्य दुनि करी। मुरसे छेद चौरि विज्ञपूरी। माही कर पन् वान शिराले। मृत्य मृतद अमुस्त हुन्द साती। समर जनेव स्थाप नन् वाहा। बनु पन पर दामिनि मुख शाहा॥ जरद जड़ित अति मोहाँह जामा। रतन निरुत बहुँ छरात छलामा।। पीत करहावरि काला मोती। छोरत माहि छागि मणिमोती।।

वृषभ कथ सम कथ कल, मजु कम्बु सम प्रीव। सरद इन्दुकी मद हरण, आनन नृषमा सीव। अभर अदल रद औलि मृद्, हंगनि हरत जन नित। अनु विद्रम मृ विमान मुर, सभा सुमन बर्रात।।

चित्रक सुहत् नातिका सुहाई। स्थात बुलाक विचित्र बनाई॥
वाल बस्योल बस्यो केहि भाती। काम बन गति जीति स्वप्रदेश।
धानान सुध्य मुकुदल डोलिट्। परान्त गास्त सेन मति हिं।
सीहत बुन्त नैन छाँव पीता। स्वायटि कब सब मूग मीता।
अस छाँव माँह भैलेक के बीमाँह। नित्तवित गास मुखा जनु सीमाँह।।
छाँ भीट् गोगा अधिकाई। मस्त भूतृत गाम बनति न जाई॥
साबत तिलक विमान सुधीनो। पेत्र निर्मित्र काति आछि।।
विविधि नाग्र अलक गह बोरी। सामा पर नम गुमा न बीरी।।

विवरी गाय बिजिय रिन, तेहि पर मणि मैं मौर। अधिक गृहार्ने छिब निर्तित, विधिह की मित होर॥ अनु जन बृत रपुनदनहि, निरस्ति निर्दित सब नारि। मन्दो नुरति उरिन्ती, भेग विवस भई गारि॥

# अनकपुर में सब्दी के साथ हान विसास

चबल चसन दरम अनुराई। समित शमेन राम पह आई॥ स्त्रीय ननदोइन सप गुरा की। तरफाल मीन नीर सहिजेंसे॥ पुनि किमि अई मुदिल मत नारो। (जिमि चकोरि राकेंग निहारी॥ तब अभू कंबरपनि मिशि बाकी। करि भृकृटी मूरा अपल बीकी॥ बीजी। गृतियें राज कुंभारा। यह तमकर चिता चोरन होरा॥

चित हमार भोगम मैं, आमो लागू के तीर। गिडि कर इपि बचन मुनि, बोले भी रमुकीर॥ मामिनि उनटी बात जनि, बहु निज औपुन गोप। माम आमान गुजानि मैं, तुमहि छुकाने जीम॥

बहुरिरिमन पति पर भिर नाई। कही कथा रिगयन मृखदाई॥ वे नेवत मिषिला पनि केरो। आई रावकुमारि पनेरी॥ अनि निरदूषन अय गुबरानू। भूषन गवल सर्वे दिन फननू॥ सब के उर असिनाय अमा। वोजन हमन राम के समा।

जिहि परि जाकह धून अनुस्ता। ताकह मिरत विकस्त न लागा।

तिनुह सकल मूनी यह नाता। विद्वि स्टन आयं चहु धाता।

पद्दर रूप निहार लागी। नादर सिद्धि कीन सनुपाद।

पद्दर रूप निहार लागी। नादर सेम जन पत यून पागी।

कोड रूप जम पुरेसीत थोनी। किट किलिय नत्तर महाना।

कोड रूप जम पुरेसीत थोनी। किट किलिय नत्तर महानार होता।

असर मुकोरी अरुण सुन्हि। नाला लगत कर्नुवार आरं।

असर मुकोरी अरुण सुन्हि। नाला लगत कर्नुवार डारी।

असर मुकोरी अरुण सुन्हि। नाला लिनेस प्रमा नेनु स्त्री।

असर मुकोरी अरुण सुन्हि। नात्री विकस्ति माना स्त्री लाही।

काम म्यान ने किसी निकारी। निकसी कीन परि तयारी।

कुन्हा नात्र अरुण सुन्हि। नात्री कीन स्त्री स्तर्मा साम स्त्री स्त्री स्त्री।

काम म्यान ने किसी स्त्री। निकसी कीन परि त्यारी।

पूपा परु वाएनी समाना। प्रमा मेर प्रमान स्त्री स्त्री पर्दि।

स्त्री जोहित नवनन की सोगा। जिनहि विकास महन पन स्त्री पर्दि।

स्त्री काम अनु मनमिन केसर। विनदित सायक निक्र स्त्री स्त्री सा स्त्री।

अरी जुन्हिन के उर प्राक्ष। दरद करत अनि सिह नहि लाक।

देवति काँ क ललाट की, सुवया तिलक सुकर। की अवस्ति का अवस्ति कि लक्ष्म हुन हुन छवि द्वृष्ट्रा। यो रचुनदन छेल नुष, वितवस निन की और। मेहि सुधि नहि यदि का प्रति अनिताप अति। त्रिक्त मि निके के प्रति अपिताप अति। त्रिक्त मि निके अर आप, रहा लाल्या उपन की शा पाउर मुर्रात गीर सम, हम सब के मम मीना किम जीहे विद्वी पनी, भागी परम अबीन। मिरवे हो बिक मनहि अस, वन यो नव समुरारि। करव कनल मिवला तियम, जीति प्रवृत्यो सारि। विना त्रिक्त जीति अपिताप विवा समुरारि। करव कनल मिवला तियम, जीति प्रवृत्यो सारि। विना वानि निकेस्य, कीहित जनत यो सक्सरार। यो तुम जानिन लेस्स, कीहित जन विवा जनसार। यो तुम जानिन लेस्स, कीहित जन समस्वरार।

भारभो चमव बिडिख विश्वनारे। मृहुटी भाग घडाय के प्यारे॥ वग बीड़ा कुछ सीने प्रतंगा। ये तब होति शक्क महै प्यारा॥ प्रणीप भीति जो कम मनवाती। भी निह छूटे नारंथ पानी॥ वैमें बल पहि सनरज् भाट्ट। अर विभिन्न ने उनठ कु काट्टा। तिमि नवहूं छूटे नहि नेहा। मरवम जाय बाय बर देहा। कंन नीच नाह नेहि पहि। एगाँ प्रीति मो जित विध आहे।। तेहि देखे चित्रु राजकुमारा। तरस न जाव कोटि उपचारा॥ यदि रयन दिन मीत मस्पा। अवसि टिके उर मुख्द अनुमा॥

> तद्यपि तरसत रहत चम, जुग्रस्ट यार विनु देखि। विमि चकोर राकेग के, जोहीह मुखी विद्यपि॥ जाति मीत कुल केरवह, समं आय नृप ढाँट। पै मुरति निज यारको, होय न नैनन ऑट।।

बाचा शालक परवस रहही। पै वियोग नीहें यार मो लहेंही। बहु विधि दुख सिंह शाय णरीरा। नीहें महि बाय मार की पीरा। निव प्रीतम विद्युग्य पुल जेंडे। भीमहें हुल सम लागन वेंडे।! पद्मिन हम अविवेकी नारी। जाति होन मब बाति गवारी।!

#### राम का उदार

भीनम प्रीनि कर्र वो प्राप्ती। व्यक्ति अवान केंट्र विधि आसी।।

बख पूनरि सम मासिनी, वोषवहु में नेहि काहि।

अवनुष्त एक न देखहैं, देनी मुख तेहि पाहि।।

मन इकि साहि है लाक्जी, बार्ग नेहिं हार।

न नुसोहिल होहित मनुज करि, बहु विधि वे उपचार।।

जिन जिन प्रेमी केंट जन, स्नियत बडि समाँद।

सोधह जिन तिन साहि जी, है परू यह परवाद।।

बहु तुल महि वित करने कजा। लारह जिचारि जीनि किये पुता। पै नहि करणा करन दिने । प्रीमीह जारत परे कल्या। गृति कल्व दरमत रहन वकीया। विश्व चार्या मार्जीतिन योगा। मारिह नीहि मानन नित छेमा। विश्व मन नेकृत गर्धी मो मा। प्रीमि वियं भनि यस्ति ने नागू। विश्व मन नेकृत गर्धी मो मो। प्रीमि वियं भनि यस्ति ने नागू। विश्व मत नेहि नरमा ने स्वाम्। पै न प्रीनि गां मणि ने चगरी। दिन प्रति होत्त होत्त नहि मार्ची। स्वाप्त मोग जन्य पर पार्य। नरन ग्रीनि निषि राजकुनारी। नेकृत यम नीहि नेह विवारि। जनग से प्राया पार्य पार्व, टारी।

अरु सम् जल बम दिवम निमि, गर्नि न नवह मिन्न । मीन केर इमि देखि गीन, नीर के मन नीह निम्न । रुष् प्यारी देशिन भिनाह, देनि मुगनम नोमाय। मूदि वरत कृषानु के, लेमह दग्द न आसा। इमि बहु श्रीति मान है पारी । पानी पोन हिम छराहु पिनारो ॥
एक ती एक पर स्वागत देहां । एक न निवड़क निपर्द मेहां ।
ह निषि आर्विक राजकुमारो । ऐपान है महि नेह हमारो ॥
अपने श्रीति मान जन संगा । सनी न श्रम भिर श्रीति अर्थमा ।
स्वारो मान श्रीतम के करक । सर्व जानि अनिमान देगाक ॥
करो साहि अतिनि कर बिदाला । बाती गाविं तिव विधि मारमा ॥
अप सजनी सब भुवनन माही । मबहिन से अपनाने साही ॥
कह सक बरणी सामु बड़ाई । हमही गावीं भीम नामी ॥
विव बहिन नम् में निपिक, मर्म न टिक्कों कुर ।

त्तव बाहक नेतृत्व सानकः सम्ब न १८०४ कृर। कमहु ननेतृत्व नवी तेहि, करें वो कोटिक कुर। राजकाति हु भुवन के. सम्मी साहत्व जुआहि। अनुक सन्मा निम्म बेह निज, मोरहें तम क्रिय साहि॥

जग जिम लगगा गहन गर्गही । मानतु यमन नहीं सांत एही ।
विजिम गरीर मरी जेहि लागी । मानन नगनन सामह जागी।
इ.स नहीं भिर उत्तर कीमा । में परि हरी न अपन मीता।
पत्रपत्रिका अह जाग जदाई । अजामील नेपरी निर्मा किया ।
रिक्षा पीनन मानन राज । में सब जानहि मीर सुभाज।
और निज साद बटीर एक एक । मी सीर्म मान परण नेह भाग।
अदी में सेवार इस हैहि साग । सानी बहु माम सीर्म भागा ।
सीरी नेह नीरि जी भीरी । आस नर्म इसे सर मीरी ।।

बहु बिनती वह जन करे, ती न जाउं सेटि तीर। बेटु बानि गम मडिन हे, कह मधुरा रघुबीर॥

रहे गुन्नम यह राग निलासु। रिननः जनन कह परम सुपासू॥

### रम्य पदावली

इस मुमुद्द पंग की एक संधिता प्रति मित्री हैं। तेमाक बांचना, 'कोरिय' कवि है। इसमें भाषाना धी राम और भी जानकी जी ने नरकार, भरत नरका, विरुद्ध, हाल कियान, सूचा और होतों को सीताओं के बद है। समागा बार भी पद इस संबद्ध में हैं।

> रपुनर विहरत बीधिनि बीधिनि मूधिनि बन प्रमोद मुद शावत। रम निरम रंग छै शयन यजत मूरण न मायता। विष्कृति ची दुहिना बनिया नहुं घेरि घेरि विष्यायय। कायु करि बाबु अरतादिक कौरन काम मनायत।

काल काल सम काल बाल करित सोम समूह भनावत। मदार दुग सुमन सार नहत्तर सुमन बरागानत।। विहसि विहसि रग रिमक शिरोमिन हीरि होरि कहि सादत। चाहन जानि प्रसाद समय कवि कोविद सुद मन अग्रवत।।

# होरी बोरी भई भोरी।

रष्टुनरून अब जनक नदनी अनुवासन सब दोरी। रम मरित यह बाब धाव परि नबहि बिहमि वरकोरी बोरी। मान नियान नियोन धाहिनी थिय वर कमिकि जोरी। नोजिय में धनि बादम अनुसुन मुनि जय पुनि चहु आरोरी बोरी।

# हिंदोरा स्तन राज किंगोर।

महार्थित मुल्त (चेन हिमारा)
गार में मान में प्र मद्दी धूनि सामित करना अजोर।
स्वास घटा वर्गु पाति विराज पतन चलन सकसीर।।
बढी बेन मिनार भारती नम की मुर एक ठोर।
होल मूरन मजीरा महिर पून उपजन चनमोरा।
मानत सुर नर मारि मुहाबन सामन उठन अजोर।
निरक्षत बुर नर सपू पुज्जितन यान नरन की मोरा।
अति जानन उपन्य पुरावारी लख्त राम की सोर।।
अति जानन उपन्य पुरावारी लख्त राम की सोर।।
अति जानन उपन्य पुरावारी लख्त राम की सोर।।

बुलत उमग भरे पिय थिय मिय मंग रे। रतन जड़ित मैं बनो हिंडोला प्रमुचित रथ कर।। युग्ठ यभ विधित्र मीहैं मोतिन माल भरे। इतिल जतान वितान बाह तर केंकी कूक करे। केंद्रिय करेंग छाने समित हरीब दिय मूर भागर भरे।।

सैया मायन शुक्त झुलो। मैनन पन बाहत मन मित कवि सवि स्ति नितु अनुकूलो।। धीर सभीर धीर मरकू को नीर मुस्मि कुळ कूले।। कीविद मुर तह सरमित झुलो। मृति यन मृत साम तुली।। में परिष्ठुत कर देने में समये है। सन् १९०१ ई० में जैन प्रेस (रूबनऊ) से सेठ छोटेलाल सक्सीवन्द ने छपना कर प्रकाशित दिया। व्यंत्रत वपत्रत बाल वरून सुदूर पदा। रूबक रूबक जोन कामिन लेकाई रे। बंबल नपन कर पुष्ठती कमान तान। मून को बमक वार बन्दमा लकाई रे॥ सक्ति विद्वारी रामचप्त्र को मिलन हेत। पाइत नपा के बान नागर बुमारी ने॥ समकि चमकि वस सेंग को स्थारम। समकि चमकि वस सेंग को स्थारम।

> भ्रेम गर्मि देव प्रेम चन्द्रावित बीर ऐसे। मोलही सिगार कर राम की रिवाई है।। महारासीत्सव अर्थात सीताराम रहस्य

रसिक परम्परा का साहित्य

**अब्ल सन्दंजनी** प्रेष संसी-कृत मी प्रेममली की "बन्नमन रक्ती" थवा नाम तथा मूच है। अनेकानेक राम-रागिनियो में प्रेम के मधुर रम में पूर्व पदी का यह मदुर मन्द्रह सब्रह सारतव में भनतो के मन को प्रेमाखाउ

8219

यह भी हनुमस्पित्ना वा अवधी गया में अनुवाद भी अस्विका प्रमाद वेवज ('अवध मेंडलान्तर्गत त्रिका उपाव बहुनील हन्त्रनाव औरानी ग्राम निवासी) का गया में सिल्हेबाला इस सप्तरात का एक विनक्षण एवं परपोपपोगी ग्रय है। गया का नमूना हम नीचे दे रहे है। परन्तु, अनुनाद में नीच-बीच में कहीं वहीं गार रूप में थे एक बोहें भी शा गए है। भाषा जहत्रवहाती हुई परन्तु नगरन हैं और शावानिक्वाना में नक्षण। लक्षाक ब्रिटिंग ग्रेस में मन् १९०४ ईंग में छारी।

त्रप्तु नगरन हे जार आशामव्यानन में नक्षण । छ्वानक ।आद्या यन त नत् रूर्ण र इक स्वासा कोई रही। अपने व्यारे को नमस्कार करती है कोई मर ने अपने रियारे पर रिस करती है किर नान भमें प्रमन्न करें व्यानिर जैसे पनिव्रवा छड़ाई को दूर करती है तैसे।

कोई मधी मकेन कुन के दीच में जाय के सहा नहीं देखतों है नव अपने प्यारे मना की बड़ी रिम से रिमवावती हैं।

4ड़ा रिस से रिस्पनादमा है। कोई समी कुन्दन में जागई तहां अपने प्यारे को देखि के विरह की आगि में जस्मी औ देह है ताको उल्केंडा क्यों की नाम क्लिटि के बुझावनी है।

रेंह हैं ताको उलांक क्ष्मी की नाम लोगीट के बुकावनी है। कोई रत्नी फुरों के मालों को गुहत्ती है अपने प्यारे के जिए परित्र मानती है कोई सची फुरों की सेंज गजाती हैं जैसे नक्ष्मों की संज बनायने चाली—

ĸЭ

दोहा

माला फूलो के कोई गुहित चरित पिय गाय। कोई सेज बनावती जिमि बस्त्रन की नाय।।

कोई स्त्री अपने प्यारे को छन गरि छाती से नहीं छोडती है अपने प्राणत ते परम पियार

रक्षा योग्य जैसे स्वर्थीन भनिका अर्थीन् अपने ही बदा अपना स्वायी।

काँह स्वी अपने पति को इच्छा करने वाली आनद से जटदी जातो भई कुन है और कुज
मैं युनती भई जैने अनन्य में अभिसारिका स्वी (अभिसारिका उपका नाम जीनि एकात में
काज छोड़ि कै) अपने पनि के तीर जाती हैं। यथा हित्या छञ्जागयेशिन्छामवेनमवर्षने था
अभिसार- प्रकार मा अवेदीमार्गिकति।

कारकार भाग वर्षशायामध्या । कोई मानिनी सको न नर्मता करि कै बीच करि छेते भये भक्षी यतन से प्रेम की हणूडी बाजों से ऐसी बाजी बोलते भये।

हाब भाव के प्रभाव के जानने वाली कोई मनी रायब जी के आगे मुस्त्याती है।

### सिवयों के नाम

उज्ज्वला काचनी जित्रा जित्ररेला मुधायुली हुनी प्रवसा कमला विगदासी सुर्देशका । चंद्रानना चंद्रकलामापूर्वपालिनी वरा कर्युराकी वरारोहा ई मोरह १६ स्त्री रमीस्तुका है। तौने कमल के प्रशंपर १६ मोरह सभी शांभती है मुस्सिम संस्पिट हैं अगस्य जी तिनकें

नाम सुनहु । शोमना दुभदा शाता मतोपा मुखदा सनी चारुस्मिता चारुरुपा चार्वेगी चारुरुोचना । हेमा क्षेमा क्षेमदात्री थात्री चीरा थराई सनी वह विधि की सेवा में यक्त यात्रि में भी

मैथिली रचनदत जी को सेवती है।

क्षीरोद्दभावा मद्रक्या मद्रकार मद्रदा भावविज्ञता विज्ञृत्कता पचनेना पावनी हसगामिनी १ रमणीया प्रेमदात्री कुकूमानी स्नोत्नुका यहा यतनी वारह सली कमल ने बाहर दली पर

मसती है।

महाहीं मालवी माल्या कामदा काममोहिनी रति क्षिती नितवती प्रेमदा हुचाया कथा। कीला यतनी बारह नवी उपदलन में बमती है यह मब बजी थी रामवर्द्ध जी की सेवन

करती हैं बड़े प्रेम में जूडती हैं आनन्द में युक्त श्री राघव जी को देखती हैं।

फिरि आठ दल के बीच में बहु विधि के मुहागों से भरी कुनों में ठाड़ी मिलया निस्य ही राघव जी की मेंबा करने में युवन दोहा।

> फिरि बसुदल के बीच में बहुविधि माजि सुहास। क्वेंचन में ठाडी निनिहिं हरि सेवन मन छाग॥

पहिने वेष कुत में नक्षता करियाँ थी गीनाराम जी बैठने भये नहां विलामिती नाम सक्षी मैंपिलो जो रचनन्दन जी दुनो जनेन को देलिक ।

जल्दी वस्त कुचुकी इपदृद्धि मीता जी की औ जामा दुमाध्यदि राघव जी को औ गहन बलाक कठादिकी में और मास्त्रो करिक भवित ने दनी जनों के अनुप रूप बनाव नी मई।

बुलाक कठादकास आर भारण कारण जावन न दूना जना क अनुष रूप बनावता मह । किरि दूनी मीनाराभ वो मालनी कुत्र को जाने भये जहां (मागानद) नाम सखी रहती है सेहि की सेना के सन्तर्भ ग्रंम करिके सीनाराम वो दनो कने परम आनन्द को ग्राम्स भये।

ह ताह का मना के मनरान प्रम कारक मानागम जा दूना जन परम जानन्द का प्राप्त भय । किरि भी राषच जो गीना जी के यहिल (केलि कुज') के बीच में जानें भये जहां नित्य ही

(बृन्दामली) नित्यानन्द में बूड़ती है।

तहा आमन्द करिकै विहरत है केलि के कुतूहरू में काम केलि करिकै मीता जी राधव जी को प्रमन्न करती भई।

नव किर मन के रमावन वाला (मुखद) नामकुत को देखि के दूती जने परम आमन्द में प्राप्त मंद्र जैहा (किन्दा) नाम मध्ये प्रोप्ता है।

किरि हिंदोलक कुत्र में वागम्बार धूमने हूँ नहां (प्रेम प्रदक्षिनी) नाम सखी बसती है

तीनि स्त्रों भी रचुनन्दन की का मनोरथ पूरण करती गई। सुन्दर डोलना कुन में प्यारी मीना भी के महित थी रायव की जाते असे जहां {बसत-

सुन्तर डोलना कुंव म प्यारी मोता जा के मोहन थी रायव जी जात असे जहां (श्वस-र्गामने) नाम सन्ती परफ आलग्द ने अरी बनती हैं।

बनता प्रमुख परम चित्र विचित्र पूजी करिक करेटिन कीयल अवरो के मुझे से प्रसप्त कामदेव के बडावन वाका भीवन कुत्र में मीसकी जो और मिबियों किर्क मिहित भी रायव भी जाने भी करा, (महाव्योदिनी) नाम मही आनन्द ने भीजन कर एम के भी हफ्पन ५६ प्रकार के भव्य भीचा बीस्य कैट्स तथा आन्युआ जनेती कहडू लाहा। तुरसा बीस्पिर के नीजन ममें मेंबई मानाई दूरी बरा मुगारे विचीती मिहि रोडी पी में भीती हमादि भोजन कटहुर तोसई एक्टर स्थादि सरकरों, अदस्य आप अवरद स्थादि अवर किर्माट मोजन कटहुर तोसई एक्टर स्थादि सरकरों, अदस्य आप अवरद स्थादि अवर किर्माट में की तुन करती भई।

शायन करने वाला चार नाम कुल का भगवान रामक जी नर्मा मेजो करिक महित देखिक

बड़े आनन्द को प्राप्त सबे। बड़ा साआर-२०४मी बानी मदनमंत्ररी नाम मुखी स्थित ही के तहा सीता जी के महित

कहा साक्षारण्यका बाला भवनभवता नाम मुखा स्थित ह्नू के तहा साता का के साह रामचन्द्र जी शयन करने अये तब शयन में स्थित राघव जी को देखिक प्रेम करिक जगावती मई ।

अप्टरल के उपकोनों में वे की श्री बृक्ष घोजिन हैं माधवी चपा मल्लिका पुषापयमेली। लीग लीनका अंवरा नुलगी परम चित्र विचित्र मब मुगर्यों में मरी मब फूली में फूली हैं।

िनते कुरु बड़े बीट मबाद बार्ज पाता अमृत के मीट निनकी दारपापन में द्योदिन है जहां हरते में अतिदित । आबती हैं नावती हैं भी मीता राम तो को देवती है है अगराय जी निकरे नाम मुनह हुदय में पारण करहा । बीयावती सभी बीणा का शुग्में में कीन्हें ती मुपारिका रात्री की का हाथे में पसरे कविका मणी विकास किंग्लिए जी बोप नगी गब मोमादों में भीरी। मुख्ये का हाथे में पसरे कविका मणी विकास किंग्लिए जी बोप नगी गब मोमादों में भीरी। मुख्ये

मानी स्वरन भाव नियाद ऋषभ गाघार पूर्व मध्यम धंवत पंचम ए स्वरन की घारण करिक सूर्य के देने वाली सती ('खजनाथी')खजन की चाल के समान चचल आयो बाली रसोंवा की मजरी रूपी खज़री का हाथ में लिये। गान कला गीनों की कला जानने वाली समी हाथ में मीठे स्वर वाला मदग लियं सार्ग लोचनी सखी वडे आनंद करिकै सारगी का बंभावती है। संखदामिनी नाम सखी . छवने के सब दनेवाली सम के मड़कों में जटित गब सिश्चया गब नवों रमों के जानने बाली थी रचनन्द्रन जी के राधिका (यह रूप बृदर्गी 'राध माध मसिद्धी' धात का है )सेवन में लगी। मरिप्ठ बार कमल को गजरियों के दानों से जटित मेखिया स्थित महाचित्र विचित्र मुखियों से पवित्र मेहिर में चढ़मा मर्ब अगिनि के करोरि तेज को ठगने वाले चिनाभणि के मन के मोहन करने वाले में 11 सहा मनो करि के मल से रहित पवित्र मिहासन शोभित है सैकरन स्वर्णों से पूजनीय सुदरे नरम केवल दगने में प्राप्त होय के गर की बाणी ने पार जाने में स्वगम्य क्यवाल में । सहित आँकार सब बीजी सब मनो से छनेटित जैसे पश्चिमों के समुद्री से युवन ऐसे सिहाशन के बीच में श्री रखनन्दन श्री मों भित्त है। नेहि में पैठनी भई समल की प्यतियों के ममान आखो बाली लबी लबी बूदी बाहें असम्र मुखो बाली तपार्थ मोने के समान गहनों से जड़ी जीनी मखी के जान की जीवन श्री रधनन्दन पियारे हैं। आपस में चितन के जानमें वाले दुनी चने आखियन करते भये हसने की बाणी से हदयों में रेनान करते हैं रहन का आनन्द और सब सख कै आनद देने वाले चर्पणा ते रहित ऐसे रामेश्वर श्री राघव जी की नमस्कार है।

यभया रामचद्रस्य सीतायाश्चप्रभावत सदा प्रकारातेत्यर्थस्यूल परमपावन यद्वयात्व निमिषाधेनरमिका याति तत्यदम् ।

# भावना अष्ट्याम

#### अयवा

श्री सीताराम मानसी पूजा

न्या साताराच चावसा पूजा श्री सीतारामग्रारण रामरसरंगमणि जी

्थी गीतारामगरण रामरतरम मणिनी श्री अवोच्यावामी ने थी सीताराम रिनक जनो के मुमार्थ चना निमा उनी की थी मीनारामग्रारण भवतान प्रमाद की के लोही थी चुंचा प्रमाद की सबत् १९६१ से पन्नतमा प्रेस (कासी) में छण्या न र थी मीतारामानुरासियों के हेचु सुकत्त प्रमात गढ़ में मण्डा आरती से प्रमाद कर की मानवी सेच, का बड़ा हो अब्य मनोहारी वर्णन ।

### ध्यान

राजत राज सिंहागन भाष्य निषायुत स्वागल राम सुनाता। छवि गु जन्छन लाल लिए छवि जागु छ्याकर कोटि गमाना॥ यी भरती भरतातुत्र और ख्यावत दिल्ला शाम विगाना॥ माहत माहत टाल करें रारामणी कर भी उर स्थाना॥ देरेही सहित मुर दुवनने हैंसे सहायण्डचे, मध्ये पुणकसामने सांग्रमये बीरामने गंस्थिनस्। असे बाचपति प्रभवनम्ते तत्त्वं मृतीन्द्रं परम, ध्यास्थानं भरतादिमि परिवृतं रामम्भवे स्थामरूम्॥

तब भी राम रम रम निहारी जू मगन करते मए। बाम माग भी गीनक राज करकाम जी गमन करती महै। भी मिंक भक्त बोनों दिन्य विवाहों की परण मेवा करने करें। मुद्दारि भी मुगल के मान पर को को निहा में मृदित देखि महिन ममाज भी मिक्सिपान्यों कि नुसार भी मृदित देखि महिन ममाज भी मिक्सिपान्यों कि नुसार भी मुद्दित देखि महिन

भी युगल कृपाल जूको होमा मन में घरि मन्द्र पदो से अप्रियुगल कृपाल जूको होमा मन में घरि मन्द्र पदो से बाह्य किस्सि के कपाल कर कर देती प्रकृत

बाहिर निकाम के कपाट बन्द कर देती माई।
और सहित नमाज सम्प्रताका के आवरण भवन में विराज के सीने स्वर में विहाग राग में यो युगत यस गाने क्या।
तदमत्दर स्वर करि के स्थानाव्या में यो मीजास्य चन्द्र जू के तमीप प्रान्त करि के स्थानाव्या में यो मीजास्य चन्द्र जू के तमीप प्रान्त करि के नेपाल्या ज्यास करि, प्रमुक्त नी की साव्यास ज्यास करि, उनके नी वे सीलग में साव करि स्वण्य में बीर शिताराव्या जू के नमीर प्राप्त म्या और मुत्त निसु में मान नया।

# परिशिष्ट

# **[क**]

# महावाणी

रम प्रांगार अनुब है शुल्वे की कीउ नाहि∤ मुख्यें की कोउ नाहि भोड़ अधिकारी जग में। काल्यन कामिति देखि हलाइटर जानर तन में। मावन जग के भोग रोग सम त्यायेउ इन्दा। वित्र व्यारो रम सिन्यु मगन निन रहन अनत्या। नहीं अब अस मन्त के सर लायक जगमाहि रम।।

कृपानिवास श्री राम श्रिया की कृपा अगम सब सृगम हमारे। नित्य निकुत्र विहार करो रित रंग रंगी रही काकिनी गोरी। ग्रीतम प्रान सुवान के सग दिये गलवाह बसो हिय मोरी। श्री चन्द्रकलादि अली गृनआगि नागरि व्य कवी तृन तोरी। ग्री चन्द्रकलादि अली गृनआगि नागरि व्य कवी तृन तोरी।

मिलन विच नृत्यत युगल किसोर।

विदित प्रमोत मरीजा तट पर दिल्याभूमि चमकति चहु आंद १ चकाकार राम महल गिष राग रागिनी के कल चीर १।

बन्द्रकला विमलादि रशीली, बीणा मुक्त खिसे कर जीर १ चार गीला, मुक्ता हिमा हिमा लिए, मुरली मुचन विमरी चौर ॥

चन्द्रा चन्द्रवनी मिलि गामि, सुरली मुचन विमरी चौर ॥

चन्द्रा चन्द्रवनी मिलि गामि, सुरली मुचन विमरी चौर ॥

चन्द्रा चन्द्रवनी मिलि गामि, सुरली मुचन विमरी मेरत रमकोर ।

प्रमा कला करताल खजावन, मारगी नन्दा टकोर ।

प्रमा कला करताल खजावन, मारगी नन्दा टकोर ।

प्रमा मिल कुमम मृतीट विराजे, चिन्द्रवर सीना के निर रोग ॥

चन्द्रार प्यारी चन चमकन, पिम उर मंगिन माल उनीर ।

स्थित किसी प्रमामि, नट्दर से स्थाप कर गीर ॥

क्या गामुरी किह न परात हैं, अंग अंग छिन के उठन हिलोर ।

कर ने कर वे ऊर मिलि धारे, प्रमान शैन चलन हुटू ओर ।

कबहै अघर रम पियत परस्पर, रम मतवारे दोंड चिनवोर॥

त्यारी हार पियाचित करपत, पिय के भाव प्यारी गित्र कीर। दोड रस सिन्धु मगन रस लम्पट, अग्रमकी नहिं यहत मोर॥ देशो सांति अति अनन्द रास रच्यो रामच्य, रजनों छवि विद्यिक रही। सरद चादनी॥

> बहु स्रोह्म महलाकार मृत्यगाम स्वर संभार, मृश्यत रचुनन्दम मिथिलेश नन्दनी ॥ कचन मणि त्यात भूगि नृत्यत पद चपक पूमि ॥ मृदुर छन्तन छमक छम्दमि ॥ कमला चिमलावि सान रागा अनुसादि पान ॥ करीह राथ संगिती कला कलिन्दनी ॥

धन्द्रकला बीणा मुचग धृनि मुदग मधुर। अपर सांक सीलार तार तर तरगती।। माधित-विका नाधिक-विका, नाधिन्ता नाधिन्ता। धिकिट धिकिट विधिकिट धिधिकट प्रबन्धनी॥ उघटत समीत राग, साल मर्छानदि ग्राम। हाब भाव पानि मुरनि मैन खननी।। थी रामचरण यत समाज मेरे हिय में विराज। यह विहार नित अखण्ड रसिक मन्डनी।। सरद पुत्र बिमल चन्द विमल मही अतन्द कम्द। रामचन्द्र रास रच्यो देखन सभी धाई॥ सरम् पूलिग विभल कूल फूले बहु रंग फूल। कमल चम्प केतकी कदस्य तरिम छाई॥ भोटहिं सारो नयूर कीकिला मराट कीर। गंजहि अलि सकल राग रागिनी बनाई॥ किन्नरी अप्सरा गान मर्छन स्वर ताल वान। धर्रीह मूमि तरुन लतन नीर गगन जाई।। बाजहि भुद्रम अग्र सारंगी चग बीण बेणु आदिक स्वर ताल गति महाई॥ मुग मुग सनि विच तिच एक मध्य रामनिरतत, मगीत बाडवी भूगय यति अनेक छाई॥ गार्वीह पट राग राम रामिनी स्वर शाल भ्राम।

सब धरि सांख रूप राम रास हेग्र जाई॥

# रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना

जानकी रघुनन्दन मन भावनि भये रैन। इह्मा श्री रामचरण मर्व जीव परमानन्द पाई॥

आज सखी लखु रास मडल में नृत्यत है रस रग भरे। बन अशोक सम भूमि लिचित मणि रवि सम अभित प्रकाश करे ॥ श्री रघुनन्दन जनक नन्दनो अभित भदन सबि अग धरे। कीट मुक्ट बन्दिका मनोहर भूपन अग अग नगन जरे।। कुंडल मकर हार मोतिन के बैजली बनपाल गरे। नाना मणि झुलत अघरन पर केमर चन्दन सौर करें। मातिन माग भरी बरबेनी कृदिल अलक जनु भ्रमर लरे।। मणि ककन पहुची कर खुरी बाजू वद जराऊ जरे। नील पीत पट लमन दुहुन तन क्याम गौर मिलि लगत हुरे ॥ किकिन मुखर अरुण कर पत्लव पग नुपुर झनकार करे। षेड बंद करत भरत स्वर अलिंगन निरतत पिया मग अनन्द भरे।। वजत मुदग डोलक सारगी झांझ मजीरा वीन वरे॥ जगु जग मखिन बीच रघ्नन्दन करमी कर घर लमत बरे। कर महल निरतत सलिवन सग निरक्षि मदन वह मुरुष्टि परे।। पूर रह्यों बन महल सीरस अचर सचर चर अचर करे। सुर मुनि अगम मुगम रिमकन को रस माला यह ब्यान धरे 🛭

रिसक बोक मृतन राग भरे।

रिसक बोक मृतन राग भरे।

विरित्त असोक रास महरू विच जनक लली रखुलाल हरे॥
अमित रूप घर्टि करि कह चेटक जुन जुन तिय मिंध स्थाम अरे।
कीट मुकुट की लटिक चिद्रका शुक्ति मदन पद हुर करे॥
मीनिन हार जुनल उर राजत कुल मोलडी माल गरे।
पा नृपुर मजीरा सभुर धृति करून किकिति मुकर तरे॥
मुद्रत मजीरा ढोल गारमी अरु मुरली के टेर करे॥
विविध्य ताल गंगीन अलापत नतमंद्र ततबंद्र महत मरे॥
कवहुं मधुर मुस्काय के दम्मति निरकति छवि मुख जश परे॥
वह रा राम महा मुझ मानर द्वाटम स्मेवन लो सबरे।
यह रा राम महा मुझ मानर द्वाटम स्मेवन लो सबरे।।
रस माला भरि पूरि गही बन जम कोई बुन्द स्कास करे।।

आज जनक दलारी रस रंगन भरी।

चन्या के बरन बारी बनन सूर्यण बारी बरन मर्यक बारी रूप अगरी।। शहर अपर बारी बोर्कन मधुर बारी रिस्छी चितनित सर मारति सरी। बंदर सुगान बारी चृतन बृताल बारी उरज जनन बारी मदन जरी।। मीतिन के हार बारी मण्ड भाग छीन बारी।

जधन गभीर वारी भावन भरी।

गमन मराल बारी भूपुर क्षनकार बारी रसमाना उर बारी भोछो मनरी।।

साबरे सलोने जू डामकि डाकि आवेरे। सरद की रैन पिया अधिक सोहावेरे॥

मद मुतुकामे प्यारी वृक्ते पछवाह दिये उन्ने स्वर तान के मधुर स्वर तावरे।। राप्त मंहत ज़र्की सग कनी करवारि छम छम छनतन नृषुद्र बहाव रें।। कटि छनकति सीव मुरति धुरति नेन कुंडल अकत सनि कीट शकतावरे। नमल विहारी मिन्ना कछी नग रसपन अभी बंग कवा कुन गग राज्याव रें॥

प्यारी जू के चित्रका से बन्दहु लजायों रे। नीलतम घन उड़मन चहु दिवि सोई जुग सुत नायिनी अधिय रत पायों रे।

नाराजन ना करा ने कुष्पाच कार नुष्ठ कुष नाराचा चावच (त पाचा रा भीहन की देडी तिराठी नेन की मान कलि बेसरि हक्तहु में चित्तह कोरायो रे। उरच जरांचह, की कच्छी को चनकति हार्स्ट हमेलन की कलि रमायो रे। नवल विहारी निवास्तामिती को निवी लिस मदन के रमवस कसमस छायो रे।

कर वरि पिया नटे पिया मुख हेरि हेरि।

कहु दिया जिलान स्वयन्त्र क्षणकत पंद मुसुकि में मबन रम मेरि मेरि॥ कहुत्त बनान मुग्नन छहत्त्व मोती बाल टुटत सखिन के टेरिटेरि॥ उदन गहुत कर अवर कुमत जब पूछन रमीली बात अठी मुख फेरि फेरि। नवल निहारी दिया पूषट मिन निहुकत पिया रम ठहुत वायत बन्द बेरि मेरि॥

तारद विश् चय विजित वरानन विषु कर निकर सुद्दासन्।
पदन वाण जित मुकुटि कुटिल तिल सुगन मुक्त पृत नाराम्।।
वाद निवृक दर योज यजीहर स्वण्य विष्क प्रतिभागाः।
पुदुर स्वांक निकृत वा चुनित वादन करोज विज्ञासन्।
वाक सुग्ना कर पृत परि नृत्यति छलित कंट कृत मानम्।
पद नुषुर स्व रिजित दश विभिन्नवी रत ताल प्रमाणम्।।
पद नुषुर स्व रिजित दश विभिन्नवी रत ताल प्रमाणम्।।
पद मुख्य स्वा रपुनन्दन मतियाव विस्त वमल्हन वेषम्।
पर

# रामभनित साहित्य में मधुर उपासना

जनक सुता रजन रति९ति यर यंजन यंगमरीयम् ।। 'श्री रमिक' भणित मीतापति गीत ललित पदावलि नीतम् । सज्जन श्रुनि मुख प्रद मिद मद्दभुत मचित ताल विनीतम् ॥

युगल छवि देखे नयन सिरात।

जन मुपमा मर मध्य लगत दोऊ नील पीत बल जात।।
वदन कियो छवि नगर बमन जह सम्मिन विविध लखात।
कोरि लेत चित को जब मृदु हिंस करत परस्पर बात।।
कब्दू बैंटि जोसर खेलत दोउ हार जीत पश्यात।
हप प्ररो गुण प्ररी चतुराई सग मिलड़ की बात।।
विहरत कनक भवन गृह आगल कबंदु अटन चढि आत।
देखत किरत रिसक अरी सह तह जह जह प्रिय दोउ जान।।

मजीवन जीवन युगल किशोर।

रैन ऐन भद नैन चैन चय चलत चतुर चित्रचौर।। हसत हमानत होग्र जोग्र बिन बोन छेन रम बौर। मुभिबुधि विशद बिहाय छाय छिन होग रहे बच्च चकोर।। आम पास महचरी होड़ायिनि निखबहि सदन मरोर। श्री मुगल अनग्र अली रिमया बीउ उरिक्ष रहे निशि भौर।

द्रगन भरि छिब लल् नीय रचुवीर।

कनक मबन राजत प्रिया प्रियतम स्वामल गौर घरीर।।

का बग नव रग रगे बर, लमत मुरगी चौर।

फूल छड़ी प्यारी कर राजन यिय कर गुल्च धनुनीर।।

नजर वाग अनुराग लाग फल नटत मोर मनकीर।

नर देही सुमिरन बैदेही हेतु बदन मृलि धीर॥

हृदय पत्र लेखनी प्रीति कर तत्व मगी मुरनीर।

स्री जानकी वर दरपती छवि मम्पति लिखने गल्यो तसवीर॥

सीया जू के दूग छवि नित नदीन।
अबन मिम रजन मन थिय लखि स्थाय सु हेरा कीन।।
गीर अब अक्षाम्बर दोनहु कहि न मक्त बति होन।
छिन छिन छटा यटा रस बरमत बित नाकक रस्कीन।
जित मर्बाण वियोग न मपनेहु निज मुद खुद केलीन।
कृपा साध्य गुढ जुगल बिहारिनि जानीहु रिक्क प्रदोन।।

प्रिया जुके नेह भरे दौ उनैन ।

अंतर मुत रजन गनरजन अलिगन के मुख देन। खबन भीर भीन पत्रज दल पुरि बन कोड नल नैता र रात्री वहाँ में बही रही गरि मैन कहें नम भेन। उमा रमा ब्रह्मानि आदि सब तीली सुमति तु लैन। भी मिलेलंब कुमारि पारि यिय उपमा तो कहु हैन। जोहिं दिश्चि हमि दरनन मरमन मुद बरनत बर्गन व तैन। जाला दिलानिक जलन मीनय ले निरक्त दिन रेन।

किसोरी ज्के अनुपम रसमय वैना।

मुधा मुधाकर मुक पिक हूँ नहिंद कोकिन ह सम हैन ।। मन्द हमति रह लसिन अवर छवि फसिन शिवा प्रद चैन । अप अग छवि कवि कवि दिव सति सारट वरिन सर्वन ।। करा बितार अधार विद्या सम्बन्धक सनम सुन्न दैन । भी मुक्त विद्यानिन मिर उपग साथ सेवति है दिन रैन ॥

सर छाकी छवीली गहि प्रीलम को रण बोरे री। मर मिहान मुल मीरि फीर दुग क्षक सोरिन चित्र कोरे री। छीति कई कार्ने पिनकारी मुल भाइन वर गोरे री। रिमक अली राधन कर जोरत गहि रहि अकृत छोरे री।

रषुनन्दन क्षेत्रत होरी।

विपुल मिलन जुत अनक निन्दिनी थने उसका हरि ओर। फार मची बहु बादन यानन होत कोर चहुं और।।

लमै सब मुन्दर जोरी ।

कुम कुम की चमची मरयू तट लाल भई बल धार। वर्षहि रंग देवतिम नाचीह काहूपट न नंभार॥

अंग सब रगन घोरी।

राम मसन रुटकारि अप वडेर एन ससियन करि और। भरत समूहन रुखन छार की घरि छाई। निज और॥ कर्राह मन मादत भोरी।

भूपन वसन जनारि कीन्ह सब निज भूपन पहिराई। श्रीराम जन्म सन्ति छोडं दोन्ह तब सीय की जीन कहाई।

भई जय जनक किझोरी ॥

# रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना

परि मेरो स्थाम सनेही मेरे वस अनुराग री।
अपरामृत दें गरू मुज मेलो खेलोधी खम फाम री।।
कुत्ति गुलाल लाक पर दारों उरको मनमच जाम री।।
नैनन की मैनन में छिरकों अनट करो सब लाम री।।
पित के दीना बोहाजब चुन्दिर में नू परो झीर पाम री।।
लाल नचानो आपने आमें में गानो हिस राम री।।
जोड़ जोड़ कहाो कियो मिय पारी भारी भरी है सुहाम री।।
भी हुणानिवान महा सुन्द निरक्त मिया सराहन भाग री।।

स्थाम मुख रंग की मूल्द ढरी। मानहु काम कसीटी उपर कंपन की कस परी। भानहु काम कसीटी उपर कामुराग मरी। भी कुपादिवास अलीगण अखिया सीयवर रूप अरी।।

श्वास मुल लाल गुलाल लगी।
नील क्यल जनु प्रकट प्रात रिव अश्य किरन अगवगी।।
अलकैपूमि आई मुल उपर केसर रंग रंगी।
यट् पर चमू आय अम्बूज ली अश्य पराग परी।
रूप अपूप विलोकत आली नेह सनेह सकी। 
रम्पन अलो रूप निवि सीते पीय अति रूप परी।।

सहया जाने न पही डारो न मो पर रम।
श्री मिथिलेश ल्ली की अली मब आनि जुरी एक सम।।
मृनि सकुचाय रमाय द्रान दुन बोल्त वचन उमेग।
काह करेगी विपुल नारि लिया जायो हमारे शम।
केठ लगाय भिजाय भिजे रेग बदवी परस्पर जग।
श्री सुनल प्रिया यहकार अनोली लिख पित परि भद भग।।

निनि दिन नरमे नयन मारी आली स्थाम बिना। जब सुधि आवत स्थाम सुन्दर की हिय के भरोरे मदन मारी।। श्री दसरथ नन्दन प्राण गती की बिन देये न चयन मारी। श्री मुक्त अनन्य जली बिरहिनिया चाहत बबही मिलन मारी।।

बेहि दिन पिय में मिलन वां हो राम सौद सुभ दिनवां।। पिलन उछाह अथाह माह सुन चाह बक्त छिन छिनवा हो रामा॥ सरक मुभाव जाउ बिकहारी विक्यायो त्रभू किनवा हो रामा। पटक करूप सम्बोतत गीत विन व्यर्ष अहै वग विनवा हो रामा। सरन भरोस एक सतमुरु घट हो सब माषव निवा हो रामा। जुगल विहारिति बिरह मरज हरिबेह दरससुख खिनवा हो रामा।

बंदे बुगल विहारों रो भजनी दियें गळवाही। पात विरा पिन पारी मुख पिन देत पिना मुख प्यारी री।। पात विरा पिन पारी मुख पिन देत पिना मुख प्यारी री।। पात वात बढाउत परस्पर होंगि हिंग अलक सचारी री।। कबडु कररूपर मुख पुरान हूँ पीवत अधर मुधारी री। कबडु करूक पिन प्यारी अगर पिन्न चपर हिंग होंगे उत्तरों री। बुद एस मोद लिएंस मुझ मुद्र प्रा मोद लिएंस मुझ मुझ पिना होंगे पड़ रहा मोद लिएंस मुझ मुझ पिना होंगे एक नहिंगारी री।। सुद्र एस मोद लिएंस मुझ मुझ मिना होंगे एक नहिंगारी री।।

### कुन बंगला

बंगला कृत मध्य दांज यें हैं संहित स्वामा स्वाम। स्वस्य समत प्यारी तन एतत प्रीतन पीत लंकाम। माही जुही लेलित चमेली सेवित वैला दागा सम सम परत मुलाब सुहारे सन्त धनन पनस्याम। निरक्षि प्रिया अनुपम छवि प्रीतम नवल स्थ अविष्यस ॥ कहुत धनत नीह कहां कहा शिव ये सागहु के काय। प्रीतम वेलि प्रिया सुपरता कहत मनहि मन पाम।। हम तो विन्ते सना हुनके भन विना सोल से दाम। रहो दोड अनन्य परस्पर श्री जानकि बर सुस्वधाम।।

युगत रुकत नव छवि भूगारो ।

कूक सेव वादनी सुकुतन कुक पाग विर घारे।
बाता कुक पूरु ही पट्ना कुक पंच मकहारे।

कूक सेव्ही चुनरि फुतन फुल मांग झरकारे।

फूक मांक दोव गरे विराजत कोटि चन्द्र उविधारे।

मांगो कुक तिन्यु में तीरत रित मंतिब देवे तारे॥

कुक भूगार देवि प्रिय प्रीत मसिया प्रान विधारे।

धी आवनी बर की भूरि गुनीविन वाह कहत वनिहारे।

# रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना

रण चिंड वले सर्यू तीर।

रिमकनी मिथिलेश निन्दी रिमिक श्री रपूकीर॥

प्रयम साम अपाड पावम बहुत विविध ममीर।

उपिड प्रमिंड पन शुन त्यापि रही गभीर॥

इसाम गीर मुरग अग सुपृष्टिर हुनुभी चीर।

उद्ये भूषण नगन के छिंब देशु मन करि थीर॥

हरित मूमि विभाग क्वम जटित मनि मन हीर।

हरित हुम भयनाचली खग मधुर बांलत कीर।

महत्वरी गन अमित चहु निधि गान तान मुधीर।

मुगल प्रिया मुजतरि रण से पूजि मानम गीर॥

उमहि घुमढि आई बादर कारी।

कुनुमी बनन युगन तन राजत जनमगात भूदन उठारी।।

कुनुमी बनन युगन तन राजत जनमगात भूदन उठारारी।
अलर्ह वियुत्ति रही मुख ऊपर सुकुट चिंदका लटक मवारी।।

पदामनी भूदग टकोरित चंद्रा ठामपूर करतारी।
व्यक्तनी बुवान वजानित गावत उपम सरे पित प्यारी।।
अधिक प्रवाह बढ्यों सर्पु की सरे प्रमोद विलोकत तारी।

रिनिक दोऊ झूलन मरमू नीर। रचुनन्दन अक जनक निवनी स्थामल गौर मरीर। राजत छवि में रनन हिंहोरा तापर बोलत कीर।

यगल त्रिया रामकन के संपति अगम निराध रति पति बलिहारी।।

पार्वाह छिबि अवन्त्रोंकि प्रेम भरि चहुदियि सविवन की मीरा। बाजत बीन मुदय उथम मुदय ताल अति धीर। मुगलिया अति सुध वयत अव लेन तान गैमीरा।

किशोरी सब झूलत नवल विशोर। दशरप नन्दन जनक निन्दी मुन्दर श्यामल गौर॥ सरमू तीर मुन्दर प्रभोर वन विश्व भूमि शिरमोर। ता मधि मणिमय रचित हिडोरा ल्मत हेम मय दोर॥ चन्द्रकला मन्दि हगेप मुलावनि विमला दौरति चौर। जुनल प्रिया यह मधुर कोल लिंदा मृषि चिप नव मई मोर॥ ञ्चलं प्यारी शलावं प्यारो।

मधुर नपुर कर कज धनु यहि रेशम रन् सुकुमारो। नैतन निरक्षि तर्वेकी विषु मुख मन्द हंसनि नृपवारो॥ उरित रहे अग अग रंग रम गुरसनि अगम निहारो। भी बगल अनन्य अली दोड नेहिन ऊपर सर्वम सारो॥

रिय कामों मालन माम आम यह मेरी।
चित्र कुलै विस्त्र हिसीर गर्न पुत्र गेरी।
भर्म हैर्रत बरन बर मुमि मोहावन लागे।
भूर्ल फर्ड विभिन प्रमोद मोद मन रार्ष।
मृत्र मधुकर करि गोर मोर मन रार्ष।
मृत्र मधुकर करि गोर मोर मन रार्ष।
मृत्र मास्त्र क्षेत्र कोल निकुर पन रार्थ।
मृत्र मास्त्र कोल हम कोशिष्ण टेरी।
मृति प्राण प्रिया वर बैन नैन लित प्यारी।।
मृत्रि कर रग ज्यो न्यूपन मोर कहि मारी।
पूर्ण मेरी जीवन सकल मुसकारी।।
भी पुण्क क्लार्थिक मुस्ति गांन सामारी।

आमो सरपू वर तीर घटा घन घेरी।
विद्रम नग सिन दिन होन अनुएस अनुल्हा ।
तिहि बैंदे निय सहुव मृत अनुल्हा ।
तिहि बैंदे निय सहुवन मृत व्या अनुल्हा ।
नित सुनि बृति ब्रामित मृत्या पाय सिय दुला।
गम विद्रम बधु बहु हरित बर्गय रहि। कृता ।
गम वेता नोत कुरुराय तथाद अस्तानी।
पट पीत नीत कुरुराय तथाद अस्तानी।
देश मीत पीत मिली हरित रंग प्रधानी।
मित वाले हरेहरेगीत हीरि मृत मानी।
प्रीतम तमाल तह प्रीतिकता रूपरेग।
पित लगाने मान भाग वाल पहरेगी।

मद तिन होइहीं महल उपानी। स्वर्ग मुक्ति बंकुल विमारी होंय गुरु पद की दासी॥

# रामभवित साहित्य में मधुर उपांसनां

सब्गुष्ट वचन महारम भागी परी न अम की फांसी। सेव विहार रास रस जूटौ त्यामि विमोग उन्नामी।। युगल विहार मावना करिही मटको न तरिष्य करासी। और ठौर उन्नको निंह नयनन राम सिया छवि प्यासी।। गुष्ट प्रसाद मई रसिक छाप अव भाहिन बटु मत्यासी। भाव कुमाव परे कोइ मन में कोइ करे उपहामी।। फोक छात्र कुछ मान बडाई आधा बास सब नाशी। इपानिवास कुपा करी नीय जू करिही बुगल खवासी।।

करि सोरहो भूगार पिया घर जाना ही हौगा। रित बिछिया प्रेमा सुमहावर चमकत बमा अपार॥ भूत मनेह तदीय सु नूपुर मधु मदीय मदकार। उद पर शादी सोइ घारों कर मनसिज उदगार॥ मान किकिनी कटि में मोहै प्रणय उरस्थल हार। कुच पर राग अनराग कंठमणि महाभाव नव व्यार ! रह सिन्दर अधिरुद स कज्जल सीमागिनी समकार।। मोहन मोदन कर्णफुल घर जो सोहाय विस्तार। शीश फुल मादन मनमय सम शीश उपर मुठियार। यामें नित्य विलास सहस्रमा केलि अपरम्पार। रति स्थायी की यह मीमा प्रबल अमित रमदार॥ यहि विधि करि शूगार मनोहर शितम मन बसकार॥ ध्यक्त मौबना तू अति सुन्दर गर्वीली गतिघार।। रमिक समिक के पिय सग मिलि के देहि सर्दित नवसार म तव तों मीमागिनी तू पिय के ह्वं जैहो गलेहार।। तू वे वेत ऐक्य होय के फिर नहिं दैत प्रचार। यथा अन्त्र निवि मिलि के मरिता है महि एकाकार॥ शिव शक सनक शेष श्रति हनुमत औ मनि रसिक उदार। यह उपासना रम समुद्र में मञ्जत साझ सकार॥ विन् निहेंतुकी कृपा मीय की यामें नहि अधिकार। यह रसमोद विना रम वेता जानत नाहि गंबार॥

# अनुक्रमिएका

20 अग्रनीरभ---१९ अधिरा-१०१ अगरीय---२८ थमावतार--९०, ९४ अकुल बीरतन्य-४९,५६,५७,५८,६०,६१ यगस्त्य--१०७, १११, अगस्य रामायण-१६६ अगस्य-महिता--१२६, १५९, १८० अग्तिचक--५९ अग्निदारअ---४९ अवस्त्रामी--१२५, १२७ १३१, १३३, १३६, स्रवोदघग्ट---६३ अजात--४७ अजातारि--१० अणिमादिकसिद्धि---६३ अगमाध्य-८ व्यतिवेश---३० अतिदान्य---६६ अति-१०१ अपर्ववेद---९८ अद्भव वयसंबर्—४६ सद्वयस्थिति--३५, ४६ बर्दत कवि-१७२ अर्द्धन शान---६० अधीरा---२५ अध्यात्मरामायण-१८o अनंगवय---६५ यसाहत चन-५९ सनिरंड---१०, ९२ अनुरूल नावक<del>~</del>२६ अनेत्रोप—३० अनुभाव--१८, १९, ८०, १४७ 46

अनराग--१६, १८, ३१ अन्तर्यामी---८९ अन्त मस्मिलन--३७ अन्तियत्किदास**—९**० अन्दाल--१०३, १६२ अपदेश--- ३० अपलाय---३० अपस्मार---२९ अप्रकट लीला---३४ অসাহর জালা--৩ই अप्राणिजन्म--- ३ १ अभिजल्प---३२ विभितार--८२ यभिसारिका---२५ अस्युदय--१०० अमरबारकी---५२ अमरीली-43, ६२, ६३ अभितायाः--२६ अमन भार--८७९ अयोध्या निरमरासस्थली-2१० अरुण---२८, २९ अर्चना—७८ अर्चावतार--८९ अर्थेपङ्गक—२, ११३ अदंनारीश्वर--३६ बवजन्य----३२ वनगरवाद---८९ अययपनार्ग--५६ अववंती नाही-५६ सबलोचित्रवर भेषेय--३८ अव्यर्थकालता<del>--</del>८० अप्टम<sup>5</sup>जरी---८३ वप्टसभी---८२

अस्त---४१ असया---२९ अहंकार भाव---९३ आगमसार---४३ आचार--५८ प्राचापं शक्त-१०१ आजल्प---३२ आत्म-निवेदन---७८ आत्मनिक्षेप--१०४ आत्मपान या अस्मिता--६४ आत्मरति--४ क्षात्माराम-४ आदिनाय-४९ आदिरामायण--१६५ आदा---२७ व्यातस्य भीरव---१०१ आनन्द रामायण-११४, १६४ बानन्द वार्त्ती---८८ आधारपोर रिलिजनकल्ट--४६ श्रारोप तत्व-७४ आलम्बन विभाव---२६ आलकार--४, ५, ६, १०२, १०५, १६२ आलम्य---२६ अ,सोनितेश्वर-४० अभिगावतार---८९, ९०, ९२, १८४ महावय-१७. ८० आज्ञाचक---५९ आज्ञाभाव---८१ 5 इच्छा-शक्ति-१४५

\$E--- 3 E, 83, 84, 48 इण्डिया अ। फिय--१६५ इण्डियन एटिनवेरी--९७ इण्डियन बोइन्म--९७ इण्डियन फिलासफी---३९ इनमाइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एयोवम-१०१

₹~**%**~~ ९८ इन्द्रिय---६१ इपियाफिका इडिका--९७ इस्लाम धर्म--८९ इक्ष्याक---१७ र्रशस—€/ र्देशण-कला--- १७७

उप्रता---२९ उच्चादन---४२ खज्ञल्य---३२ उजन्तल नीलमणि---२२, २३, २४ चक्रवल भक्तिरम-११३ उत्कण्ठा-- ३१ चलकिंउता---२५ चलमा---२५ उत्तररामचरित--१६९ उत्तरीय स्वलन-३० वदार राधव---१६९ उद्दीपन विभाव--३०, ११३, १५७ वद्भास्वर-३० उद्देश---३३ उत्मनी अवस्था---४४ जन्माद---२९, ३३ उपपति---२, १६३ उपपति भाव-१७५ जपादान्--८८ उपाय---३६, ४४, ४५, ७३ उपाय सूर्य---६६ जपासक परिस्मृति--८१ उपामना श्रय सिद्धाल-१८३ उपामना शक्ति--१०८ उपास्य परिसमृति-८१ उपेन्द्र---२९ उमा-—३६

ज्याभाकमळ-५०, ६६ Æ ऋग्वेद—९७, ९८, १००

उमिला--१६४, १६९

जलदवानियाँ-- ७६

उण्गीस--२८

रिण्ड

ऋषात्मवः-धनात्मवः---४६, ४७

स्रो ओटो थेडर--१४६ औत्मक्व----२९ æ वनिष्ठा--२५ कपान क्ष्यसा-६३ शपाल वनिता-६१ विपेत--२९ कवरी---२८ क्वीर-५४, ५५, ६८, ६९ बरगा-२८, २९, ४४, ४५, ४६ वर्षर---२८ कर्ममद्रा—४७ कलहात्ररिता---२५ **ब**ल्यावदार—१० वस्यय-४० क्ल्याण क्ल्यदम--१३० बानपा या शानपा—६१ कार्पालिक--५३, ६१, ६२ कापालिक माधना-६४ बाम-१६, ७३, ७४ माम क्ला--४६ काम कला विद्याम-४६ बामहय-५६, ७९ बामानुगा-१५, १६ नामिल बुल्ने-११४, १६५ रामध्यहँ—७९ कावा योग--६८ कामा सोधन-३ अ नारण देह--८५ नारपार्णवनायी-१० नार्यस्यम्-१०४ काल्डियम-१०२ वियागरिन-९०, १४५, गोर्तन-७८ **न बनोम देश--७१** बुण्डलिमी-५९,६०,६७

σ

एक्ता--४०

नुष्डलिनी योग मुलक माधना--५६, ५९ कमारदास--१६९ बरबा-७९, १६४ कलकोत्र—५६ बरभेत्र--1६४ कुल और अञ्चल-५६ ने लतन्त्र--५ ३ क्लांसर बलवार-१०२, १०३, १०५,१६२ ब्रहाणंद तन्त्र--४३ क्रमस्यग---३१ ष्ट्रचाचार--६७ कृत्यदाय विदित्त-१७३ कृष्यदाम गारबामी--- ७१ क्ट्रामक्त प्रसादता-८० ष्टप्यभित भाषार---२६ कृष्य भावनामत---१a इप्पर्यत-२० कृष्णावत समद उपायना---६ शुष्यावत सम्बद्धाय---१०६ इरणंन्द्रिय तर्पण-७४ शृष्येन्द्र ३ प्रीति इच्छा--- ३४ श्रुप्योपनिपद--१०३ केंबर—२८ बेलियच--२८ केंबल-४०,८० केरावज्ञन-२८ वेश संखन--३० बन्देशस्त्री-१५ केनेची-१०८, १७० कैराम—५९ **है** बत्य रूप—६३ कीमार----२७ कौल-५४, ६० कौलाचार-४२, ६० कीलोपनिषर--५८ क्रीशन्या---१०८ कीशाम्बी---३९ ख सम्दिता—२५

खेबरी मांड--८३

रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना ४३६ घोसण्डी---९७ लेचरी मुद्रा-५१, ५२

स्त्रीस्तीय धर्मममाज---८९ 27 गहड पुराण-१०७ गायत्री-१०७ गालवाथम--१३५, १३६ क्लान--२८

गीर गोविन्द-१८५ गीवा-२, ५०, ९७ गीतावली-६, ११६ गुण कीर्तन-३३

गुँग मञ्जरी--७९ गुगावतार--९०, ९३

गुप्तबन्द्रपुर--७२ गुह्यसमाज तत्त्र-३९ गृह्य-साधना—६, ३९, ४१, ४२, ४६, ४७,

88 गोरा अन्दाल-४ गोपा--७१

गोपालभट्ट गोस्वामी—७१, ७९ गोपिकामाव-१५२

गोपीनाय कविराज—४१, ८७ गोन्तृस्य वरणम्—१०४ गोरल-५२ गोरल सिद्धान्त सम्रह—५१

गोरलनाय-५६, ६७, ६८ गोरस पद्धति—५१, ५२ गोरक्ष विजय-५०, ५१ गोलोक—२५, २६, १५३, १५४, १५५ गोविन्द लीलामृत-१०

गोस्वामी तुलसीदाम-११५, ११७, १३३ गौडीय वैष्णव--८, १०, १७३ गौडीय सम्प्रदाय--१०७ गौणी रति--२०, २१ गौतमीय तन्त्र--१६

गौराग देव-१० गोरी प्रिया-- ७१ घ घूर्णा---२९ र्पृत स्नेह—१७, ३१

चण्डालिनी कन्या--७१ चण्डिकायतन-१६८

चण्डीदास--७१, ७४, ७६ चतुर्व्यह--९७ चतुष्य--२८ चत्की-१८ चन्द्रकला--११०

ŧΤ

चन्द्रगुप्त--३८ चन्द्रधर शर्मी—३९ चन्द्रनाडी--४५ धन्द्रावली---८२ चर्याचयं विनिश्चय-६१

चल-अचल---४६ चान्द्र रामायण--१६६ चापल्य---२६ দ্যবাক--৩০ चिज्जगत्—२२, २३, २४, २४ चित्तवयां--४१ वित्रकूट--१५१, १५२, १५३, १५५, १६५ चित्रक्ट माहात्म्य-११४, १६५ चित्रजल्य--३२

चित्मत्व--२३ वित्स्वी-३० बिन्मय राज्य-८८, ९१ बैतस्य-६, चौरासी सिद्ध-४९ ল जगद्दल विहार-४० जड-जगत्---२२, २४

जडता--३३ जनकपुर--१६६ जयदेव--७१, १८५ जनरल आव दि रायल एसियाटिक सोनायटी -- 9:0 जरास्य सहिता—१०५ ज्वलित मास्त्विकभाव--१९, ३० 

जानकी गीतम्—१५९ जानकीस्तवराद—१५९ जानकी हरण—१६९ जारुंधर गिरि—६६

जालंधर शिरि—६६ जालंधर नाय—६१ जीव कोटि—९१

जाब काट—९१ जीव गोस्वामी—७, ८, २३, २४, ७१, ७८, ७९, १३७, १७३

जीव शस्ति—६०, ७२ जे० एस्० एम्० हुपर—५ जैकोबी—९६ जैक्षनं—२२

बाक्टर ग्रियमेंन---१२१

ন

तन्त्राकोक--५६ तजकी रतूल प्रकरा-१२७ तटस्यळकाग-७ तदस्था गिक्त-७२ तत्त्रावेश्यामयी--१६ तत्त्वसम्बद्ध-३९ तत्मुली—३० तयागत--३९ तदेकात्मरूप---८९, ९१ तन् मोटन-२६ तपमीओ को छावनी-१२२ तर्रवादम-४० तसदिका—९७ तायहव न्त्य--६४, १४७ तारक मन्त्र-१४३ तिरविश्तम-१० विकायवादी महायाती बौड--८९ विनोग चत्र--५९ विपिटक---३९ विपटी भंग--३४ तुइबन्ध--२८

तैत्तिरीयोपनिषद्-७७, ९८, १००

तुलमी-—११६ सुलमी की गुरू माधना—-११५ धेरवादी---३८

दण्डकारच्य--१०४ दमिडीपनिपद--५ दर्शनी--७० 97

इ

दसम डार—५१ दक्षिण नायक—२६ दक्षिणानार—४२, ६० दादू श्यास—५४, ६९

दाम्पत्य भाव—१०६ दास्य भाव—१०६ दास्य रति—१६,

दास्य रात—१६, ब्रारका—११० दिव्य देह—२४, ५३

दिव्य प्रेमं—७०, ७३, ७४ दिव्य बीधि सस्त्र—४१ दिव्य भाव—४२, ७२ दिव्य सीला—७१ दिव्य सभील—९

दिव्य सावेत याम—४ दिव्य सावदः—६० दिव्य सींदर्यः—७४

दिव्योकरण—७२, ७४ दिव्योत्माद—३२ दीपंकर सुद्ध—४० दीप्त सारियक भाव—१९ इरत रामायण—१६६

दुर्ट्वध--२७ देवक्रमा--७१ देवरामायण--१६६ देवी मागवत--५८, ६३

देवजन्य रागात्मिका--७८ देवज---२६ दोमाडीगाद--६१

घ

षनात्मक महासुख—४६ धर्मकर—४०

```
धर्म काय--४१
धर्मपाल-३८
धर्ममद्रा--४७
धर्ममेष--४४
धात्रेगी---२६
धारिणी-४२
गोर ललित--२६
धीर शान्त---२६
धोग---२५
धीराधीरा-२५
 धीरोदात्त--२६
 धारोदन--२६
 ध्रव--४७
 धुमायित सात्विक भाव-१९, ३०
 घति--२९
 धुंच्टनायव---२६
                   =
  सन्द--८०
  नवधा भक्ति-१६६
  नागार्जुन-४१
  नायपथ-३७, ६८
  नाथ सम्प्रदाय-६१, ६२, ६३, ६५
   नायमिड--६८
   नाम-भाव---८१
   नान्द पाञ्चरामत्र---१४, १०२
   नारायण बाटिका-९७
   मारीतस्व-४५, ४६
   नालदा---३८
    निज ग्र-१२१
    निजेन्द्रिय तर्पण--७४
    निजेन्त्रिय प्रीति इच्छा—७४
    नित्य गोलीक--२४
    नित्य चिन्मय राज्य-८८
    नित्य देश--- ७२
    निरवधाम-७९
     नित्य सीला-३३, ७३, ८७, ८८
     नित्य वृन्दावन-८, ७३
     नित्य सहचरी---२५
     निम्बाकं—६
     निम्बार्क सम्प्रदाय-८, १०७
```

```
निर्मेण शिव-६३
निर्देश—३०
निर्माणकाय---८९
निर्वाण-४७, ६७
निवेंद---२९
नि मत्व--१९
नीवोविसंगन-३०
नीलाम्बर सम्प्रदाय---७०
नीलाम्बरी माधना---५६
 नीलिमा राग—१८, ३१
 नीली राग--- ३१
 नपर---२८
 नसिंह---२९
 नॉमह पुराण-१८०
 नंत प्रकाश—१३७
 नैयायिक रुद्र वाचस्पति-१८५
  गरात्म—५३
                  ď
  पच काल-१०५
  वच पवित्र--५६, ६४, ६७
  वच मकार-४२, ४३, ५६
  वचम पुरुपार्य--८०
  पच विध मुख्यारति---२०
  पच सस्कार-१३९
   पवामृत--६३
   वचार्थय--७६
   पद्म-पूराण-९, १०४, १८०, १८१,
             253
   परकीय मधुररस--- २३, २४
   परकीया भाव-२४, ६९, ७०, ७१
```

परकीया रति--- ३१, ८१

परम प्रेष्ठामसी--२५

परमसत्य--६७, ७६

परम मुदर-७६

परम हॅम--१००

परम शिव--५९, ६०, ६३, ७६

परत्व--१

परम पद---६९ परम प्रेम एव परानुरन्ति--९९

निर्मण भनितयोग--१४

परवन्ते भाव-३१ परव्योग---२५, ९० पराकाळा स्वाम भाव-८१ पराभक्ति—३ परायाः रनि---२० पराजस्य---१० परावृति—४१ पराचर--११९ परिवारिका-२६. ३२ परिजल्प--- ३२ पत भाव-४२, ७५ पांच रात-११, १४, ९७ पादर---२८, ५० पश्चर मिश्र (जयदेवनवि)-१६८ पाद सेवा-- ३८ पारव--५३ पारमाधिक मन्द-६५ पारमिनानय-४e पारस्कर्ष गृह्य मूत्र-९८ पाल्यदामी भाव-८१, ८२ विवला--३६, ४३, ४५, ५१, १४ निज-५५ रिप्पनाद मृति-१४८ पीठमार्ड*स*—्२६ प्रतोत-४७ पुररचरन-४२ पुराग महिता-१५३ पुरायत्वानुनंपाती समिति—१२०, १२३ पुरान्य इन दि लाइट आँब माउने साइम---९ पुरुष और प्रकृति--- २३ परम तत्म-४२, ४६ पुरय मून-१०० प्रयावजार--१०, १२ पुन्टिमार्ग-१०, १२ पूर्व राय-३३ प्रकट कीवा-३४ मगुरमा नाविका---३५ प्रजन्प--३२ भन्म--१, १६ भाव तन्--५३

प्रति अस्य--३३ प्रतीय--१९ प्रदम्न जी--१०, ९२ प्राच--५३, ५८ प्रपत्तिवाद-५ प्रमान्तिका सक्ति-१०८ प्रयास—३३ प्रमन्नराष्ट्रवम्—१६८ प्रसाधन—५७, ३८ प्रता-३६ ४४ ४५ ५३. ३१ प्रताचन्द्र--६६ प्राप्तर---२६ प्राकृतदेह--८५ प्राप्टन लोला-३३ श्रानमशौ<del>— २</del>५ प्रान्तवान-- ५१ মারিমানির-- এই विवता स्ति-२०, २३ प्रोतिर्रात<del>--</del>२० प्रीति-मंदर्भ-- २३, २४ प्रेगदेह-८० प्रेमलनाजी--११९ प्रेन वैविष्य—११, ३३ ब्रेम नायना—३०, ७६, ७३ प्रेमामनित--- ३, ८० प्रेमास्पर—**७६, ९**९ द्रीयम्—२९ प्रोपित मर्जुरा—२५ प्रीश मस्ति—३ ፍ पाहिदान--३८

वंत-माहित्य-परिवय--०१ बतदेव उपाध्याद--४० बलदेव दिद्याकृष्य--१७३ बुद्य-६५ बुद्यमद--१८ बुद्धमहत्य--१०१

```
राममन्ति साहित्य में मधुर उपासना
```

444

```
वलर---१६
                                      मंजल रामायण-१६६
बोधिचित्त-४४, ४८, ५०
                                      मजधी--३८
बोधिमत्त्व-६५
                                      भन्नेजप—५५
बीद दर्शन--४०
                                      मत्र तन-५३
बौद्ध बज्रयानी---६१
                                      मंत्रनय---४०
बीद गहजिया--३७, ३८, ७१, ११८
                                      मत्रयान--४०
बीद्धं साधक--६७
                                      सत्रयोग--४२
बह्मधाम-२५
                                      मत्र रामायण---१०२
ब्रह्मपुराण-२०१
                                      मत्र साधना---८५
ब्रह्मयामल-१८०
                                      मधरा---१७०
ब्रह्मवैवर्स पुराण-२२. १०६
                                      यति---२८
ब्रह्म शक्ति--५८
                                      मरस्येन्द्र नाय-४९, ५६
ब्रह्म सम्बन्ध---१२
                                      मन्योदर कील--५६
बह्य सहिता--२२, १५७
                                      मयरादायजी--१३०
ब्रह्मा वड--५५
                                      मद---२९
बह्याग्ड पुराग---१४५
                                      मदन---६१,६२
                                      मधुर भाव-४८,५३, १३५,
                                                 १३६
भक्तमाल--१३५, १३६
                                      मधुर रस---२२, २३, ३२, ३४, १३६,
मिनरमामृत मियु---२२, ८०
                                                ev?
मक्ति-सदर्भ--- ७
                                      मध्राचार्य--१३७, १३९, १६३, १७१,
भक्त्यावेश--८९
                                               १७३, १७५, १७६, १७९
भगददाकपिणी--१५
                                     मध्रा रति--१६, २१, २३, ३२
भगवव्युण दर्पण-१३७
                                     मगुस्तेह-१७, ३१
भरद्वान संहिता-१००
                                      मध्यमा—२५
भवमृति--६१, ६३, ५६, १०२, १६८
                                     मध्य--६
भ्रमर दूत-१८५
                                     मन बुन्दाबन-७२
भांडार कर—९७, १०२
                                     मन्दलर--६८, ९३
भागभद्र--९७
                                     मरोबि--१०१
भागवत--७२, १०६
                                     गर्यादा पुरुपोत्तम—९५
मागवत यमं-१०१
                                     मर्यादावादी दास्य भाव--११७
भागवतामृतकर्गिका---९३
                                     महत्कील--५६
भावचडामेणि--६१
                                     महत्तत्व-९०, ९३
भावदेह--१०, ११, ८५, ८६, ८७
                                     महान वि हन्मान-१६६
भावमार्ग---८६
                                     महाकारण देह--८५
भावधीग--७९
                                     महातारा--४०
भावसाधना---८७
                                     महानाटक--१६७
भुमुडि रामामण--१४५, १६६
                                      महाभारत-९९, १०१, १०२, १०३
                ਸ
                                      महाभाव--१६, १८, ३०, ३१
मंजरी देह--९, ११, ७९, ८३, ८४
                                      महामदा--४४, ४७
मिंबिक राग--३१
                                      महामेर गिरि--६६
```

महायान--३८, ४० महायान सूत्रालंकार-४१ महारामायण--१२७, १४४, १६५ महावाणी---८ महोविष्णु-१०२, १०५ महाबोर चरित-१६९, महाशभु सहिता-१५६, १८० महाशुन्य-६६ महामधिक-३९ महामदाशिव महिता-१५७ महामान-३७, ४४, ४७, ४८, ६४, ६६, ६७ माडवी---१६४ मानुकुक्षि-५९ मादन---३१, ७२, ७३ माधव---२९ माधुर्य केलिकादम्बिनी-१७१, १७२ माध्वीक रस-१११ माम---१६, १७, १८, २५, ३१, ३३ मानवीय सींदर्य-७४ मान श्रायता---८० मानुषी तनु—३९ माया शक्ति- ७२ मायिक विस्व--२४ मारण-मोहन---४२ मालती माधव--६१, ६३, ६४ मियन---३५ गियुन योग-४२, ४७ मियुन योगाम्याम--५ भीरा-४, ७१ गुरुपारति---२० मुखा नायिका-२४, १६५ मुण्डकीपनिषद्-८७ मरली---२९ मूलाबार---२१, ३७, ५० मुलाघार चत्र--५९ मेणाल—६६ मृति—२८, ३३ भेषका योगिनी--६१ मेरगिरि--६१, ६६ मेरतत्र--४३ मैन्द रामायण—१६६ 45

मेकनिकल-—**९७** मैत्रविश्रम्य--१८, ३१ मैत्रेय-४१ मैथिली कल्याण-१६९ मैथिली महोपनिपद-१४६ मैथन-४६ मोड्रायित-३० मोदन--७२ मोह---२९ मोहपास---६० मोक्षकार गुप्त-४० मोक्षलघता कृत-१५ मौलाना रसीद-१२७ ਹ यशोदा---८० यगनद्ध--३५, ४५, ४६ युगवद्ध मूर्ति-- ५६ यगल--३५ येयभाव---८१ यधेशवरी-१४८ योग---५९

पुरण्य-३५ विद्वारी सरण-१४४ याग्वर्थनीय विद्वारी सरण-१७३, १८२, १८३, १८३ याग्वर्यात्म-१७३, १८२, १८३ याग्वर्यात्म-१५, १४४ याग्वर्या-१४८ योग-५५ योग्वर्या-१४८ योग्य-१४८ योग्य-१४८ योग्य-१४८ योग्य-१४८ योग्य-१४८ योग्य-१४८ योग्य-१००० ४६ योग्य-४३ योग्य-४३ योग्य-४३

रपूर्वाच महाकाव्य—१०२ रपूर्वापवात मोरामी—८, ७१, ७९ र्पकामा सम—१८, ३१ रपित—१, १६, २८ रपित महाति—७३ रप्त विकास पहिति—७३ रप्तामाम्य—-१९ रप्तामाम्य—-१९

रम और गीन-७२

रमशंहत-४९ रगना प्राणकाय--६६ रसराज---३ रम-रूप-तरव---- २१ रसायन--४८ रमार्णव-- ५३ रसार्षव सुधानर---३३ रमिक प्रकाश भवतवाल-१३९ रासिक बिहारी सरण-१२५ रिनक भक्तमाल-१३९ रमिक मन्द्रवाय--११९, १३९, १६३, १६६ रमेश्वर दर्शन--४८ ₹171-3, १६, १८, ३१, ३५ रागदत्त्वं चन्द्रिका-3९ रागमयी भनित-१, ७, ११ राग्धितमका भक्ति-७८, ७९. रागानवा भक्ति---२, ७, १५, १६, ७८, ७९ रामब---३० राजगह--३९ राजदन्य-५१ राज्योग-४२, ६५ रामाभाग---६६ राजाराम पाल-४० सना स्थमण बेन-७१ राधा---२५, ७९ राधावल्लम---८१ राधावस्त्रभीय---६ रामक्या--११३, १६५ रामगीत गोविन्द-१८५ रामचरणदान-१२९, १०३, १७९, १८२ रामचरित मानस--९२, ११६, १९२ राम जानकी विनाम-१६६ राम तत्वनी ज्यनिषद्--१०२, १४२ रामदास गोड--१६५, १६६ राम नवरत्न सार संग्रह-१२९, १५६, १७९ राम परल-१८५ राम रहस्योगनियद--१४६ रामनियायत--१७२ रामानद--- ६

25X

रामानवाचार्य--4.६.१०२.१०६.१२२.१२३ रामायण चम्पू--१६६ रामायण मणिरत-१६६ रामायंग महामाना--१६६ रामावतं सम्प्रदाय-६, ३७, ९५, १०६ 286, 280, 242 रामी---७६ गमोपामना---९९, १०१, ११९, १४१, १५६ राय रामानव्द-- ७१ नय---२७, ७२ राम पचाध्यायी--१०१, १४७, १७० रिविभितिन--१, ८ इससास्त्रिक भाव---१९ एड महाभाव---३१ PT--- 70, 67 मपकला--६ रूप गोस्वामी-७, १५, २७, ७९ रूप भाव--८१, ८२ रूप मजरी--७९ हर्ष लीला--७३, ७५ रोद---२९ स लययाय-४२ ललना प्राणवाय-६५ नितन यान-१८ सक्ष्मी हीरा-७१ लाल,सब---२९ लावण मबरो--७९ लियनी---२६ लीमा-१२, ३०, ७२ श्रीलारम----४ नीतावतार-९०, ९३ लोन्ध विलास--७२, ७३, ७९, ९९, ११४, 142, 144, 140 लीटाविलामी बसी भाव-११७ लोकनाय बोस्वामी--- ७१ लोक सवति मत्य-६५ लोमन रामायण--१६६ रामानन्द स्वामी--१२३, ११५, १२५, १२५, लोमस महिमा--११०, ११३, १४६ स्रोहिम विन्दु**---५**०

ŧτ

वंक नाल--- ५१ वग-६२

्यस्य-४८ वगपर-६१, ६६, ६७

वजनाल-३८, ४०, ४४, ४७, ५३, ६५

वज्ञयानी-६२, ६३, ६४, ६५ वजगरब-४७, ६६, ६

बजीनो-५०, ५३, ६३

वनदेवी---२६ वन वृन्दादन-७२, ७३, १५५

बनयंत्र—२८ बन्दन-- ३८

धय---२ अ वयस भाव--८१

वलय--२८

हराभाषायं-१०७

विनिष्ट्र--१०१, ११९

वनिष्ठ-अरन्वती-मंबाद--१६६ बगिद्यमिला—१५५

बर्ग (करण---४२

वमन--२८ बाज्य--४१

वानस्पति-४८

वाचिक अनुभाव--- ३० वाच्य-२६

वाण भट्ट--६१ वारमत्य-१६, २०, २३, २९

वामाबार-४२, ६०

वाम् पुराण-१०२ बाराह् पुराष-१८०

बारणीपान--५२

बाल्मीकि---१०१, ११३, १२७, १७२, १७६

वाल्मोकि सहिता-१५० बाल्मोबीय रामायक--१६३, १७३, १७४

बासक मण्डा-१५ नामभाव-८१

बामुदेव--९१, ९७ বিভিত্তি-২০

विजय शंध-४३

विजला---३२ বিধিয়া--- ९७

বিদ্যাদনি--৩१ विद्वेषण-४२

विधि-निषेध---१, २, १७३

विन्दरनीज--४१

विन्द--५१

बिपान-विगर्द---४७ **६**प्रलखा--२५

बिग्नलम्भ विस्कृति—३१ विभाव---१८

विभू---८९

विरंता नदी---२६, ११३ विराद् पुरय---१००

विलाप-१०, ३३

विलाप कृतुमाजलि---८ विलास---३०

विवर्त्त विकास-७१

विश्व वर---२१ विज्ञासर्रात--७५

विशुंख रम-७५ विश्वास्य चन्न-५९

विशेषकः (निल्क) -- २८ विद्येष रति---७५

जिभग्य--१८, ३१ विश्वनाव नकत्ती-२४, ७८,७९

विश्वम्भरोपनिगद-१२८: १४३ विश्वस्त--२९

विश्वसमित्र--१६९ 

विपाद---२९ विष्णु---१६९

विष्णुगुराण--१७८ विमुप्टार्थी--- २६

बीर--२८, २९

बोर भाव--४२ वन्टावनेश्वर—८२, १८४

बहुत नीमल सह--११३, १७०

बहुत् मीनमीय तंत्र—२२

शठनायक—-२६

बहुन भागवनामन-८

```
वृह्त् मदाशिव महिना-१५७
                                      शठारिम्नान--१०
वहदारण्यक--९९
                                      शतपथ बाह्यण---१०५
वहस्पति--१०१, १४३, १५०
                                      गवरी--१६६
वेण--२८
                                      राशिभूषणदास गुप्त-४६
वेदव्याम-- ९०. १०७. १७०
                                      शाक्तदेह--५३
वेशचार-४२. ६०
                                      साक्तसाधक-५७, ६७
वेल्हलवादी--३९
                                      शाण्डिल्य मनि-१०, १४३
वंकठ--- २५
                                      ञान्तरति-१६, ५०
वैजयन्ती-२८
                                      गान्तिरम-८१
वैदिक मणि सदर्भ--१३७
                                      शारदातिलक-१०२
वैधीमनिन--१,१५,७८,८०
                                      शिव-शक्ति— २१, ३५, ४७,
बैन्दगदेह-५२
                                                  €0, €9,
वैभवावनार--९०, ९४
                                      शिव सहिता-५९, १०७, ११३, १४६, १४९
वैवर्ण्य-२९
                                      शीत-१९
वैष्णव फेथ एड मुक्सेंट---२४
                                      वीलभद्र—३८
वैष्णवयमं रत्नाकर-१२३
                                      श्कदेवजी--११९, १२६, १२७, १५३
वैद्याव सहजिया-३७, ७०, ७३, ११८
                                      शक सहिता-१५१, १५२, १५५
वैज्यमचार-४२, ६०
                                      स्ट तत्त्र--१६
बोपदेव--१२३
                                      सद सत्त्व--८०
व्यमिच।री भाव--१८, २०, ११३
                                      रादाहैन मार्तण्ड-१०७
व्यप्टि विराट्—९०
                                      शदाभिन-१५
व्याधि-२९
                                      गुभदायिनी-१५
ब्यूह्—८९
                                      श्चता-४४, ४५, ४६, ४८, ५३, ६५
ब्योपदेश-३०
                                      श्चावाद-६५
वजदेवी पिनला-७१
                                      श्रागार---२८
व्रजनिथि व्रधावली--११५
                                      श्रुगारभावना-६
ब्रजभाव--७८, ८१
                                      श्वारस-३, २३, ३२, १०८, ११०
वाजरम---२६
                                      होव---२७
व्रजलीला---३४
                                      रीवकालिकमार्ग-६१
व्रज वनिना-२५
                                     धीवाचार-४२, ६०
वजवामी माव-२८
                                      शोक—२९
वीडा---२८
                                      शोण---२९
                                     श्यामा नाइन--७०
                श
                                     थम---२८
शकराचार्य-६३
                                     थ्रवण---७०
शिखनी-4१
                                     श्रवण रामायण-१६६
गिन और शिव-४६
                                     थी कील्हम्बामी--१३६, १३७
शक्तिनगय--६४
                                     श्रीकृष्ण---९०
शदकोषमुनि-१०६, १६२
                                     थीकृष्ण विपाद विमृति--२४
शठकोपाचायं-१०३
                                     श्रीकृष्ण सन्दर्भ—२४
```

संवति-४५ थी गोविन्द भाष्य--८ मंबत रामायण--१६६ भी निवास आनायं-१०, ११ गस्थान भोग---४१ थी प्रा-६१ सस्पर्ध----३३ श्री पवंत-६१ थीमदभागवत पुराण-- १५, २२, ९४, ससा माव--८१ मसी---२६ 99, 200, 222, 280, 200, 203 सायी भाव--७८, ७९, ८१, ११७, १६५ श्रीमद्वातमानीय रामायण-९९, १३९. सली मेद-२५.७८ 263, 803, 808, 809 धौराम---९० सस्य--७८ सस्य रति--१६, २०, ३१ श्री रामतत्वप्रसारा-१७७, १३९ सस्य विध्यम्भ-१८ धीरामतत्त्व भारकर--१८३ सगण शिव-६३ थी रामतापिनी--१२६ थी राम नवरल-१८१ सच्या--४७ था राममन्त्र-१२६ मत्य भागा--१६४ शी राम विजय मुपाकर-१२६ सत्योपारयान-११३, ११४, १६९, १७० थी राम स्तवराज-११९, १५८, १५९ सत्व--१९ यो रपकलाजी—१३५, १३६ सस्वाभासक--१९ थी विष्णु पुराण-९७ गर्वाशय-३६, ६९, ९० थी वज निधि-११२ मदाशिव गहिता-१२५, १४४, १५६ सनल्मार तन्त्र-९, ८१ थी सम्प्रदाय-१२७, १३९, १६२ सनत्कमार सहिता--१८० श्री सुन्दरमणि सन्दर्भ--- १३७, १६३, १७३ धतिनोति-१६४ सनातन गोस्वामी--८, ७१, ७९, १७३ समञ्जग-पूर्वराय---३३ हवेत--२८, २९ समञ्ज्ञसा-उभय निष्ठारित--३०, ७४ u समय महा--४७ समरस-३५, ४६, ५९ यद्चन-५९ पड् ऐस्वर्ग-९१ समर्था--३०, ७५ पडक्षर मन्त्रराज-१३९, १४३, १५० समध्य विराट्-९० समालका-१७, ८० स मन्यन्य रुपा-१५, १६, ८० मंत्रपंत-९०, ९२, ९७ गम्बन्धान्ता--१५, १६ सकला कल्पद्रम---८५ सम्बन्धभाव--८१ गंकीर्ण--३४ सम्भोगेच्छामयी--१६ संवतेश--४५ सम्मोहन तन्त्र-२२ संवारी माव--- २० सरहपा-- ५५ संजल्य--३२ सरहपाद--४४ र्मत मापना-५३ सर्वेदर्शनमप्रह—४८ सधिनी वास्ति-- २, ७२ सर्वज्ञन्य---६६ सभीग बाम-४१ सहन-५५, ५६, ६०, ६१, ७२ सभीग श्रुपार---३२ सहज काय-४१. ४८

सहबगान--७४

सबिन् धारित--- २, ७२

```
रामशक्ति साहित्य में मधुर उपासना
```

388

```
सहजिवामार्ग--५६, ६९
                                       मिद्धान्त रत्नावली---८
सहज्ञानी-६४, ६५
                                       मिटैक बीरत-त्र-४०
सहज समाधि--५४, ६८
                                       मिलवन लेवी-४१
सहन सापना-५, ३५, ६७, ६८, ६९,
                                       सीतोपनियद-१२९, १४४, १४५
                                       मोता-सावित्री---९८
महनानन्द--४७, ६४, ६७
                                       स्वराज-६४
सहजिया--३६, ६९, ७३, ७४, ७५
                                       मुखावती-४७
सहजिया बैष्णव साधना-५६
                                       सुबल्य---३२
महजोलिका--५६
                                       मुलीदण--१०२
सहजीली-4३,६२
                                       सन्दरी साधना-६८
महम्मानि-१०३, १०६, १६२
                                       मुश्चि-- २८
सहस्रार--३७, ५०, ५१, ५९, ६७
                                       मुबद्धा रामायण--१६६
सारव कारण देह---८५
                                       समित्रा उपासना गक्ति-१०८
सामान्यमलल--१६९
                                       स्मंत्र--३१
माकेत--११०, ११२, १५४, १५५, १८१
                                       मूबचंग रामायण- १६६
साठी--७१
                                       मयप्त-4८
सारवत्यमं-१०१
                                       स्पम्ना-३६,४५,५१,६३,६६,६९
सास्त्रिक भाव-१८, १९, ११३
                                       मुद्दीप्त---१९
सारिवकाभास-१९
                                       मुकीसाधक--६८
साधक देह--९, १०, ११, ८५
                                       संरदास--१०१
साधक भक्त-१८
                                      सूर्यं नाडी--४५
साथक स्थिति-७६
                                      मूर्यं चन्द्र मिद्धान्त-४९
साधन - भक्ति-८०
                                      मुयं चन्द्रस्त्री-पुरुषभाव---५२
                                      मुदम देह--८५
साधनात्मक बोधि चित्तत्त्व--४४
                                      मोऽहम्--६१
साधनाभिनिवेशना---८०
                                      सोलह मुस्य यूर्यश्वरी—११०
सान्द्रारमात्रेम-८०
                                      मीन्द्रयं सहरी-६३
मान्द्रानन्द विशेषात्मा-१५
                                      सौदामिनी-६१
सामरस्य-६४, १०९
                                      सीयं रामायण--१६६
सायण माधव--४८
                                      सीलम्य---१
सावंभीम-७१
                                      सीहार्द रामायण—१६६
साक्षात्-शक्ति-१४५
                                      स्तम्भत-४२
सिद देह--९, १०, ११, ६३, ७२, ७८, ७९
                                      स्यायी भाव--१९, २३, २८, ३२, ८७, ११३
सिद्ध भक्त-१८, २६
                                      स्यविखावी-३९
सिद्ध मार्ग-५६
                                      स्यल देह--८५
सिद्ध सम्प्रदाय--४८
                                      स्निग्धसात्विकभाव-१९
सिद्धान्त संग्रह-५७
                                      स्नेहजन्य रागातिमका भक्ति-७९
सिद्धस्यिति-७६
                                      स्मरण--७८
मिद्धान्तम्बनावली-१०
                                      स्मिव—२९
सिद्धामत-५६
                                      स्मृति—-२९, ३३
सिद्धान्ताचार-४२, ६०
                                      स्वंशीया---२५
```

# ন্দ্ৰ কৰ্ম লৈকা

19-46 स्वमाव--८५, ८६ स्वभावज स्वभाव देह--८६ स्वमुसी-३० स्वय दूती--- २६ स्वयं भगवान-९१ स्वरूप देह--६८ स्वस्य सक्षय-- ३ स्वहपु लीला-- 32, 34 स्वास्थलया गस्ति- ३२ स्वान हम-८९, ९१ स्ताधिष्ठान चत्र--५९

8 हंस-१००

अमिवलाम--९४ हंम सन्देश (हंमद्रत)--१८५ हजारीप्रमाद विवेदी-६९, १७७ हड्योग-- ३७, ४२, ५५, ६८ हट्योग-प्रशीनिका-४९, ५२, ६२, ६३ हनुमन्नाडक--११३, १६६, १८०

हरप्रनाद गाम्बी—६१ हरिमन्ति स्यामृत मिन्यु-- ३, १३ हरिवंश---९९

हर्वदेवान गयर-४५ 24--- 79

इयंचिता--६१ हर्षवद्धंग--३८ शर-रद हारीत स्मति-१२६

द्राव---३० शय--३९ हास्य-३९

हिनहरिवदा---९ हिन्द्रन्य--१६५, १६६ हिरप्यमभं मगवान-१५३, १५७ हिम्प्यममं महिना-१८० हेन्गियान-९७

हीनयान-३८ रएमसाग--३८ हरन् भगवान्--६१

हेला—३०

हेंद्रव तन्त्र--- ४५, ४७

BT

Ħ

षानि-१०

क्षेत्र--२९ संपच--१९

वान वय-४१ तान परित-९०, १०८

ज्ञान-४६ शानावेश--८९, ९१